### COLLECTION OF HINDU LAW TEXTS No. 25(1)

# Śri VAIDYANÂTHA DIXITA'S

# SMRTIMUKTĀPHALAM

#### PART I

### YARNÂS'RAMADHARMA KÂNDA



#### EDITED BY

J. R. GHARPURE, B. A., LL. B., Honours-in-Law Principal, Law College Poona, Advocate, High Court, Fellow of the University of Bombay.

BOMBAY.

First Edition

( All rights Reserved.)

CENTRAL ARCHAEOLOGIGAL
LIBRARY, NEW DELHI.
Ace. No. 15013Date. 151158Call No. Sa 3 S / Vai | Gha.

Printed at the Aryabushan Press, 936/3 Bhamburda Peth,
Poona City, by A. V. Patvardhan and
Published by V. J. Gharpure, at the Office of
the Collection of Hindu Law Texts,
Angrewadi Girguam, Back Road, Bombay 4.

धर्मैशास्त्रग्रन्थमाला [ ग्रन्थाङ्कः २५ (१) ]

श्री

वैद्यनाथ दीक्षितीय

# स्मृतिमुक्ताफलम्

(प्रथमः खंडः)

वर्णाश्रमधर्मकाण्डम्

जगन्नाथ रघुनाथ घारपुरे

बी. ए., एल्एल्. बी., ऑनर्स इन् लॉ.

पुण्यपत्तनस्थव्यवहारधर्मशालायां मुख्याध्यापकः

मुंबई विश्वविद्यालयसदस्यः

इत्यनेन संपादितः।

प्रथमावृत्तिः

शकाब्दाः १८५८ क्रिस्ताब्दाः १९३७.

( सर्वेऽधिकाराः स्वायत्तीकृताः )

पुण्यपत्तने ' आर्यभूषण ' मुद्रणालये ' अनंत विनायक पटवर्धन ' इत्यनेन मुद्रितः, मोहमय्यां ' विश्वनाथ जगन्नाथ घारपुरे,' इत्यनेन प्रकाशितश्च ।

# श्री वैचनाथ दीक्षितीय स्मृतिमुक्ताफलस्थ वर्णाश्रमधर्मकाण्डस्य

## विषयानुक्रमणिका

| विषयाणि                    |       | पृष्ठम्            | विषयाणि                   |         | पृष्ठम्  |
|----------------------------|-------|--------------------|---------------------------|---------|----------|
| मंगलाचरणम्                 | • • • | 3                  | सृष्टिप्रकारः             | •••     | १६       |
| 2_                         | • • • | 7;                 | वर्णधर्माः                | •••     | १७       |
| श्रुतिस्मृतिप्रामाण्यम्    |       | 2                  | यजनम                      | •••     | "        |
| धर्मनिरूपणम्               |       | 22                 | यज्ञमहिमा                 | •••     | १८       |
| धर्ममुलानि                 | •••   | ,,                 | श्रौतस्मार्तयज्ञाः        | •••     | १९       |
| शिष्टाः, तेषां लक्षणम      |       | <b>3</b>           | यजनप्रशंसा, अयजनानिन्दा   | •••     | २०       |
| स्ववणीश्रमधर्मानुष्ठानफलम् |       |                    | यज्ञे दाक्षिणा-भोजनादि    | २०,     | २१,२२    |
| आचारप्रशंसा                |       | ??<br>\{\bar{\chi} | आधानकर्तृणाम्             |         | २३       |
| सदाचारलक्षणम्              |       | 4                  | पितुर्वेधुर्ये            | • • •   | "        |
| स्मृतिप्रशंसा              |       | હ્                 | अग्रजानुजयोः              |         | "        |
| श्रुतिस्मृत्यादीनां बलाबलि |       |                    | परिवेत्तृणाम्             |         | 22       |
| श्रुतिद्वेधे, स्मृतिद्वेधे |       |                    | विधुराचारः, विधुराग्निः   | • • •   | २५       |
| स्मृतिकर्तारः              | • • • | "<br>6             | मृतपत्नीकस्य              | • • •   | २६       |
| धर्मदेशाः                  | •••   | 9                  | अग्न्युत्पत्तिप्रकारः     | • • •   | २७       |
|                            | • • • | <b>,</b>           | याजनम्                    | •••     | , ,,     |
| निषिद्धदेशाः               | • • • | "                  | तत्राधिकृताः              | •••     | २८       |
| ., अपवादाः                 | •••   | १०                 | वेदाध्ययनम्               | •••     | 28       |
| युगधर्माः<br>कलिसामर्थ्यम् | ***   | <b>११</b><br>१२    | सार्थवेदोऽध्येतव्यः       | •••     | "        |
|                            | •••   |                    | अध्यापनम्                 | • • •   | ३०       |
| युगसामर्थ्यवर्णनप्रयोजनम्  | •••   | 83                 | गुरुशिष्ययोः              | •••     | 77<br>29 |
| कर्मपरिभाषा                | • • • | १४                 | विद्यादाने पात्रापात्राणि | •••     | 38       |
| मुख्यगौण कालयोः            | •••   | "                  | अपात्रे अर्थकरणाद्वा      | • • • • | "        |
| कर्मकर्त्वप्रतिरूपकानाम्   | •••   | "                  | उपाकरणम्                  | •••     | ३२       |
| दिवारात्री-कर्तव्यानाम्    | • • • | "                  | उपाकर्मकालः               | •••     | "        |
| दिङ्कियमाभावे              | •••   | 84                 | उत्सर्जनम्, तत्कालश्च     | •••     | 33       |
| स्वशालोक-परशालोकयोः        | •••   | "                  | तेषां ज्येष्ठे            |         | );<br>3: |
| आसनानि                     | •••   | 27                 | उपवीतधारणम्               | •••     | ₹8       |
| प्रातिनिधिमुख्ययोः         | •••   | १६                 | अनध्यायाः                 |         | 34       |
| वासोवेष्टने                |       | "                  | नित्याः, नैमित्तिकाः      |         | ₹૪       |

#### विषयानुक्रमाणका

| विषयाणि                                      |       | पृष्टम्     | विषयाणि                  |       | पृष्ठम्  |
|----------------------------------------------|-------|-------------|--------------------------|-------|----------|
| आकामिकाः                                     | • • • | 38          | आपद्वृत्तयः              |       | ६०       |
| तत्र अर्थवादाः                               |       | 34          | अविहितवृत्तयः            | • • • | ६१       |
| युगाद्यः                                     |       | ३७          | पातनीयाः                 |       | ६२       |
| अनध्यायापवादाः                               |       | 36          | आपत्तौ जीवनानि           |       | ६३       |
| नैत्यकादौ नानध्यायः                          | •••   | ३९          | प्राण्युपघातदोषापनुत्तये | • • • | ६३       |
| दानम्                                        |       | ४०          | क्षत्रियधर्माः           | •••   | ६०       |
| तत्रेविध्यम्                                 |       | ४१          | न्दपस्य वतानि            |       | ६५       |
| गोदानम्, तत्फलम्                             | • •   | ४२          | वैश्यधर्माः              | 4 0 8 | ६६       |
| विद्यादानम्                                  |       | ४३          | ज्ञूद्रधर्माः            |       | इदा६७    |
| भीतानामभयद्गनम्                              |       | 22          | शूद्रापराधे              | •••   | ६८       |
| महीवस्त्रप्रतिमादानानि                       |       | "           | शूदाणां वृत्तयः          | • • • | ६९       |
| दशदानानि                                     |       | 84          | बाह्मणानां श्रेष्ठचम्    |       | 22       |
| विविधदानमन्त्राः                             | • • • | પ્રદ્       | जातिविवेकः               | • • • | 90       |
| दानस्य देशकाली                               |       | ४७          |                          |       |          |
| प्रतिश्चत्य अप्रदानम्                        |       | 86          | अनुलोम—प्रतिलोमाः        | * • • | 77       |
| पात्रापात्रविचारः                            |       | ४९          | तज्जाः                   |       | ७१       |
| षट् अब्राह्मणाः                              |       | ४९          | कुण्डगोलकाद्यः           |       | 77       |
| पात्रे एव दानम्                              | • • • | 40          | सावर्ण्यप्राप्ती कारणानि |       | ७२       |
| पात्रनिरूपणम्                                | • • • | 48          | संस्काराः                |       | ७३       |
| देवलकाः वार्धुषिकाः                          |       | "           | तेषां भेदाः              | • • • | 22       |
| पाषंडिनः                                     |       | "           | गर्भादानम्               |       | 98       |
| पुरुषाधमाः                                   |       | <b>પૃ</b> ર | तत्कालः                  | • • • | 22       |
| सप्तविधं धनम्                                | • • • | 27          | ऋतुयौगपचे                |       | ونو      |
| अदेयानि, देयानि, च                           | •••   | ५३          | ज्येष्ठपुत्रस्य          | •••   | ঙহ       |
| प्रतिग्रहः                                   | ***   | <b>,,</b>   | ऋतौ गमनमवश्यम्           | •••   | ७७       |
| प्रतियाह्याणि                                |       |             | गर्भोत्पत्यनुक्लकालः     | 6.58  | "        |
| त्रातमाह्याण<br>तत्र प्रतिषेधाः पर्युदासाश्च | •••   | 42,,44      | पुंसवनम्                 | •••   | 50       |
| कुटुंबार्थे ग्राह्माणि                       | • • • | ५६          | तत्कालः                  |       | "        |
| केभ्यः प्रतिग्राह्यम्                        |       | ५७          | सीमंतोन्नयनम्            |       | 22       |
| कदा                                          |       |             | अकृतसीमंतायाः प्रसवे     |       | હેવુ     |
| भरः<br>असत्प्रतिग्रहः                        |       | "<br>4८     | जातकर्म                  |       | ره<br>ده |
| तत्प्रकाराः                                  |       | 10          | नामकरणम्                 | 469   | 68       |
| प्रतिग्रहविधिः                               | •••   | 77          | नामधेयानि                |       | ८२       |
| ब्राह्मणस्य वृत्यंतराणि                      | •••   | ))<br>Vo    | कर्णवेधः                 | • • • |          |
| JUNITA SCAULIN                               |       | 481         | क्रणवद्यः                |       | 77       |

| विषयाणि                     | पृष्ठम्                | विषयाणि                           | पृष्ठम्                                       |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| निष्क्रमणम्                 | ८२                     | ितुर्गरीयस्त्वम्                  | १०५                                           |
| अन्नप्राज्ञनम्              | "                      | पितरौ सर्वथा न त्याज्यावुपेक्षणीर | गा वा १०६                                     |
| चूडाकरणम्                   | ८३                     | एतद्पवादाः                        | <b>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </b> |
| तत्कालः                     | ८४                     | मान्यतानिमित्तानि                 | 77                                            |
| संस्काराणां फलम्            | 27                     | मार्गप्रदानाहीः                   | १०७                                           |
| अक्षरन्यासः                 | "                      | अभिवादनम्                         | "                                             |
| तत्कालः                     | ८६                     | गुरोः पादोपसंग्रहणम्              | १०८                                           |
| उपनीतधर्माः                 | ,,                     | पूज्याः                           | १०९                                           |
| उपनयनम्                     | ***                    | अभिवादनप्रकारः                    | ११०                                           |
| काम्योपनयनम्                | ८७                     | गुरुसंनिहिते                      | 888                                           |
| THESTER:                    | 26                     | गुरुवत्पूज्या गुरुपत्न्याद्यः     | ११५                                           |
|                             | <u> </u>               | प्रत्यभिवादनम्                    | ११२                                           |
| न्द्रपस्य वतानि<br>गौणकालः  | 90                     | त्रह्मचारिधर्माः                  | 888                                           |
| यज्ञोपवीतम्                 | , <u> </u>             | गुरुसमीपे नम्रभावः                | 238                                           |
| उपवीत-निवीत-प्राचीनावीतानि  | 99                     | भक्ष्यभोज्यानि                    | <b>)</b>                                      |
| वाससोऽसंभवे अनुकल्पः        | 93                     | सार्थवेदोऽध्येतव्यः               | ११५                                           |
| दंडधारणम्                   |                        | विद्याधिगमोपायाः                  | ११६                                           |
|                             |                        | अध्यापनम्                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • •         |
| ਕਾਸ਼ਾਂਜ਼ਿ                   | , %                    | तत्र विशेषाः                      |                                               |
| maran                       | ę <b>u</b>             |                                   | ' "<br>११७                                    |
|                             |                        |                                   |                                               |
| मेखला                       |                        | पुनरुपनयनम्                       | ११८                                           |
| भिक्षाचर्या                 | . <i>९६,९७</i><br>. ९८ | पुनः संस्काराः<br>तत्र वर्ज्याः   |                                               |
| संध्योपक्रमः                | 3e<br>88               |                                   |                                               |
| कालातिकमप्रायश्चित्तम्      |                        | ब्रह्मचर्यकालावधिः                |                                               |
| बाह्मणभोजनसंख्या            | • 27                   | अध्येतृसामर्थ्यानुरूपतः           | ,<br>ং ११९                                    |
| उपनयनकर्तारः                | • 27                   | गोदानविधिः                        | . ११९                                         |
| यमलयोः                      | . १००                  | स्नातकानाम्                       | • \$55                                        |
| मूकोन्मत्तादीनाम्           | • "                    | तेषां भेदाः                       | • ,,                                          |
| जडबिधराधीनाम्               | . १०१                  | स्नातकविधिः                       | १५०                                           |
| औरसाद्यः                    | 1 P                    | नैष्ठिकधर्माः                     | "<br>•                                        |
| क्षेत्रजाः; नियोगः ्        | . १०२                  | नैष्ठिकवतानि                      | . १२१                                         |
| ज्येष्ठपुत्रस्य दानस्वीकारौ | . १०३                  | अवकीणीं                           | . १२२                                         |
| गुर्वादिनिरूपणम्            | . १०४                  | तत्त्रायश्चित्तानि                | • ,,                                          |
| माता सदैव पूज्या            | . १०५                  | आपस्तंब,-गौतम-मन्वाबुक्तानि       | 2)                                            |

| विषयाणि                                   |       | ष्ट्रहम्     | विषयाणि                   |                 | पृष्ठम्          |
|-------------------------------------------|-------|--------------|---------------------------|-----------------|------------------|
| स्नातकधर्माः                              |       | १२३          | कन्यादूषणे                |                 | १३९              |
| विवाहः                                    | • • • | ११३          | अनाख्याय दुष्टकन्यादाने   |                 | 22               |
| कन्यालक्षणानि                             |       | ,,,          | वृथादूषणे                 |                 | १४०              |
| कन्यादोषाः                                |       | १२४          | कन्यादातारः               |                 | 22               |
| सापिण्ड्यम्                               |       | १२४          | विवाहभेदाः                |                 | 7,               |
| वधूवरयोर्वयःप्रमाणम्                      |       | १२५          | ,, प्रकाराः लक्षणानि      | • • •           | 888              |
| पुत्रिकाकरणम्                             |       | १२६          | " फलानि च                 | • • •           | 77               |
| सगोत्रत्वसप्रवरत्वादि                     |       | <b>"</b>     | धर्म्यविवाहाः अधर्म्याश्च | D • 6           | १४२              |
| सगोत्रविवाहे                              |       | ૧૨ં૦         | शुल्कदानम्                | 8 9 0           | १४३              |
| सपिंडाविवाहे                              |       | १२८          | ,, ब्रहणम्                | •••             | "                |
| मातुःसपत्न्याः                            |       | <b>2</b> )   | तद्दोषः                   | • • •           | ""               |
| ब्रामुष्यायणके                            | ***   | "            | कन्याविक्रये              | •••             | 888              |
| मातुलकन्यापरिणयः                          |       | १३०          | विवाहे होमः कर्तव्येव     |                 | 884              |
| देशजातिकुलधर्माणां प्रामाण्य              | ाम्   | १३१          | शोभनद्वयसन्निपाते         | •••             | 29               |
| विवाहे वर्जनीयानि                         |       | १३२          | एकमातृप्रस्तानास्         | • • •           | "                |
| " कुलानि                                  | •••   | १३३          | यमलयोः                    | • • •           | 32               |
| असवर्णाविवाहे                             |       | <b>"</b>     | " ज्येष्ठचानिरूपणस्       |                 | १४६              |
| जूद्राविवाहे                              |       | "            | सिंहस्थे गुरौं            | • • •           | १४७              |
| वरलक्षणम्                                 |       | ? <b>३</b> ३ | जन्मनक्षत्रे              | • • •           | 22               |
|                                           |       | 838          | त्रिज्येष्ठचे             |                 | "                |
| वरपराक्षा<br>षंढभेदाः । तेषां रुश्नणानि च |       | 7.48         | ज्येष्ठानां ज्येष्ठमासे   |                 | 22               |
|                                           | •••   | ,,<br>१३५    | ऋद्भिपरीक्षा              | •••             | 885              |
| त्याज्यवराः<br>कन्यादानकालाः              | • •   | 647          | '' आपस्तंबेनोक्ता         | • • • , , , , , | 77               |
| गौरी-रोहिण्यादिकन्याभेदाः                 | •••   | 22           | " आश्वलायनोक्ता           |                 | 77               |
| तेषां विवाहे                              | •••   | 22           | कन्यादानकालानियमक्रमः     |                 | 388              |
| रजोदर्शनादुपरि                            | •••   | ,,<br>१३६    | पुनार्विवाहः              | • • •           | 22               |
| बालिशाविवाहे                              | •••   | 144          | औपासनारंभकालः             | •••             | "                |
| दात्रभावे कन्यया वरणम्                    | • • • | 27           | स्थालीपाकोपक्रमः          | •••             | १५०              |
| विवाहमध्ये रजोद्र्जने                     | •••   | ,,<br>१३७    | अन्वारंभणेष्टिः           |                 | "                |
| आसप्तमपदान्न विवाहः                       |       | १३८          | अधिवेद्नम्                |                 | १५१              |
| तत्पूर्व विवाहविद्ये-भंगे बा              | •••   | १३८          | अधिवेदनाहां               |                 |                  |
| शुल्कम्                                   |       |              | द्वितीयाविवाहकालः         |                 | "<br><b>१</b> ५२ |
| तत्र विशेषः                               |       | "            | अर्कविवाहः                | •••             | <b>3</b>         |
|                                           | •••   | "            |                           | •••             | 22               |
| क्षेत्रजोत्पत्तिः                         | •••   | १३९          | तृतीयाविवाहः              | **              | 2)               |

| Control of the Contro |          | 1                            |       |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|-------|------------|
| विषयाणि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | पृष्ठम्  | विषयाणि                      |       | पृष्ठम्    |
| उन्मत्तादीनां विवाहनिराकरा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | गम १५३   | हंसः                         | • • • | १८४        |
| पतितादीनां धर्मनिरूपणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ,,,      | ,, धर्माः                    |       | "          |
| दारसंग्रहस्य फलम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १५४      | परमहंसः                      |       | 354        |
| स्त्रीरक्षणक्रमः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १५५      | " धर्माः                     | •••   | "          |
| ग्रहाश्रमसाफल्यम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •••      | यत्यान्हिकधर्माः             | • • • | १८७        |
| दम्पत्योर्मिथ आचरणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १५६      | एकरात्रमेव वासः              | •••   | १९०        |
| प्रोषितभर्तुः स्त्रीधर्माः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •••      | दिगम्बरलक्षणम्               | १     | ६३,१९४     |
| पतिव्रताधर्मः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १५७      | ज्ञानस्य मोक्षहेतुत्वम्      | •••   | १९५        |
| स्त्रीपातनीयानि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १५८      | द्न्तधावनम्                  | ***   | १९६        |
| गर्भिणीधर्माः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १५९      | स्नानादि                     |       | १९७        |
| गर्भावस्था                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 340      | विष्णुपूजाकमः                | •••   | 386        |
| विधवाधर्माः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 959      | भिक्षाचर्या                  |       | 399        |
| अनुगमनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १६२      | माधुकरश्रेष्ठचम्             | • • • | 200        |
| देशांतरगते प्रेते पत्यौ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १६२      | माधुकरभेदाः                  |       | 22         |
| गूढव्यभिचारिणींप्रति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १६३      | माधूकरम्                     | •••   | 22         |
| गृहस्थधर्मचर्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १६८      | प्राक्प्रणीतम्               |       | "          |
| गृहस्थाश्रमप्रशंसा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १६६ १६७  | अयाचितम्                     | •••   | 2)         |
| वानप्रस्थधर्माः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १६९ १७०  | तात्कालिकम्                  |       | <b>)</b> ) |
| यतिधर्माः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १७१      | उपपन्नम्                     | •••   | <b>)</b> ) |
| यतिभेदाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १७२      | केम्यो भिक्षा ग्राह्या       | •••   | २०१        |
| आतुरसंन्यासः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ?७३      | सार्ववर्णिकभिक्षानिषधः       | •••   | 29         |
| " विधिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १७४      | भिक्षापात्राणि               | •••   | २०२        |
| संन्यासफलम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १७५, १७६ | <b>भिक्षापात्रभोजननिषेधः</b> |       | "          |
| जीवच्छ्राद्धम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १७७      | आहारशुद्धिः                  | •••   | २०३        |
| तत्र विधिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १७८,१८१  | भिक्षाप्रशंसा                |       | २०४        |
| आतुरसंन्यासक्रमः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १८२      | चातुर्मास्यविधिः             | •••   | २०५        |
| संन्यासभेदाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | १८३      | प्राणायामविधिः               | •••   | २०६        |
| चत्वारः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ,,,      | यतेर्निषिद्धानि              |       | २०७        |
| कुटीचकः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ··· ,,   | आरूढपतितादीनाम्              | •••   | २०८        |
| बहूदकः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १८४      | संन्यासदीक्षाफलम्            | •••   | <b>)</b> ) |
| ,, धर्माः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •••      | मोक्षाचारफलम                 |       | "          |
| 기계 중심하다 날아내다는 일 때                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                              |       |            |

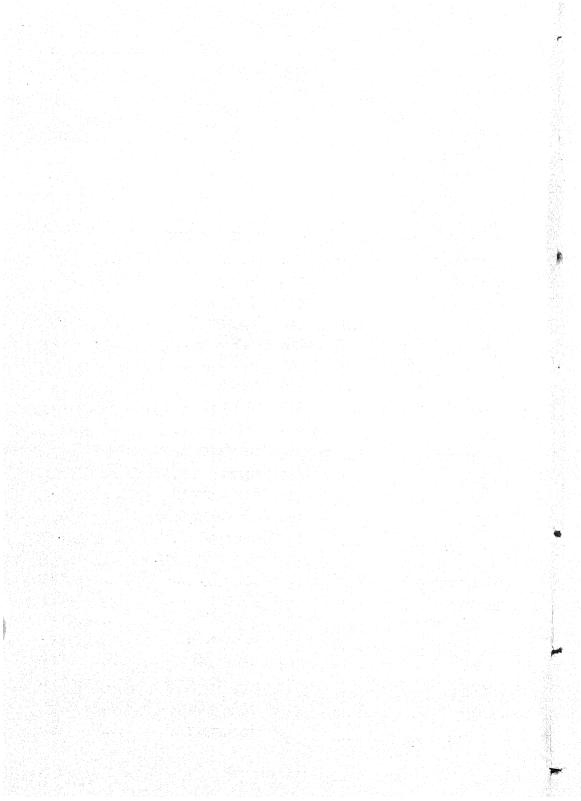

## एतत्पुस्तकसंशोधने यानि पुस्तकानि यैश्व सुमनस्कतया प्रेषितानि तेषां नामानि संज्ञाश्च यथा

क-भारतमंत्रिसंग्रहात् आंग्लदेशतः प्रेषितानि ग्रन्थलिप्यां लिखितानि---ख-मद्रपुरसंग्रहात्प्राप्तानि ग्रंथलिप्याम्.

क्ष- { सप्तपुरस्थ श्रीद्वाविडमहाशयसंग्रहात् रावबहादुर भिकाजी व्यंकटेश द्रवीड इत्येतै: प्राप्तम् ।

ग-मुद्रितानि--

परमुपकृतं नो यैरिमानि पेषितानि--

जगन्नाथ खुनाथ घारपुरे

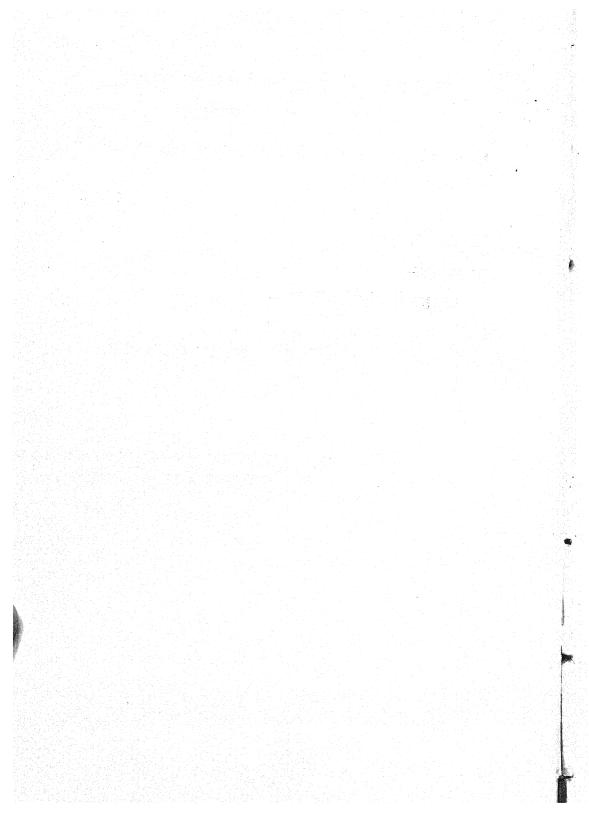

# अथ स्मृतिमुक्ताफलम्

श्रीगणेशाय नमः । हरि ओम ।

अंके विहारिणमनुक्षणमिद्रजायास्तं केवलं कलभमद्भुतमाश्रयामः॥
नित्यं ए एष बहुभिर्निजसेवकानां प्रत्यूह्पुंजकवेतः परितोषमेति॥१॥
पारावती विधिमुखाविलसोषपंक्तेमीयाविहीनजनमानसराजहंसी ॥
योगीश्वरेरिप विमृग्यनिजस्वरूपा वागीश्वरी दिशतु मे वचसां समृद्धिम्॥२॥
श्रीरामचंद्रचरणद्वयपद्मकोशान्मां यातु मे चपलमानसचंचरीकः॥
मुक्तेवंशीकरणचूर्णमहो यदीयं गात्रेषु विश्रति रजोऽपि रजोविहीनाः॥३॥
भवकोदंडदलनं भववंघविमोचनं। दशकण्ठिरपुं वंदे दशस्यंदननंदनम्॥४॥
शर्रणं तमुपेमि साधुसेब्यं सद्यं कञ्चन देवताविशेषम्।
सहसा चरणांबुजं यदीयं मुनिवैधुर्यनिरासहेतुरासीत्॥५॥
उक्षविस्तरधर्मशास्त्रवाद्धिंकपल्ड्यं महता परिश्रमण्॥
श्रवणेषु निधीयतां किमन्यः स्मृतिमुक्ताफलं नाम कुक्ते सारसंग्रहम्॥७॥
के नु विश्वकितं तु धर्मशास्त्रं क च पुनराकलने मम प्रवृत्तिः॥
सरलमतिजुषस्तथाऽपि संतः सततमिदं मम साहसं सहंताम्॥८॥

धर्मप्रमाणनिक्ष्पणम् । तत्राद् धर्मप्रमाणानि निक्ष्यंते । तत्र मनुः (२१६)
"वेदोऽसिलो धर्ममूलं स्मृतिशीले च तिद्दाम्। आचारश्चेव साधूनामात्मनस्तुष्टिरेव च"॥ इति ।
जातावेकवचनं । धर्ममूलं धर्मस्य प्रमाणं । न केवलं विध्यात्मक एव वेदो धर्मप्रमाणं किं तु
मंत्रार्थवादात्मकोऽपीत्युक्तमसिल इति । अथ यत्र प्रत्यक्षो वेदो नोपलम्यते तत्र कथित्यत २०
उक्तं 'स्मृतिशीले च तिद्दाम्' इति । तिद्ददां वेदार्थविदां स्मृतिः धर्मशास्त्रेतिहासपुराणानिः शीलं
च धर्ममूलं सिद्धः संभावनीयताहेतुरात्मगुणसंपच्छीलं । तद्धकं महाभारते (शां. प. १२४१६८)
"तर्त्तंकर्म तथा कुर्याद्येन श्लाघ्येत संसदि । शीलं समासेनैतत्ते कथितं कुरुनंदन "॥ इति ।
अत्रोदाहरणं युधिष्ठरस्य यक्षरूपधारिधर्मात् स्वसोदरानादरेण नकुलस्य जीवितवरणम् । तिद्ददामाचारश्चेव धर्ममूलम् । धर्माधिकारनिमित्तशौचाचमनादिलक्षणिकयाविशेष आचारः । साधूनां २५
परमधार्मिकाणामात्मनस्तुष्टिः मनसो रुचिः । सा च धर्ममूलं । प्रमाणांतरागोचरस्वेन धर्म प्रति
संशायितेष्वर्थेषु यो धर्मत्वेन मनसे रोचते स धर्म इत्यर्थः ।

यद्यप्रत्यक्षो वेदो धर्मस्य मूलभूतोऽस्मदादिभिनोंपलभ्यते तथापि मन्वाद्य उपलब्ध-वंत इत्यनुमीयते । यथाहापस्तंबः "तेषामुत्सन्नाः पाठाः प्रयोगादनुमीयंते " इति । तथा च प्रत्यक्षो वेदस्तेषां धर्मप्रमाणम् । अन्येषां वेदाः स्मृत्यादिकं च प्रमाणमित्यर्थः । ३० याज्ञवल्कयश्च (आचारे श्लो. ७)

"श्रुतिः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः। सम्यवसंकल्पजः कामो धर्ममूलमिदं स्मृतम्"॥इति। सम्यक्संकल्पजः कामः शास्त्राविरुद्धं यथा स्वर्गकामेन मया ज्योतिष्टोमयागः कर्त्तव्य इत्यादिः । व्यासः

"धर्ममूळं वेदमाहुर्ग्रथराशिमकृत्रिम् । तद्दिदां स्मृतिशीळे च साध्वाचारं मनः प्रियम् "॥ इति । ३५ हारीतः

९ क्ष-सि । २ क्ष-वा । ३ क्ष-मदीयं । ४ क्षा-पाठः । ५ क, ग-बोद्धे । ६ तत्तु इतिमार-तीयपाठः । ७ क्ष-कीर्ति

"वेदाः प्रमाणं स्मृतयः प्रमाणं धर्मार्थयुक्तं वचनं प्रमाणम् । यस्य प्रमाणं न भवेत् प्रमाणं कस्तस्य कुर्योद्धचनं प्रमाणम् "॥ इति । आपस्तंचः (१।२-३) "धर्मज्ञसमयः प्रमाणं वेदाश्चेति"। गौतमः (१।१) "वेदो धर्ममूलं। तिद्ददां च स्मृतिशीले " इति । तेन नित्यनिर्दोषवेदमूलकत्वादुपनयनादिरेव धर्मः । न भ शाक्यादिकल्पितागममूलकचैत्यवंदनकेशोल्लंच्छनादिरिति ।

इति धर्मप्रमाणनिरूपणम्।

अथ स्मृतेः प्रामाण्यम् । तत्र शंखः "वेदमूलाः स्मृतयः" इति । मरीचिः "दुर्बोधा वैदिकाः शब्दाः प्रकीर्णस्वाच्च येऽखिलाः। तत्रैत एव दृष्टार्थाः स्मृतितंत्रे प्रतिष्ठिताः"॥इति। मनुः (अ. २)—

९९ "श्रुतिं पश्यंति मुनयः स्मरंति च तथा स्मृतिम् । तस्मात्प्रमाणमुभयं प्रमाणेः प्रामितं भुवि ॥ "योऽवमन्येत ते मूळे हेतुशास्त्राश्रयाद्विजः। स साधुभिर्वहिष्कार्यो नास्तिको वेदनिंदकः"॥११॥इति। हारीतः—

" न यस्य वेदा न च धर्मशास्त्रं न वृद्धवाक्यं हि भवेत्प्रमाणम्॥

"सोऽधर्मकृहँष्टिहतो दुरात्मा नात्माऽपि तस्येह भवेत्प्रमाणम् "॥ इति । देवलः—
१५ "मन्वाद्यः प्रयोक्तारो धर्मशास्त्रस्य कीर्तिताः । तत्प्रयुक्तप्रयोक्तारो गृह्यकारास्तुँ मंत्रतः "॥इति ।
अंगिराः—

" प्रमाणानि प्रमाणज्ञैः परिपाल्यानि यत्नतः । सीद्ंति हि प्रमाणानि प्रमाणैरव्यवस्थितैः"॥ इति। इति स्मृतिप्रामाण्यम्

अथ धर्मानिरूपणम्

"वाक्कर्मजन्योऽभ्युद्यानिःश्रेयसहेतुरपूर्वाख्य आत्मगुणो धर्मः" इति हरदृत्तः ।
 अत्र मनुः (२।१)

"विद्वद्भिः सेवितः सद्भिर्नित्यमद्देषरागिभिः । हृद्येनाभ्यनुज्ञातो यस्तं धर्मे व्यवस्यत" ॥ इति । विद्वद्भिर्वेदार्थविद्भिरद्देषरागिभिः सद्भिर्धमीं नित्यं सेवितः धर्मत्वेन नित्यमनुष्ठितः न शोक-मोहादिना कादाचित्कनिमित्तेन । किंच हृद्येनाभ्यनुज्ञातः । इदमेव श्रेय इति स्वारस्ययुक्तेन

२५ हृदयेन स्वीकृतः। एवंभूतो योऽर्थस्तं धर्मं व्यवस्यत हे महर्षयो निश्चिनुतेत्यर्थः। स एव (१।१०८) "आचारः पर्रमो धर्मः श्रुत्युक्तः स्मार्त एव च। तस्मादिस्मिस्तये युक्ते नित्यं स्यादात्मवान्द्विजः"॥ इति। त्रये श्रोतस्मार्तीचोरिष्वित्यर्थः। याज्ञवल्क्यः (१)६)

"देशे काल उपायेन द्रव्यं श्रद्धासमन्तितं । पात्रे प्रदीयते यत्तत्सकलं धर्मलक्षणम् "॥
देशः कुरुक्षेत्रादि । काल उपरागादिः । उपायः शास्त्रोक्तिकर्त्तव्यताकलापः। द्रव्यं गवादि ।

३० श्रद्धा आस्तिक्यबुद्धिः । तदन्त्रितं यथा भवति तथा पात्रे प्रदीयते यत्तद्धर्मस्योत्पाद्कम् ।

किमेतावदेव धर्मस्योत्पाद्कम् । नेत्याह सकलमिति । अन्यद्पि यागादि । तत्सकलं धर्मस्य कृरिकम् । विश्वामित्रः—

" यमार्याः कियमाणं हि शंसंत्यागमवोदिनः । स धर्मोः; यं विगर्हति तमधर्म प्रचक्षते " ॥ इति । व्यासः—

३५ "सत्यं दमस्तपः शौर्चं संतोषो ही: क्षमाऽऽर्जवम्। ज्ञानं शमो द्या ध्यानमेष धर्मः सनातनः"॥ इति ।

१ ख-विकल्पित । २ क्ष-तूमे । ३ क्ष-दुष्ट । ४ क्ष-समंततः; क्षग-स्तु तन्त्रतः । ५ ' निबो-धत ' इति पाटः । ६ क-परतो; खग-प्रथमो । ७ 'सद्।युक्तो' इति मुद्रितमानवे । ८ क्ष-चारात्तामि । ९ क्ष-एतद्व । १० ख-कारणं ।

बृहस्पतिः--

"दौनं यज्ञः सतां पूजा वेदधारणमार्जवम् । एष धर्मः परो ज्ञेयः फलवान्प्रेत्य चेह च ॥ "भोगेष्वसिक्तः सततं तथैवात्मावलोकनम्।श्रेयः परं मनुष्याणां प्राह पंचिशिखो मुनिः"॥ इति । परं धर्ममाह **याज्ञवक्ल्यः (**१।८)—

"इज्याचारदमाहिंसादानस्वाध्यायकर्मणाम् । अयं तु परमो धर्मो यद्योगेनात्मदर्शनम् " ॥ इति ५ योगेन चित्तवृत्तिनिरोधेन । आपस्तंबः (१।२०।६-७) "न धर्माधर्मौ चरत आवं स्व इति । न देवगंधर्वा न पितर इत्याचक्षतेऽयं धर्मोऽयं धर्म इति । यत्त्वार्याः क्रीयमाणं प्रशंसंति स धर्मो यद्गर्हते सोऽधर्मः" इति । आविमिति छांदसं रूपम् । आवामित्यर्थः । यदि हि धर्माधर्मौ विग्रहवतावावां स्व इति बुवाणौ चरेताम् यदि वा देवाद्यः प्रकृष्टशाना ब्रूयुरिमौ धर्माधर्मीविति तदोपछिधैः स्यातः, तद्भावाच्छिष्टा यं प्रशंसंति स धर्मः । यद्गर्हते सोऽधर्म इत्यर्थः । इति धर्मनिरूपणम् ॥ १०

शिष्टळक्षणमाह बौधायनः ( १।१।५ ) " शिष्टाः सतु विगतमत्सरा निरहंकाराः कुंभीधानयाँ अलोलुपाः । दंभदर्पलोभमोहक्रोधिववर्जिताः " इति । स एव—— " धर्मशास्त्रस्थारूढा वेदसद्भधरा दिजाः । क्रीडार्थमिप यं ब्रूयुः स धर्मः परमः स्मृतः॥" इति । याज्ञवल्क्यः ( १।९ )——

"चत्वारो वेदधर्मज्ञाः पर्षत् त्रैविद्यमेव वा । सा ब्रूते यं स धर्मः स्यादेको वाऽध्यात्मवित्तमः"॥इति। १५ तिस्रो विद्या अधीयत इति त्रैविद्यास्तेषां समूहः त्रैविद्यमित्यर्थः । पराज्ञरः (८१९ )—— "चत्वारो वा त्रयो वाऽपि यं ब्रूयुर्वेदपारगाः । स धर्म इति विज्ञेयो नेतरेस्तु सहस्रज्ञः"॥ इति । आपस्तंबः (११२०।८-९)—" सर्वजनपदेष्वेकांतसमाहितमार्याणां वृत्तं सम्यक् विनीतानां वृद्धानामात्मवतामलोलुपानामदांभिकानां वृत्तसादृश्यं भजेतेवमुभौ लोकाविभिजयित "। इति । विनयशमादिगुणोपेतानामार्याणां सर्वजनपदेषु यदेकांतेनाव्यभिचारेण समाहितमनुष्ठितं वृत्त-२० मनुष्ठानं, न मातुलसुतापरिणयनवत्कतिपयविषयं, तद्वृत्तसादृश्यं भजेतः एवं कुर्वन्नुभौ लोकाव-भिजयतीत्यर्थः ।

सर्ववर्णानां स्वस्वधर्मानुष्ठाने फलनिरूपणम् । स एव (२।१।२।२–३)—

"सर्ववर्णानां स्वधर्मानुष्ठाने परमपरिमितं सुसम् । ततः परिवृत्तों कर्मफठरोषेण जाति रूपं वर्ण बर्छ मेधां प्रज्ञां द्व्याणि धर्मानुष्ठानमिति प्रतिपद्यते। तच्चक्रवदुभयोठोंकयोः सुख एव वर्त्तते" १५ इति । अस्यार्थः—सर्वेषां वर्णानां वर्णाश्रमप्रयुक्तधर्मानुष्ठाने परमपरिमितमुत्कृष्टमक्षय्यं सुखं स्वर्गाख्यं भवति; न केवल्रमेताविक्तितिं, ततः परिवृत्तो पुनर्जन्मिनि कर्मफलरोषेणाभुक्तां-रोनामिजात्यादीनि प्रतिपद्यते; तस्माच्चक्रवदुभयोठोंकयोरिह चामुष्मिश्च सुख एव वर्त्तते न जातुचिददुःख इति । तैतिरीयकोपनिषदि श्रूयते "धर्म इति धर्मेण सर्वमिदं परिगृहीतं धर्माञ्चाति दुश्चरं तस्माद्धमें रमंते " इति । धर्म इति धर्मो नाम नित्यनैमित्तिकादि श्रौतं स्मार्त ३० च कर्म; तेन धर्मेण सर्वमाध्यात्मिकादिभेद्मिन्नमिदं जगत्परिगृहीतं स्थितम् तस्माद्धमात्परं नास्ति वैदिकेर्मुमुक्षुभिः श्रेयोर्थिभिश्च धर्म एव कर्तव्यः; तस्माद्धमें रमंत इत्यर्थः तन्नैव पुनः श्रूयते—" धर्मे विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा । लोके धर्मिष्ठं प्रजा उपसर्पति । धर्मेण पापमपनुदित । धर्मे सर्व प्रतिष्ठितम् । तस्माद्धमें परमं वदंतीति "। अयमर्थः । धर्मः पूर्वोक्तः, विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा प्रतिष्ठितम् । तस्माद्धमें परमं वदंतीति "। अयमर्थः । धर्मः पूर्वोक्तः, विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा प्रतितिष्ठत्यनेनेति प्रतिष्ठाः श्रौतस्मार्तकर्मभिः समस्तजगद्धियत ३५ इत्यर्थः । छोके धर्मिष्ठमितिरायेन धर्मानुष्ठातारं प्रजा धर्मावात्यर्थमधर्मापाकरणार्थं वोपसर्पति ।

श्वभक्ष-ज्ञान । २ कग-लब्ध, । ३ क्ष-धाना । ४ नारायणोपनिषादि । ५ ख-र्मोप- ।

90

धर्मेण विहिताकरणप्रतिषिद्धसेवननिमित्तं पापमपनुद्ति । धर्मे सर्वे प्रतिष्ठितमितरथा बाधितं स्यात् तस्माद्धर्म परमं वदंतीति धर्मविद् इति । चंद्रिकायाम्

" वर्णत्वमेकमाश्रित्य यो धर्मः संप्रवर्त्तते । वर्णधर्मः स उक्तस्तु यथोपनयनं किल ॥ " तथैवाश्रममाश्रित्य अधिकारः प्रवर्त्तते । स एवाश्रमधर्मः स्याद्धिक्षादंढादिको यथा ॥ " वर्णत्वमाश्रमत्वं च योऽधिकृत्य प्रवर्त्तते । स वर्णाश्रमधर्मस्तु यथा मौंजी तु मेखला"॥इति

मनुः ( ४।२३८-२४३ )—

"धर्म शनैः संचिनुयाद्वल्मीकमिव पुत्तिकाः । परलोकसहायार्थं सर्वभूतान्यपीडयन् ॥ "नामुत्र हि सहायार्थं पिता माता च तिष्ठतः । न पुत्रदारा न ज्ञातिर्धर्मस्तिष्ठति केवलः॥ "एकः प्रजायते तंतुरेक एव प्रमीयते । एकोऽनुभुंके सुक्कतमेक एव च दुष्कृतम् ॥

"मृतं रारीरमृत्सुज्य काष्टलोष्टसमं क्षितौ । विमुखा बांधवा यांति धर्मस्तमनुगच्छति ॥ "तस्मान्द्वर्मं साहायार्थं नित्यं संचिनुयाच्छनैः । धर्मेण हि सहायेन तमस्तरति दुस्तरम् ॥ "धर्मप्रधानं पुरुषं तपसा वीतकल्मषम् । परलोकं नयत्याशु भास्वंतं खे रारीरिणम् ॥ "श्रुतिस्मृत्युदितं कुर्वृञ्जिबद्धः स्वेषु कर्मसु । धर्ममूलं निषेवेत सदाचारमतंदितः" ॥ इति॥

धर्मस्य मूलं धर्ममूलम् । धर्मस्याचाराधीनत्वम् । आचारप्रसंशा । स एव (१।११०)—

५५ " एवमाचरतो दृष्ट्वा धर्मस्य मुनयो गितम् । सर्वस्य तपसो मूलमाचारं जगृहुः परम् " ॥
 " आचाराद्विच्युतो विप्रो न वेदफलमश्रुते । आचारेण तु संयुक्तः संपूर्णफलभाग्भवेत् " ॥
 ( ४।१५६–१५८ ).

" आचाराञ्चभते ह्यायुराचारादीप्सिताः प्रजाः । आचाराद्धनमक्षय्यमाचारो हंत्यलक्षणम् ॥ " द्वराचारो हि पुरुषो लोके भवति निंदितः । दुःखभागी च सततं व्याधितोऽल्पायुरेव च ॥ २७ " सर्वलक्षणहीनोऽपि यः सदाचारवान्नरः । श्रद्दधानोऽनसूयश्च शतं वर्षाणि जीवति " ॥ विसिष्ठः ( ६।३ )——

"आचारहीनं न पुनंति वेदा यद्यप्यधीताः सह षड्जिरंगैः॥

" छंदांसूयेनं मृत्युकाले त्यजंति नीडं शकुंता इव जातपक्षाः ॥

" कपार्लस्थं यथा तोयं श्वहतौ च यथा पयः । दुष्टं स्यात्स्थानदोषेण वृत्तहीने तथा श्रुतम्॥ " बाह्मणस्य तु देहोऽयं नोपभोगाय कल्पते । इह क्केशाय महते प्रेत्यानंतंसुखाय च "॥ पराशरः ( ६।३ )

" चतुर्णामपि वर्णानामाचारो धर्मपालकः । आचारश्रष्टदेहानां भवेन्द्वर्मः पराङ्मुखः " ॥ " शिष्टानामभिमतो द्यादाक्षिण्याद्यन्वितो वृत्तिविशेष आचारः" इति माधवीये । बृहस्पतिः— " शौर्यवीर्यार्थरहितस्तपोज्ञान्विवर्जितः । आचारहीनः पुत्रस्तु मूत्रोच्चारसमः स्मृतः " ॥

क्राचावराहरासानावपाजातः । जाचारहानः पुत्रस्तु मूत्राच्चारसमः स्वृतः ॥ ३० शौर्यादिरहितः क्षत्रियपुत्रः अर्थरहितो वैश्यपुत्रः तपोज्ञानाचाररहितो ब्राह्मणपुत्र इति विवेकः॥ अयवान-

"वर्णानामाश्रमाणां च या मर्यादा मया कृता । तां ये समनुवर्तते प्रसाद्स्तेषु संभवेत् "॥ आश्वमेधिके-

"श्वतिः स्मृतिर्ममैवाज्ञा यस्तामुलंघ्य वर्तते। आज्ञालेदी मम द्रोही मद्भक्तोऽपि न वैष्णवः"॥ इति" ३५ स्मृत्यंतरे—

" यथेक्षुहेतोः सिळलं निषेचितं तृणानि वहीरिप च प्रसिंचित ।

कखग-स्यते, । २ खकग-त्यच्युतो । ३ कजक्ष-समुदाचार-द्विजः । ४ क्ष-कूपाबस्थे ।
 पुक्खग-नंद । ६ क-वेदा ।

4

एवं नरो धर्मपथेन वर्त्तयन्यशश्च कामांश्च वसूनि सोऽश्वृते " ॥ नारदः—
"धिग्जन्माचाररहितं जन्म धिङ्मानवर्जितम् । शूद्रेऽपि दृश्यते वृत्तं ब्राह्मणे न तु दृश्यते ॥
"शूद्रोऽपि ब्राह्मणो श्रेयो ब्राह्मणः शूद्र एव सः । हरिभक्तिपैरो वाऽपि हरिध्यानरतोऽपि वा॥
"अष्टो यः स्वाश्रमाचारात्पतितः सोऽभिधीयते॥

"वेदो वा हरिमिकिर्वा भिक्तिविऽपि महेश्वरे । स्वाँचारात्पितितं मूढं न पुनाित द्विजोत्तमम् ॥ "पुण्यक्षेत्राभिगमनं पुण्यतीर्थनिषेवणम् । यज्ञो वा विविधो ब्रह्मंस्त्यकाचारं न रक्षति ॥ "आचारात्प्राप्यते स्वर्ग आचारात्प्राप्यते मुखम् । आचारात्प्राप्यते मोक्ष आचाराित्वं न सिध्यति"॥ महाभारते आनुशासनिके—

"आचाराहुँभते चायुराचाराहुभते श्रियम् । आचाराहुभते कीर्तिं पुरुषः प्रेत्य चेह च ॥ "ये नास्तिका निष्क्रियाश्च गुरुशास्त्रातिलंबिनः । अधर्मज्ञा दुराचारास्ते भवंति गतायुषः"॥ इति । ९० पारिजाते—

" सदाचारेण देवत्वमृषित्वं च तथैव च । प्राप्नुवंति कुयोनित्वं मनुष्यास्तद्विपर्यये "॥ सदाचारलक्षणम् विष्णुपुराणे ( तृतीयांशे अ. ११ श्लो. २-३)—

" सदाचारवतां पुंसां जितौ लोकावुभावपि।

" साधवः श्लीणदोषास्तु सच्छब्दः साधुवाचकः । तेषामाचरणं यत्तु सदाचारः स उच्यते "॥ १५ संस्कारमंजयीम्

"यस्मिन्देशे य आचारः पारंपर्यक्रमागतः । श्रुतिस्मृत्यविरोधेन सदाचारः स उच्यते"॥ **मनुः**—

" धर्मव्यतिक्रमो दृष्टो महतां साहसं तथा । तदन्वीक्ष्य प्रयुंजानः संसीद्त्यवरोऽबलः ॥

"तेजोमयानि पूर्वेषां शरीराणींद्रियाणि च। दोषेस्ते नोपिळिप्यंते पद्मपत्रमिवांभसा "॥२० कतकभरद्वांजावन्योन्यं व्यत्यस्य भार्ये जग्मतुः । विसष्टश्चांडाळीमक्षमाळीं प्रजापितश्च स्वां इिहतरमित्यादि धर्मव्यितक्रमो दृष्टः । जामद्गन्येन रामेण पितृवचनादिवचारेण मातुः शिर्श्चिक्रमित्यादि साहसं दृष्टम्। तद्नवीक्ष्य प्रयुंजानः। तिदिति "नपुंसकमनपुंसकेनेकवच्चास्यान्यतरस्याम्" (१।२।६९) इत्येकशेष एकवद्भावश्च । तं व्यतिक्रमं तच्च साहसमन्वीक्ष्य दृष्ट्वा स्वयमि तथा प्रयुंजानोऽवर इदानींतनः अवलः दुर्बलः संसीदिति प्रत्यवैति । तेषामिपि किं दोषः । नेत्याह २५ तेजोमयानीति । तयथैषीकातूलमग्नौ प्रोतं प्रदूयत एवं द्यस्य सर्वे पाप्मानः प्रदूयंत इति श्चतेः । अत्रापस्तंबः—(२।१३।७-९) " दृष्टो धर्मव्यितिक्रमः साहसं च पूर्वेषाम् । तेषां तेजोविशेषेण प्रत्यवायो न विचते तदन्वीक्ष्य प्रयुंजानः सीद्त्यवरः" इति । गौतमः (१।३-४) "दृष्टो धर्मव्यितिक्रमः साहसं च महताम् । न तु दृष्टार्थे । अवरदौर्बल्यात् " इति । न तु दृष्टार्थे धर्मव्यितिक्रमः साहसं च महताम् । म तु दृष्टार्थे । वोधायनः—

" अनुष्ठितं तु यहेवैर्भुनिभिर्यदनुष्ठितम् । नानुष्ठेयं मनुष्यैस्तदुक्तं कर्म समाचरेत् "॥ याज्ञवल्क्यः ( आ. १५६ )—

" कर्मणा मनसा वाचा यत्नाद्धर्मं समाचरेत् । अस्वर्ग्यं लोकविद्धिः धर्ममप्याचरेन्न तु "॥ धर्मं विहितमपि लोकविद्धिः यस्मादस्वर्ग्यमित्यर्थः ।

इति धर्मनिरूपणम् ॥ सदाचारनिरूपणम् ॥

अथ स्मृतिप्रशंसा । मनुः (१।१०३)--

- " धर्मशास्त्रमधीयानो ब्राह्मणः संशितवतः । मनोवाग्देहजैर्नित्यं कर्मदेषिर्न लिप्यते ॥
- " अर्हः स्याद्भव्यकव्यानामर्हश्च पृथिवीमिमास् । ग्रहणाद्धर्मशास्त्रस्य ब्रह्मलोकमवाप्नुयात् ॥
- " विदुषा ब्राह्मणेनेद्मध्येतव्यं प्रयत्नतः । शिष्येभ्यश्च प्रवक्तव्यं सम्यङ् नान्येन केनचित् ॥
- ५ ' इदं स्वस्त्ययनं श्रेष्ठमिदं बुद्धिविवर्धनम् । इदं यशस्यं सततमिदं नैश्रेयसं परम् ॥
  - " धर्मशास्त्रमधीयानो ब्राह्मणः क्षत्रियोऽथ विट् । पुनाति हि पितॄन्सर्वान्सप्तसप्तावरांस्तथा ॥
  - " अमार्गेण प्रवृत्तानां व्याकुलेंद्रियचेतसाम् । निवर्त्तकं धर्मशास्त्रं व्याधीनामिव भेषजम् ॥
  - "श्रुतिस्मृती चश्चषी द्वे द्विजानां न्यायवर्त्मानि । मार्गमुज्झांति तन्द्वीना प्रयतंति पथश्च्युताः " ॥ हारीतः—
- ) , "यथा हि वेदाध्ययनं धर्मशास्त्रमिदं तथा। अध्येतव्यं ब्राह्मणेन नियतं स्वर्गमिच्छता"॥ शंखिलिखितौ—
  - " रागद्देषाभिद्ग्धानामज्ञानविषपायिनाम् । चिकित्सा धर्मशास्त्राणि व्याधीनामिव भेषजम् "॥ स्मृतिरत्नावल्याम्
- " स्मृतिं विना न हि ज्ञानं धर्मस्य भवति कचित्। न जातु ज्ञायते रूपमालोकेन विना यथा" ॥
- १५ याज्ञवल्क्यः (आ. ३)—
  "पुराणन्यायमीमांसाधर्मशास्त्रांमिश्रिताः। वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्दृश "॥
  विद्यानां स्थानानि चतुर्दृश धर्मस्य स्थानानि हेतवः। एतानि त्रैवणिंकैरध्येतन्यानि तद्तर्गतत्वाद्धर्मशास्त्रमध्येतव्यम्। शूद्रं प्रकृत्य यमः-"तस्माद्स्याधिकारोऽस्ति न वेदेषु न तु स्मृतौ" इति।
  मनुरिप (२।१६)—
- २० निषेकादिश्मशानांतो मंत्रैर्यस्योदितो विधिः। तस्य शास्त्रेऽधिकारोऽस्मिन् ज्ञेयो नान्यस्य कस्यचित्॥ मानवस्य धर्मशास्त्रस्य श्रेष्ठचं दर्शयत्यंगिराः—
  - " यत्पूर्वं मनुना प्रोक्तं धर्मशास्त्रमनुत्तमम् । न हि तत्समितक्रम्य वचनं हितमात्मकम् ॥
  - "वेदादुपनिबद्धत्वात्प्राधान्यं तु मनोः स्मृतम् । मन्वर्थविपरीता तु या स्मृतिः सा न शस्यते"॥ श्रुतिरिप "यद्दै किंच मनुरवदत्तद्भेषजम् " इति । व्यासहारीतौ—
- २५ " अवेक्षेत च शास्त्राणि मन्वादीनि द्विजोत्तमः । वैदिकान्नियमान्वेदान् वेदांगानि च सर्वशः ॥ "धर्मशास्त्रं सदा पाठ्यं ब्राह्मणैः शुद्धमानसैः । वेदवत्पठितब्यं च श्रोतब्यं च दिवानिशम् ॥
  - " स्मृतिहीनाय विप्राय श्रुतिहीने तथैव च । दानं भोजनमन्यच्च दत्तं कुलविनाशनम् ॥
  - " तस्मात्सर्वप्रयत्नेन धर्मशास्त्रं पठेत् द्विजः ॥
- "श्रुतिस्मृती च विप्राणां चश्चुषी द्वे विनिर्मिते । काणस्तत्रैकया हीनो द्वाभ्यामंधः प्रकीर्तितः"॥ ३० विष्णुः ( ९८।६२ )—
  - "पुराणं मानवो धर्मः सांगो वेदचिकित्सितम् । आज्ञासिद्धानि चत्वारि न हंतव्यानि हेतुभिः"॥ वसिष्ठः---
    - "अप्रामाण्यं च वेदानामार्षाणां चैवं कुत्सनम् । अन्यवस्था च सर्वत्र एतन्नाशनमात्मनः"॥ गमः—
- अपु " तेन स्मार्तमनुष्ठानमंतरेण न वैदिकम् । प्रवर्त्तने द्विजातीनां कर्मशुद्धिमभीप्सताम् " ॥ प्रचेताः—

"अमीमांसा बहिःशास्त्रा ये चान्ये वेदवर्जिताः । यत्ते ब्रूयुर्न तत्कुर्योद्देदाद्धर्मो विधीयते"॥इति। चतुर्विशतिमते—

"अर्हचार्वाकवाक्यानि बौद्धादिपिठतानि च । विप्रलंभकवाक्यानि तानि सर्वाणि वर्जयेत्" ॥ इति । इति स्मृतिप्रशंसा

अथ श्रुतिस्मृत्यादीनां बलाबलिनिरूपणम् । मनुः (२।१४) "श्रुतिदेशं तु यत्र स्यात्तत्र धर्मावुभौ स्मृतौ । उभाविप हि तौ धर्मी सम्यगुक्तौ मनीिषिभिः"॥ अत्रोदाहरणमाह स एव (२।५)—

" उदितेऽनुदिते चैव समयाविष्टिते तथा । सर्वथा वर्त्तते यज्ञ इतीयं वैदिकी श्रुतिः " ॥ समयाविष्टिते उदितानुदित इत्यर्थः । अयं च यथाकल्पस्त्रं व्यवस्थितविकल्पः । तथा च सुमंतुः—

"धैर्मशास्त्रगतिर्भिन्ना सर्वकर्मसु भारत । उदितेऽनुदिते चैव होमभेदौ यथा भवेत् ॥ " तस्मिन्कुलकमायातमाचारं त्वाचरेद् बुधः । सै गरीयान्महाबाहो सर्वशास्त्रोदिताद्पि"॥ इति । मनुः ( ४।१७८ )—

"येनास्य पितरो याता येन याताः पितामहाः। तेन यायात्सतां मार्गस्तेन गच्छन्न रिष्यिति"॥इति। स्मृत्यादिद्देषेऽपि विकल्प एव द्रष्टव्यः। तथा च गौतमः (११५)—" तुल्यबलविरोधे १५ विकल्पः" इति । तुल्यबलयोः श्रुत्योः स्मृत्योश्च विरोधे विकल्प इत्यर्थः । लौगाक्षिः " श्रुतिस्मृतिविरोधे तु श्रुतिरेव गरीयसी । अविरोधे सँदा कार्यं स्मार्त्तं वैदिकवत्तदा " ॥

विरोधाधिकरणन्यायोऽत्रानुग्राहको द्रष्टव्यः । तथाहि— अध्वरे महावेद्यां सदोनामकस्य मंढपस्य मध्ये काचिद्धं बरहात्वा स्तंबत्वेन निस्नाता भवति तामुद्दिश्य वस्रवेष्टनं स्मर्यते— "औदुंबरी सर्वा वेष्ट्यितव्या" इति ।तत्र संशय एषा स्मृतिः प्रमाणं न वेति।तत्र "अष्टका कर्तव्या" २० इत्यादिस्मृतेर्मूलवेदानुमापकत्वेन यथा प्रामाण्यम् तथैव सर्ववेष्टनस्मृतिः प्रमाणमिति पूर्वपक्षः । "औदुंबरीं स्पृष्ट्योद्वायेत्" इति प्रत्यक्षश्रुतौ स्पर्शो विधीयते । न चासौ सर्ववेष्टने सत्युपपद्यते । तथा च सर्ववेष्टनस्मृतिमूलभूतवेदानुमानस्य प्रत्यक्षश्रुतिविरुद्धस्य कालात्ययापदिष्टत्वेन निर्मूला सर्ववेष्टनस्मृतिरप्रमाणमिति सिद्धांत इति । संग्रहे

''श्रुतिस्मृतिपुराणेषु विरुद्धेषु परस्परम्। पूर्व पूर्व बलीयः स्यादिति न्यायविदो विदुः ''॥ इति । २५ चतुर्विशतिमते—

"स्मृतेर्वेद्विरोधेन परित्यागो यथा भवेत् । तथैव लैकिकं वाक्यं श्रुतिबाधात्परित्यजेत्"॥ इति। व्यासः—

"धर्म यो बाधते धर्मः स न धर्मः कदाचन । अविरोधी तु यो धर्मः स धर्मः सिद्धिरुच्यते ॥ "तस्माद्दिरोधे धर्मस्य निश्चित्य गुरुलाघवम् । तयोर्मूयस्तनं विद्दान्कुर्याद्धर्मविनिर्णयः "॥ इति । ३० एवं स्मृत्याचारयोविरोधे स्मृतिर्बलीयसी । "श्रुतिस्मृतिविहितो धर्मस्तद्लाभे शिष्टाचारः प्रमाणम् " इति विस्विरुस्मरणात् (१।४–५) । सदाचारद्दैविध्ये तु यस्मिन्देशे यस्मिन्काले यस्मिन्पुरुषे रागद्देषरहितस्य शिष्टत्वातिशयबुद्धः तादृशस्याचारो मुख्यत्वेन ग्राह्यः । एत-देवाभिष्रेत्य गुरोः शिष्यानुशासने तैत्तिरीर्याः समामनंति—

अल्बग-बोद्धानि । २ कखग-यत्र । ३ स-सा । ४ थ-यदा । ५ खक्ष-स्वस्य ।
 ६ शीक्षोपनिषदि ।

" अथ यदि ते कमीविचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा स्यात् । ये तत्र ब्राह्मणाः संम-र्शिनः। युक्ता आयुक्ताः। अलूक्षा घर्मकामाः स्युः। यथा ते तत्र वर्त्तेरन्। तथा तत्र वर्तेथाः" इति॥ संमर्शिनः युक्तिकुश्लाः । युक्ताः शास्त्रतत्परा आयुक्ताः तद्थीनुष्ठाननिरताः । अलूक्षाः क्रोधादिवर्जिताः। धर्मकामाः जीवनमुक्तवत्कर्भण्यौदासीन्यमकुर्वाणाः उक्तरीत्या कस्यचिच्छिष्टा-५ चारविशेषस्य मुख्यत्वे सत्यपरो गौणो भविष्यति न तु सर्वथैवानाचारः । एवं च सत्येकामेव तैतिरीयशासामधीत्य बोधायनापस्तंबादिम नभेदेन परस्परविरुद्धमनुष्ठानमाचरतामुभयविधानां पुरुषाणां स्वस्वपुरुषपारंपर्यक्रमागत एवाचारो मुख्यः । कदाचित्तदसंभवे मतांतरेणाप्यनुष्ठान-मेव श्रेयो न तु सर्वथा तल्लोपो युक्तः । इति श्रुत्यादीनां बलाबलम् ।

अथ स्मृतिकर्त्वनिरूपणम् । पराज्ञारः (१।२०)--

"कल्पे कल्पे क्षयोत्पत्त्या ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः । श्रुतिस्मृतिसमान्वारनिर्णेतारश्च सर्वदा "॥ क्षयसहिता उत्पत्तिः क्षयोत्पत्तिः । तयोपलाक्षिता भवंति कल्पे कल्पे महाकल्पे अवांतरकल्पे च। ब्रह्मविष्णुमहेश्वरा महाकल्पावसाने क्षीयंते महाकल्पादावुत्पचंते। एवमवांतरकल्पानामवसाने प्रारंभे च रैम्रत्यादीनां निर्णेतारो मन्वादयः क्षयोत्पत्तिभ्यामुपलक्ष्यंते । चकारेणानुको धर्मः समुच्चीयते । सर्वदेत्यनेन मृष्टिसंहारप्रवाहस्यानादित्वमनंतत्वं च दर्शितम् । स एव ( १।२१ )

"न कश्चिद्देदकर्ता च वेदं श्रुत्वा चतुर्मुसः। तथैव धर्मान स्मरति मनुः कल्पांतरे तथा"॥ कल्पांतरे धर्मान स्मरति इति पदत्रयं पूर्वार्धेऽपि संबध्यते । महाकल्पे चतुर्भुखः परमेश्वरेण दत्तं वेदं श्रुत्वा तत्र विप्रकीर्णीन्वर्णाश्रमादिधर्मान्स्मृतिग्रंथरूपेण उपनिवन्नाति तथैव स्वायंभवो मनः प्रत्यवांतरकल्पं वेदोक्तथर्मान्यथ्नाति । मनुप्रहणेनात्रिविष्णवाद्य उपलक्ष्यंते । मन्वादीनाह याज्ञवल्क्यः (आ. ४-५)---

२० " मन्वत्रिविष्णुहारीतयाज्ञवल्क्योशनों अगराः । यमापस्तंबसंवर्ताः कात्यायनब्रहस्पती ॥ " पराशरव्यासशंसिलिसता दक्षगौतमौ । शातातपो वसिष्ठश्च धर्मशास्त्रप्रयोजकाः " ॥ उज्ञनःशब्दांतस्य द्वंद्वेकवद्भावः। स्मृतिरत्ने—

" मनुर्बेहस्पतिर्दक्षो गौतमोऽथ यमोंऽगिराः । योगीश्वरः प्रचेताश्च शातातपपराशरौ ॥

" संवर्त्तोशनसौ शंसिलिसितावित्रिरेव च । विष्णवापस्तंबहारीता धर्मशास्त्रप्रवर्तकाः ॥

२५ " एते ह्यष्टाद्श प्रोक्ता मुनयो नियतवताः " ॥ अंगिराः—

" जाबालिनीचिकेतश्च स्कंदो लोकाक्षिकाञ्चपौ । व्यासः सनत्कुमारश्च शंतनुर्जनकस्तथा ॥ " व्याघः कात्यायनश्चेव जातुकर्णिः कपिंजलः । बोधायनश्च काणादो विश्वामित्रस्तथैव च ॥ "'पैठीनसिर्गोभिरुश्चेत्युपस्मृतिविधायकाः"॥ **शंखः**—"मनुयमदक्षविष्णवंगिरोबुहस्पत्यशनापस्तंब-गौतमसंवर्तात्रेयहारीतकात्यायनशंखिलितपराशरव्यासशातातपप्रचेतोयाज्ञवल्क्याद्यः " इति ।

३० तथा-" वसिष्ठो नारदश्चेव सुमंतुश्च पितामहः । बश्चः कार्ष्णाजिनिः सत्यवतो गार्ग्यश्च देवलः ॥ " जमदग्निर्भरद्वाजः पुरुस्त्यः पुरुहः कृतुः । आत्रेयश्छागलेयश्च मरीचिर्मत्स्य एव च ॥ " पारस्करो ऋष्यशृंगो वैजावापस्तथैव च । इत्येते स्मृतिकर्त्तार एकविंशतिरीरिताः"॥ संग्रहे-

" अष्टाशीतिसहस्राणि मुनयो गृहमेधिनः । पुनरावर्तिनो बीजभूता धर्मप्रवर्त्तकाः ॥

३५ " एतैर्यानि प्रणीतानि धर्मशास्त्राणि वै पुरा । तान्येतानि प्रमाणिन न हैन्तब्यानि हेतुभिः॥

१ **कखगक्ष-**लक्षण । २ **कखग-**सदाचार । ३ **कखग-**श्रुत्या । ४ **कखग**-विहृत्यानि ।

"यस्तानि हेतुभिर्हन्यात्सोंऽधे तमसि मज्जति"। अग्निवेश्यः "बोधायनमापस्तंवं सत्या-षाढं द्राह्यायणमागस्त्यं शाकल्यमाश्वलायनं शांभवीयं कात्यायनामिति नवानि पूर्वसूत्राणि। वैसानसं शोनकीयं भारद्वाजमाग्निवेश्यं जैमिनीयं माधुर्यं माध्यंदिनं कोंडिन्यं कोषीतकमिति नवान्यपरसूत्राण्यष्टादशसंख्याकाः शारीराः संस्काराः" इति । इति स्मृतिकर्तृनिक्रपणम् ॥

अथ धर्मदेशाः । याज्ञवल्क्यः (१।२) "यस्मिन्देशे मृगः कुष्णः तस्मिन्धर्मान्नि- ५ बोधत "। कृष्णसारो मृगो यस्मिन्देशे स्वच्छंदं विहरति तस्मिन्देशे धर्मा अनुष्ठेया इत्यर्थः । तथा संवर्त्तः—

" स्वभावाद्यत्र विचरेत्कृष्णसारः सदा मृगः। धर्मदेशः स विज्ञेयो द्विजानां कर्मसाधनम् "॥
स्मृतिचंद्रिकायां

" कुष्णसारैर्यवैर्देर्भेश्चातुर्वण्यांश्रमेस्तथा । समृद्धो धर्मदेशः स्यादाश्रयेरन्विपश्चितः" ॥ ३० मनुः ( २।१७–१८)—

"सरस्वतीदृषद्दत्योर्देवनद्योर्थदंतरम् । तं देवनिर्मितं देशं ब्रह्मावर्तं प्रचक्षते ॥

" यस्मिन्देशे य आचारः पारंपर्यक्रमागतः।वर्णानां सांतराळानां स सदाचार उच्यते "॥ सांतराळानां वर्णसंकरजसहितानां। स सदाचारः तस्य धर्मे प्रति प्रामाण्यभित्यर्थः। स एव (२।१९-२३)---

" कु ठक्षेत्रं च मत्स्याश्च पांचालाः शूरसेनयः । एव ब्रह्मर्षिदेशो वै ब्रह्मावतिद्नंतरः "॥

अनंतरः किंचिन्न्यूनः ।

" एतद्देशप्रसूतस्य सकाशाद्यजन्मनः । स्वं स्वं चिरत्रं शिक्षंते पृथिव्यां सर्वमानवाः "॥ अग्रजन्मनः ब्राह्मणस्य । शिक्षंतेऽवगच्छंति ।

" हिमवद्धिंध्ययोर्भध्यं यत्प्राग्विनश्चनाद्पि । प्रत्यगेव प्रयागाच मध्यदेशः प्रकीर्तितः"॥ २० विनशनं सरस्वत्या अंतर्धानदेशः ।

" आ समुद्रातु वै पूर्वादा समुद्रातु पश्चिमात् । तयोरेवांतरं गिर्योरार्यावर्त्ते विदुर्बुधाः ॥

" कृष्णसारस्तु चरति मृगो यत्र स्वभावतः। स ज्ञेयो याज्ञिको देशो म्लेच्छदेशस्त्वतः परम्" ॥ अतःपरं एभ्यो ब्रह्मावर्त्तादिभ्योऽन्यः । म्लेच्छा यज्ञानधिकृताः ।

" एतान्द्रिजातयो देशान्संश्रयेरन्प्रयत्नतः । शूद्रस्तु यस्मिन्कस्मिश्चित्रिवसेद्वृत्तिकर्शितः "॥ २५ हारीतः ( १।१६ )—

" कृष्णसारों मृगो यत्र स्वभावेन प्रवर्तते । तस्मिन्देशे वसन्धर्मैः सिध्यंति द्विज्युंगवाः "॥ व्यासः

"ब्रह्मावर्त्तः परो देशो ऋषिदेशस्त्वनंतरः । मध्यदेशस्ततो न्यून आर्यावर्तस्त्वनंतरः ॥

"चातुर्वण्यव्यवस्थानं यस्मिन्देशे न विद्यते। तं म्लेच्छदेशं जानीयादार्यावर्त्तमतः प्रम्"॥ ३० न म्लेच्छदेशे श्राद्धं कुर्यान्न गच्छेन्म्लेच्छविषयमिति ॥ आदिपुराणे—

" अधर्भदेशमध्ये तु कृत्वा कृतुशतान्यपि । न गच्छति द्विजश्रेष्ठ स्वर्गमार्गं महानपि" ॥

" आर्यावर्त्तमतिक्रम्य विना तीर्थिकियां द्विजः । आज्ञां चैव तथा पित्रोरैंद्वेन विद्युध्यति " ॥ आपस्तंबः (१।१५।२२) " प्रभूतैधोदकग्रामे यत्रात्माधीनं प्रयमणं तत्र वासो धम्यी ३५ ब्राह्मणस्य" । प्रभूतानि एधांसि उद्कं च यस्मिन् तस्मिन्ग्रामे ब्राह्मणस्य वासो धर्म्यः । तत्रापि

१ **क**-स्मृति २-[स्मृ. मु. फ.]

न सर्वत्र । किं तर्हि यत्रात्माधीनं प्रयमणं प्रायत्यं मूत्रपुरीषप्रक्षालनादीनि यत्रात्माधीनानि तत्र । यत्र तु कृषेष्वैवोदकं तत्र बहुकृषेष्वपि न वस्तव्यम् । यदाह बोधायनः

"उद्पानोद्के ग्रामे धार्मिको वृषलीपतिः। उषित्वा द्वाद्शसमाः शूद्साधर्म्यमृच्छति" ॥ यथा वृषलीपतिः शूद्रसाधर्म्यमृच्छति तथा धार्मिकोऽपि एवंविधे ग्रामे वसन्शूद्रसाधर्म्य भ प्राप्नोतीत्यर्थः। संग्रहे—

"कूपस्नानं तु यो विप्रः कुर्याद्वादशवार्षिकम् । स तेनैव शरीरेण शूद्रत्वं यात्यसंशयः" ॥ इति । मैनुः ( ४।६०–६१ )

े ''नाधार्मिके वसेद्वामे न व्याधिबहुले भृशम् । नैव प्रपद्येताध्वानं न चिरं पर्वते वसेत् ॥ '' न शुद्धराज्ये निवसेन्नाधार्मिकजनावृत्ते । न पाषंडजनाँकीणें नोपमृष्टेंऽत्यजैर्नरैः "॥

🧤 उपसृष्टे गृहीते उपद्वते वा। व्यासः—

"पापदेशाश्च ये केचित् पापैरध्युषिता जनैः । गत्वा देशानपुण्यांस्तु क्वत्स्नं पापं समश्रुते "॥ चंद्रिकायां—

" सौराष्ट्रं सिंधुसौवीरमावंत्यं दक्षिणापथम् । गत्वेतान्कामतो देशान्किलंगांश्च पतेष्ट्विजः ॥ " अंगवंगकर्लिंगांधान्पार्वतीयान् खषांस्तथा । सिंधुसौवीरसौराष्ट्रान्पारदानांधमालवान् ॥ "निवासाय द्विजो नित्यमनापदि विवर्जयेत् । एतानप्यापदि गृही संश्रयेद्वृत्तिकर्शितः"॥

बोधायनः ( १।१।२९–३१ )
" आवंतयों आ मगधा सौराष्ट्रा दक्षिणापथाः । उपावृत्तिं चुसौवीरा एते संकीर्णयोनयः ॥
" सिंधुसौवीरसौराष्ट्रांस्तथा प्रत्यंतवासिनः । अंगवंगकिलंगांश्च गत्वा संस्कारमर्हति ॥"

प्रत्यन्तवासिनः चंडालप्रदेशाः " आरट्टान्कारस्करान्पुण्ड्रान् सौवीरान् वंगकलिंगान् प्राग्यूनानि

च गत्वा पुनस्तोमेन यजेत् सर्वपृष्टचा वा (२०)"। अथाप्युदाहरंति (३१)
 "पद्भ्यां स कुरुते पापं यः किलंगान् प्रपद्यते। क्रषयो निष्कृतिं तस्य प्राहुर्वेश्वानरं हिवः"॥ इति ।
 इति धर्मदेशनिरूपणम् । अथ निषिद्धदेशापवादाः । व्यासः—

"ते देशास्ते जनपदास्ते शैठास्ते तथाश्रमाः । पुण्यत्रिपथगा येषां मध्ये याति सरिद्वरा ॥

"प्रभासे पुष्करे काश्यां निमेषेऽमरकंटके । गंगायां सरयूतीरे निवसेन्द्रार्मिको जनः ॥
भ "अंतर्वेदिभध्यदेशो ब्रह्मावर्तं च यज्ञियम । मिश्रकं सरयूतीरं पुष्करं नैमिषं तथा ॥

ं 'देशानेतान्निवासाय संश्रयेरन् द्विजातयः '' ॥ धर्मशास्त्रसारे —

" चांद्रायणानि कृच्छ्राणि महासांतपनानि च । प्रायश्चित्तानि दीयंते यत्र गंगा न विद्यते ॥ "कावेरी तुंगभद्रा च कृष्णाँ वेणी च गौतमी । भागीरथी च विख्याताः पंचगंगाः प्रकीर्तिताः"॥ पितामहः—

अब्दराज्येऽपि निवसेयदि मध्ये तु जान्हवी । सोऽपि पुण्यतमो देशो नार्थैरपि समाश्रितः "॥ गैतमः (९१६५) "प्रभूतैथोद्कयवसदुशमाल्योपनिष्क्रमणमार्थजनभूयिष्ठमनलससमृद्धं धार्मिका- धिष्ठितं निकेतमावसितुं यतेत"। एधाः काष्ठादीनि । 'इध्ममेषः समित्'इत्यमरकोशे (२।४।१३)। साहचर्यनियमेन नपुंसकिलंगत्वमेवोचितमेषःशब्दस्य । तथाहि पांडचकुलोद्ये " स्थापिते सदिसे जातवेदिस प्रापितैधसमभीरतेजसि" इति । अत्र तु आर्षोऽयमेषःशब्द अकारांतः । एषाः अत्र सदिसे जातवेदिति । प्रकाश्यमेदकं स्वानपानयोगस्य । स्वस्थानिकार्यस्य । अन्यापि स्थापानं व्यवस्थानिकार्यस्य । अन्यापि स्थापानं व्यवस्थाने व्यवस्थानिकार्यस्य । अन्यापि स्थापानं व्यवस्थाने । अन्यापि स्थापानं व्यवस्थाने स्थापानं व्यवस्थाने । अन्यापिकार्यस्य । अन्यापिकार्यस्थाने व्यवस्थाने स्थापानं व्यवस्थाने । अन्यापिकार्यस्थानं व्यवस्थाने । अन्यापिकार्यस्थाने । अन्यस्थाने ।

🥦 काष्ठादीनि। पाकावर्थमुद्रकं स्नानपानयोग्यम्। यवसास्तृणानि गवावर्थम्। अत्रापि समाधानं तु ... पूर्ववत्।कुशा दर्भा इष्ट्यावर्थम्।माल्यानि पुष्पाणि देवतार्चनार्थम्।उपनिष्क्रमणं बाह्यसंचारार्थमव-

१ कस्त-पाठः । २ इदंतु क-गो न पठतः । ३ ख-गणा । ४ ख-सो प्-पदापि । ५ क-प्रान्-नानि । ६ खगक्ष-ण्ण ।

काशः । एधादीनि प्रभूतानि यत्र । आर्यास्त्रैवर्णिकाः, तैर्जनैर्भूयिष्ठं व्याप्तम् । अल्साः कृत्येषु निरुद्यमाः । तद्विपरीता अनलसास्तैः समृद्धम् । धार्मिकैरिषष्ठातृभिरिष्ठितमेवंभूतं निकेतनं स्थान-मावसितुं यतेत । एवंभूते स्थाने यत्नैरिप निवसेदित्यर्थः । इति निषिद्धदेशापवादाः । अथ युगधर्माः । मनुः ( १।६७,६९ )

"देवे राज्यहनी वर्षे प्रविभागस्तयोः पुनः । अहस्तत्रोदगयनं रात्रिः स्याद्दक्षिणायनम् ॥ "चत्वार्याद्धः सहस्राणि वर्षाणां तत्कृतं युगम् । तस्य तावच्छती संध्या संध्यांशश्च तथाविधः"॥ वर्षाणां देववर्षाणाम् । संध्या युगारंभकालः । संध्यांशः युगावसानकालः । "इतरेषु ससंध्येषु ससंध्यांशेषु च त्रिषु । एकापायेन वर्त्तते सहस्राणि शतानि च" (१।७०)॥

इतरेषु त्रेताद्वापारकलियुगेषु । एकापायेन एकलोपेन । परादार:—

" कृतं त्रेता द्वापरं च किलेश्वेति चतुर्युगम् । दिव्यैर्वर्षसहस्रेस्तु तद्वादशाभिरूच्यते " ॥ ५० मनुः ( १।८३ )—
"अरोगाः सर्वसिद्धार्थाध्यवर्वर्षस्यागाः । कृते जेवादिक लेकां वैगो जन्मित्रार्थाध्यवर्वर्षस्यागाः ॥

"अरोगाः सर्वसिन्द्वार्थाश्चतुर्वर्षशतायुषः । कृते त्रेतादिषु त्वेषां वैयो न्हसति पाद्शः"॥ यत्पुनः इतिहासपुराणेषु बहुवर्षसहस्रजीवित्त्वमुक्तं तत्तेषां श्रद्धातपसा साधितमिति वेदितव्यम् । तथा च महाभारते कृतयुगपुरुषानधिकृत्योच्यते

"यावद्यावदभूच्छ्रद्धा देहं धारियतुं चृणाम्। तावत्तावद्जीवंस्ते नासीद्यमकृतं भयम्॥" इति। १५ स एव (१।८४–८६)—

"वेदोक्तमायुर्मर्त्यानामाशिषश्चेव कर्मणाम् । भवंत्यनुयुगं लोके प्रभावाश्च शरीरिणाम् " (८४) ॥ आयुश्चतुर्वर्षशतादि । आशिषः फलानि । प्रभावः शापानुमहादिशक्तिः । अनुयुगं युगानुरूप्येण पूर्णानि । हीनानि हीनतराणि हीनतमानीत्यर्थः ।

"अन्ये कृतयुगे धर्मास्रेतायां द्वापरे परे । अन्ये किलयुगे नॄणां युगन्हासानुरूपतः ( ८५ ) ॥ ३०

"तपः परं कृतयुगे त्रेतायां ज्ञानमुच्यते । द्वापरे यज्ञमैवाहुर्दानमेव कलौ युगे" (८६) ॥ परं प्रधानमित्यर्थः । युगस्वभावकृतेतरधर्मानाद्दर एवकाराभ्यां सूचितः । पराज्ञारः (११२३)— "कृते तु मानवा धर्मास्चेतायां गौतमाः स्मृताः । द्वापरे ज्ञंसलिसितौ कलौ पाराज्ञाराः स्मृताः"॥

"अभिगम्य कृते दानं त्रेतास्वाहूय दीयते । द्वापरे याचमानाय सेवया दीयते कळौ"॥ युगस्वभावेनैवमेव दीयत इत्यर्थः । स एवाह (१।२९,२५)—

" अभिगम्योत्तमं दानमाहूयैव तु मध्यमम् । अधमं याचमानाय सेवादानं तु निष्फळम् ॥

"त्यजेद्देशं कृतयुगे त्रेतायां ग्राममुत्सृजेत् । द्वापरे कुलमेकं तु कर्तारं तु कलौ युगै" ॥ पतितो यस्मिन्देशे निवसेत्तं देशं वर्जयत् । कुलत्यागो नाम पतितस्य कुले विवाहमोजनाय-प्रवृत्तिः । कर्मत्यागः संभाषणादिवर्जनम् ।

" कृते संभाषणादेव त्रेतायां स्पर्शनेन च। द्वापरे त्वन्नमादाय कलौ पतित कर्मणा ( २६ ) ॥ ३० कित तत्क्षणैतः शापस्रेतायां दशभिर्दिनैः। द्वापरे त्वेकमासेन कलौ संवत्सरेण तु ( २७ ) ॥ "कृते त्वस्थिगताः प्राणास्रेतायां मांसमाश्रिताः। द्वापरे रुधिरं चैव कलौ त्वन्नादिषु स्थिताः" (३२)॥

इति युगधर्मानिक्पणम्,

किलिसामर्थ्यं प्रपञ्चयति स एव ( अ. १ श्लो. २०-३१ )

" जिंतो धर्मो ह्यधर्मेण सत्यं चैवानृतेन च । जिताश्चौरैस्तु राजानः स्त्रीभिश्च पुरुषाः कठौ ॥ 😘 ५

१ क-आयुः। २ क्ष-कर्तृ । ३ क्ष-क्षणिकः । ४ क्ष-कृतो ।

" सीदंति चाग्निहोत्राणि गुरुपूजा प्रणश्यति । कुमार्यश्च प्रसूयंते तस्मिन्कलियुगे सदा " ॥ अधर्मस्य जयो नाम पादत्रयोपेतत्वम् । एकेन पादेन वर्त्तमानत्वं धर्मस्य पराजयः ॥ तथा माधवीये पराशरे ( पृ. ८२. पं १-४ )

" कृते चतुष्पात्सकलो व्यांजोपाधिविवर्जितः । वृषः प्रतिष्ठितो धर्मो मनुष्येष्वभवत्पुरा ॥
५ " धर्मः पाद्विहीनस्तु त्रिभिरंशैः प्रतिष्ठितः । त्रेतायां द्वापरेऽर्धेन व्यामिश्रो धर्म इष्यते ॥
"त्रिपाद्हीनस्तिष्ये तु सत्तामात्रेण तिष्ठति" । विष्णुपुराणे मैत्रेयं प्रति पराशरः (६।१)—

" सर्वे ब्रह्म विदृष्यंति संप्राप्ते तु कलौ युगे । नानुतिष्ठंति मैत्रेय शिश्लोदरपरायणाः ॥

" यदा यदा सतां हानिर्वेदमार्गानुसरिणाम् । तदा तदा कलेर्नुद्धिरनुमेया विचक्षणैः ॥

" मुखं दग्धं परान्नेन हस्तौ दग्धों प्रतिग्रहात् । मनो दग्धं परस्त्रीभिर्नेह्मशापः कुँतः कलौ ॥

"वर्णाश्रमाचारवती प्रवृत्तिर्न कलौ चृणां । नै सामयजूकग्धर्मविनिष्पादनहेतुकी ॥

" विवाहा न कलौ धर्म्या न शिष्यगुरुसंस्थितिः । न दांपत्यक्रमो नैव वन्हिदेवार्चनक्रमः ॥

" सर्वमेव कलौ शास्त्रं यस्य यद्रोचते द्विज । देवताश्च कलौ सर्वाः सर्वः सर्वस्य चाश्रमः ॥

" धर्मो यथाभिरुचितैरनुष्ठानैरनुष्ठितः । वित्तेन भविता पूंसां स्वल्पेनाढचमदः कलौ ॥

" परित्यजंति भर्तारं विज्ञहीनं तथा स्त्रियः । भर्ता भविष्यति कलौ वित्तवानेव योषिताम् ॥

প্রথাপ্সান্দৌদদोगार्था भविष्यंति कलौ युगे । स्त्रियः कलौ भविष्यंति स्वैरिण्यो ललितस्पृहाः ॥

" अस्नानभोजिनो नाग्निदेवतातिथिपूजकाः । करिष्यंति कलौ प्राप्ते न च पिंडोदकिकयाः ॥

" दुर्भिक्षभयपीढाभिरतीवोपद्वता जनाः । गोधूमान्नयवान्नाढ्यं देशं यास्यंति दुःस्तिताः ॥

" वेदमार्गे प्रहीने तु पाषंडाङ्ये ततो जने । अधर्मवृत्त्या लोकानामल्पमायुर्भविष्यति ॥

" इवश्रूरवशुरभूयिष्ठा गुरवश्च चणां कलौ । स्यालाचाहार्यभार्याश्च सुहदो मुनिसत्तम ॥

२० "कस्य माता पिता कस्य सदा कर्मात्मकः पुमानः। इति चोदाहरिष्यंति स्वशुरादिगता नराः॥
" निःस्वाध्यायवषट्कारे स्वधास्वाहाविवर्जिते । तदा प्रविरलो धर्मः क्वचिल्लोकेऽपि वत्स्यति॥
"तत्राल्पेनैव यत्नेन पुण्यस्कंधमनुत्तमम्। करोति तं कृतयुगे क्रियते तपसा हि यः"॥ इति ।
कूर्मपुराणे (पूर्वार्ध अ. २०)

"राजानः शूद्रभूयिष्ठा बाह्मणान्घातयंति च । श्रूणहत्यावीरहत्या प्रजायेते प्रजासु वै ॥ ७ ॥ २५ "विनिंदंति महादेवं ब्रह्माणं पुरुषोत्तमम् । आम्नायं धर्मशास्त्राणि पुराणानि कलौ युगे ॥ ९ ॥

" शुक्कृदंता धृताक्षाश्च मुंडाः काषायवाससः। शूद्रा धर्मे चरिष्यंति युगांते समुपस्थिते॥१३॥
"ताडयंति द्विजेंद्रांश्च शूद्रा राजोपसेविनः। सेवावसरमाठोक्य द्वारि तिष्ठंति वै द्विजाः॥१७,२०॥
"वाहनस्थान समावृत्य शूद्रान् शूद्रोपसेविनः। सेवंते ब्राह्मणास्तत्र स्तुवंति स्तुतिाभः कठो॥२१॥
"अध्यापयंति वै वेदान शूद्राणां शूद्रसेवकाः।पठंति वैदिकान् शब्दान् नास्तिका घोरमाश्रिताः॥२२॥

"तपोयज्ञफलानां च विक्रेतारो द्विजोत्तमाः। यतयश्च भविष्यंति शतशोऽथ सहस्रशः॥ २३॥ "नाश्यंति ह्यधीतानि नाधिगच्छंति चानव। गायंति लौकिकैर्गानैर्देवतानि नराधिप॥ २४॥ "वामाः पाशुपताचारास्तथा वै पांचरात्रिकाः।भविष्यंति कलौ तस्मिन्ब्राह्मणाः क्षत्रियास्तथा॥२५॥ "कुर्वति चावताराणि ब्राह्मणानां कुलेषु वै। द्धीचिशापनिर्दग्धाः पुरा द्क्षाध्वरे द्विजाः॥२७॥ "निदंति च महादेवं तमसाविष्टचेतसः। ये चान्ये शापनिर्दग्धा गौतमस्य महात्मनः॥ २८॥ अ५ "सर्वे तेऽवतरिष्यंति ब्राह्मणाद्यासु योनिषु । विनिदंति ह्यीकेशं ब्राह्मणा ब्रह्मवादिनः "॥३०॥

<sup>🤋</sup> क्र-निव्यांजोपाधिवर्जिनः । ३ क्-कृतः । ३ क्ष-ससाम । ४ क्ष-जिता ।

94

34

## युगसामर्थ्यवर्णनस्य प्रयोजनमाह पाराहारः ( १।३३ )

"युगे युगे च ये धर्मास्तत्र तत्र च ये द्विजाः। तेषां निंदा न कर्त्तव्या युगरूपा हि ते द्विजाः"॥ युगरूपा युगानुरूपाः कालपरतंत्रा इति यावत्। अत्र माधवीये-नन्वेवं कलौ पापिनां अनिर्धेत्वा-त्कृत्सनं धर्माधर्मव्यवस्थापकं शास्त्रं विष्ठवेत । अतः कथमनिंदेति । तत्रोच्यते—नानामुनिभि-स्तत्तचुगसामर्थ्यस्य उचितप्रायश्चित्तस्य प्रपंचितत्वात्तद्वभयं पर्यालोच्य निंदानिंद्योव्यवस्था ५ कल्पनीया । यः पुरुषो युगे सामर्थ्यमनुसृत्य विहितानुष्ठानं प्रतिषिद्धवर्जनं प्रमादतः कृत-पापस्य प्रायश्चित्तं यः कर्तुं शक्तोऽपि न कुर्यात्तद्विषयाणि ' श्रूणहत्या पितुस्तस्य सा कन्या वृषली स्मृता' इत्यादीनि निंदावचनानि। अशक्तविषयं तेषां निंदा न कर्त्तव्येतिवचनम्। तस्मान्न कोऽपि धर्मशास्त्रस्य विष्ठव इति । तदाह पराश्चरः ( १।२४ )—

" युगे युगे तु सामर्थ्य शेषं मुनिविभाषितं । पराशरेण चाप्युक्तं प्रायश्चित्तं विधीयते"॥ इति । १ ० शेषं विशिष्टम् । तत्त्तयुगसामर्थ्यं मन्वादिमुनिभिर्विशेषेण भाषितं पराशरेणाप्युक्तं प्रायश्चित्तं च तैर्विधीयते । अतः शक्ताशक्तविषये निंदानिंदे इत्यर्थः । ट्यासः—

" यत्कृते दशभिवीषैस्रेतायां हायनेन तत् । द्वापारे तच्च मासेन ह्यहोरात्रेण तत्कलौ ॥

"ध्यायन्कृते यजन्यज्ञैश्चेतायां द्वापरेऽर्चयन् । यदामोति तदामोति कलौ संकीर्त्य केशवम् ॥

" अनेकदोषयुक्तस्य कलेरेष महान्गुणः । विशेषाद्वाह्मणो रुद्रमीशानं शरणं वजेत् "॥ शिवसर्वस्वे

" यावन्न कीर्त्तयेद्रामं कलिकल्मषसंभवम् । तावात्तिष्ठति देहेऽस्मिन्भयं चात्र प्रवर्त्तते "॥ च्यवनस्मृतौ—

" श्रुतिस्मृतिपुराणेषु रामनाम समीरितम् । तन्नामकीर्तनं भूयस्तापत्रयविनाशनम् " ॥ वृहस्पितः

"कृते यदद्वधर्मः स्यान्नेतायां तु ऋतुत्रयात्। द्वापरे तु त्रिपक्षेण कलावन्हा च तद्भवेत्॥ ३०

"न च वृत्तं न शुद्धार्थों न शुद्धिर्मनसः कलौ। यतोऽतः सत्यमेवैकं नराणामुपकारकम् "॥ अथ कल्यिगनिषिद्धधर्माः। पराशरः—

" ऊढायाः पुनरुद्दाहो ज्येष्ठांशं गोवधं तथा । कलौ पंच न कुर्वीत भ्रावृजायां कमंडलुम् " ॥ स्मृत्यर्थसारे—

" देवरेण सुतोत्पत्तिर्वानप्रस्थांश्रमग्रहः । दत्ताक्षतायाः कन्यायाः पुनर्दानं परस्य च ॥

" समुद्रयात्रास्वीकारः कमंडलुविधारणम् । महाप्रस्थानगमनं गोपशुश्च सुरामहः ॥

" अग्निहोत्रहवण्याश्च लेहोँलीढापरिग्रहः । असवर्णासु कन्यासु विवाहश्च द्विजातिषु ॥

" वृत्तस्वाध्यायसापेक्षमघसंकोचनं तथाँ । अस्थिसंचयनादूध्वीमंगस्पर्शनमेव च ॥

" प्रायश्चित्तविधानं च विप्राणां मरणांतिकम् । संसर्गदोषः पापेषु मधुपर्के पशोर्वधः ॥

" दत्तौरसेतरेषां तु पुत्रत्त्वेन परिग्रहः । शामित्रं चैव विप्राणां सोमविक्रयणं तथा ॥

"दीर्घकालं ब्रह्मचर्य नरमेघाश्वमेघकौ । कलौ युगे त्विमान्धर्मान्वर्ज्यानाहुर्मनीषिणः" ॥ इति । धर्मशास्त्रसुधानिधौ

" गोत्रान्मातृसपिंडात्तु विवाहो गोवधस्तथा । विधवायां प्रजोत्पत्तिर्देवरस्य नियोजनम् ॥

" आततायिद्विजाज्याणां धर्मयुद्धेन हिंसनम् । द्विजस्याब्धो तु निर्याणं शोधितस्यापि संग्रहः ॥

" सत्रदीक्षा च सर्वेषां कमंडलुविधारणम् । महाप्रस्थानगमनं गौसंज्ञातिश्व गोसवे ॥

" सौत्रामण्यामपि सुराग्रहणस्य च संग्रहः । संसर्गदोषः स्तेनावैर्महापातकनिष्कृतिः ॥

" वरातिथिपितृभ्यश्च पशूपाकरणिक्रया । सवर्णानां तथा दुष्टैः संसर्गः शोधितैरिप ॥

" अयोनौ संग्रहे वृत्ते परित्यागो गुरुस्त्रियाः । जूदेषु दासगोपाळकुळमित्रार्धसीरिणाम् ॥

"भोज्याञ्चता गृहस्थस्य तीर्थसेवा च दूरतः । शिष्यस्य गुरुद्रिषु गुरुवद्वृत्तिरीरिता॥

"आपद्वृत्तिर्द्विजायचाणामश्वस्तनिकता तथा। ब्राह्मणानां प्रवासित्वं मुखाग्निधमनिकया॥

" बलात्कारादिदुष्टस्त्रीसंग्रहो विधिचोदितः । यतेस्तु सर्ववर्णेषु भिक्षाचर्या विधानतः ॥

" नवोदके दशाहं च दक्षिणा गुरुचोदिता । ब्राह्मणादिषु शृदस्य पचनादिकियाऽपि च॥ " भुग्वग्निपतनैश्चैव बुद्धादिमरणं तथा॥

"गोतृप्तिशिष्टे पयसि शिष्टेराचमनिकया। पितापुत्रविरोधेषु साक्षिणां दंडकल्पनम् ॥

"यत्र सायं गृहस्थत्वं सूरिभिस्तत्त्वतत्परैः । एतानि छोकगुप्त्यर्थं कलेराद्ौ महात्मभिः ॥

"निवर्तितानि कर्माणि व्यवस्थापूर्वकं बुधैः । समयश्चापि साधूनां प्रमाणं वेदवद्भवेत् " ॥ कछौ देवरेण पुत्रोत्पादनं प्रतिषेधत्यापस्तंबः (२।२७।२-६) "सगोत्रस्थानीयां न परेभ्यः समाचक्षीत । सगोत्रायेव तु समाचक्षीत । कुछायेव हि स्त्री प्रदीयत इत्युपदिशांति । तिदेद्रिय-दौर्बल्यं विप्रतिपन्नमिविशिष्टं हि परत्वं पाणेस्तव्यातिक्रमे सळु पुनरुभयोर्नरकः" इति । अनपत्यो

१५ भर्त्ता तित्पत्रादिवी सगोत्रस्थानीयां भार्यी स्नुषां वा न परेभ्योऽसगोत्रेभ्यः समाचक्षीत । अस्या-मपत्त्यमुत्पाद्यमिति स्वगोत्राय देवराय सिपंडेभ्यो वा समाचक्षीत । कुळायैव हि स्त्री प्रदीयत इति । तद्य विप्रतिपन्नं विप्रतिषिद्धं भर्त्तुव्यतिक्रमे इंद्रियपारंतव्याद्तिप्रसंगः स्यादिति देवरादि-पाणेरपि गृहीतात्पाणेरन्यत्त्वाविशेषादित्यर्थः ॥

अथ कर्मपरिभाषा

२॰ "मुख्यकाले यदावश्यं कर्म कर्त्तुं न शक्यते। गौणकालेऽपि कर्त्तव्यं गौणोऽप्यत्रेष्टशो भवेत्"॥ इति।
स्मृतिरत्नावल्याम्—

" स्वकालादुत्तरो गौणः कालः पूर्वस्य कर्मणः । यद्वाऽऽगामिकियामुख्यकालस्याप्यंतरालवत् ॥

" गौणकाळत्वमिच्छंति केचित्प्राक्तनकर्मणि । गौणेष्वेतेषु कालेषु कॅर्म चोदितमाचरन् ॥

" प्रायश्चित्तप्रकरणे प्रोक्तां निर्वृत्तिमाचरेत् । प्रायश्चित्तमकृत्वा न गौणकाले समाचरेत् ॥

३५ " दिवोदितानि कर्माणि प्रमादादक्कतानि वै । यामिन्याः प्रहरो यावत्तावत्त्कर्माणि कारयेत् ॥ " मुख्यकाले हि मुख्यं चेत्साधनं नैव लभ्यते । तत्कालद्रव्ययोः कस्यं मुख्यत्त्वं गौणताऽपि वा ॥ "मुख्यं कालं समाश्रित्य गौणमप्यस्तु साधनम् । न मुख्यद्रव्यलोभेन गौणकालप्रतीक्षणम्"॥ इति । स्कान्दे—

"आत्मा पुत्रः पुरोधाश्च भ्राता पत्नी पिता ससा। इज्यायां धर्मकार्ये च जायंते प्रतिरूपकाः॥

३० "एभिः कृतं महादेवि स्वयमेव कृतं भवेत् "॥ इति । संग्रहे—

"रात्रौ प्रहरपर्यतं दिवाकृत्यानि कारयेत् । ब्रह्मयज्ञं च सौरं च वर्जियत्वा विशेषतः"॥ इति । कात्यायनः—

" यत्रोपदिश्यते कर्म कर्त्तुरंगं न तूच्यते । दक्षिणस्तत्र विज्ञेयः कर्मणां पारगः करः "॥ इति । मनः

अप "कुत्सिते<sup>3</sup> वामहस्तः स्याद्क्षिणः स्याद्कुत्सिते । यज्ञोपवीतिना कार्यं सर्वं कर्म प्रदक्षिणम् ॥ " आसीन ऊर्ध्वः प्रव्हो वा नियमो यत्र नेहशः । तदासीनेन कर्चव्यं न प्रव्हेन न तिष्ठता " ॥

१ कखग-तस्य। १ कखग-तो।

34

#### कात्यायनः

"यत्र दिङ्गियमो न स्याज्जपहोमादिकर्मसु । तिस्रस्तत्र दिशः प्रोका ऐंदी सौमी तदंतरा" ॥ इति । स्मृतिचंद्रिकायाम्—

"मनः प्रसादात्सत्योक्त्या तपसा स्नानकर्मणा। आचम्य चात्मनः शुद्धिं कृत्वा कर्म समाचरेत्॥ "संकल्पः कर्मणामादौ वैदिकानां विधीयते। इंदं कर्म करिष्यामीत्युच्चार्य त्वाचरेत्ततः"॥इति। ५ आश्वलायनः—

"प्रधानस्य क्रियायां तु सांगं तिक्रयते पुनः । तदंगाकरणे कुर्यात्प्रायश्चित्तं न कर्म तत्॥ " प्रवृत्तमन्यथा कुर्याद्यदि मोहात्कथंचन । यतसत्तदन्यथाभूतं तत एव समापयेत्॥

"समाप्तं यदि जानीयान्मयेतद्यथाकृतम् । तावदेव पृथक्कुर्याभिवृत्तं सर्वकर्मणाम्"॥शातातपः—

" बह्वल्पं वा स्वग्रह्योक्तं यस्य कर्म प्रचोदितम् । तस्य तावित शास्त्रार्थे कृते सर्वे कृतं भवेत् ॥ १०

" श्रोतेषु सर्वशासोकं सर्वस्यैव यथोचितम् । स्मार्त्तं साधारणं तेषु गार्ह्येष्विप च कर्मसु ॥ "सर्वशासोपसंहारादुक्तः श्रोतो यथाविधिः । सर्वस्मृत्युपसंहारात्स्मार्त्तोऽप्युक्तस्तथा विधिः"॥इति । स्मृत्यर्थसारे

" प्राचीदिशामनुकौ स्यादुदीचीशानदिक् तथा । तिष्ठत्वप्रव्हतानुक्तावासीनत्वं च कर्मसु ॥

" प्रभुः प्रथमकल्पस्य योऽनुकल्पेन वर्त्तते । स नामोति फलं तस्य परत्रेति श्रुतिसमृती " ॥

" न सांपरायिकं तस्य दुर्मतेर्विद्यते फलमिति " पाठांतरम् ।

" सामयाचारिका धर्मा जातिभेद्कुलोद्भवाः । ग्रामाचाराः परिग्राह्या ये च विध्यविरोधिनः ॥

" युगधर्माः परिग्राह्याः सर्वत्रैव यथोचितम् "। इति । कात्यायनः—

" यन्नाम्नातं स्वशासायां पारक्यं न विरोधि च । विद्वद्भिस्तदनुष्ठेयमग्रिहोत्रादि कर्मवित् ॥

" आत्मतंत्रे तु यन्नोक्तं तत्कुर्यात्पारतंत्रिकम् " इति ॥ पारक्यं परकीयम् । स्वसूत्रोक्तं कर्म २० परित्यज्य पारक्यं कर्म कुर्वतो दोषमाह दक्षः—

" स्वकं कर्म परित्यज्य यदन्यत्कु ६ते द्विजः । अज्ञानाद्थवा ज्ञानात्त्यकेन पतितो भवेत् " ॥ स्वसूत्राठाभे वृद्धमनुः—

" स्वसूत्रेऽविद्यमाने तु परसूत्रेण वर्तते । बोधायनमतं कृत्वा स्वसूत्रफलभाग्भवेत् ॥

"विधिदृष्टं तु यत्कर्म करोत्यविधिना तु यः। फलं न किंचिदामोति क्लेशमात्रं तु तस्य तत्"॥ इति । २५ स्मृत्यंतरे—

"अकाले यत्कृतं कर्म कालं प्राप्य पुनः किया। कालातीतं तु यत्कुर्याद्कृतं तद्दिनिदिंशेत् "॥ इति। आश्वलायनः

" श्रौतं वा यत्र पौराणं स्मार्त्ते वापि विनिर्णये । गीर्द्दढा तत्र न चलेन्न्यायाद्दा स्वानुमानतः ॥ " यत्र गीरद्दढा तत्र कुर्याच्चैवानुमानतः ॥

"यत्र यद्यव्या प्रोक्तं तत्र कुर्यात्त्रया च तत्। नान्यथा स्वानुमानेन कुर्यात्प्राज्ञोऽपि मानवः"॥ इति। भारद्वाजः—

" आसनं स्वस्तिकं प्रोक्तं जपादीनि प्रकुर्वतः । कुशे शय्यासनं वापि वीरासनमथापि वा ॥

" जानूर्वोरंतरे सम्यक् कृत्वा पादतले उमे । ऋजुकायः समासीनः स्वस्तिकं तत्प्रचक्षते ॥

" एकं पादमथैकस्मिन्विन्यस्योरौ तु संस्थितः । इतरस्मिस्तथा चोरुं वीरासनमुदीरितम् ॥

" उर्वोरुपरि विषेद्र कृत्वा पातद्छे उभे । अंगुष्ठौ चानुबन्नीयाद्धस्ताभ्यां व्युत्क्रमेण तु ॥ " पद्मासनं वदेदेतत्सर्वेषामपि पूजितम् "॥

१ क-उद्कृषं। २ क-यद्तत्। ३ खग-पुनः। ४ ख-न्नावृत्तिः। ५ ख-क्रियते ।

11

स्मृत्यर्थसारे--

" उपात्ते तु प्रतिनिधौ मुख्यार्थो यदि लभ्यते । तत्र मुख्यमनादृत्य गौणेनैव समापयेत् ॥ " मुख्याभावे यदा गौणमुपात्तं सिद्दनश्यति । तत्र मुख्योपमं गौणं ग्राह्यं गौणोपमं न तु॥

" यस्मिन्कस्मिन्नुपात्ते तु मुख्ये प्रचैरिते सित । अन्यत् द्रव्यं विजानीयं सजातीयमथापि वा ॥

५ " उपादाय प्रयुंजानो द्रव्यं कुत्स्नमवाप्नुयात् " ॥ भरद्वाजः--

"अज्ञाता यदि वा मंत्राः स्वस्वगृद्धेषु चोदिताः । उपवीतप्रमुख्यानां तेषां वै धारणे द्विजाः ॥ "केवलं प्रणवो वापि व्याहृतित्रितयं तु वा । स्यातां विप्रादिवर्णेषु द्वावेतौ सर्वशासिनाम्" ॥इति । शांडिल्यः—

" प्रदक्षणे प्रणामे च पूजायां हवने जपे । न कण्ठावृतवस्त्रः स्याद्द्रीने गुरुदेवयोः " ॥

१ वोधायनः ( २।६।५८-५९ )---

" कर्तव्यमुत्तरं वासः पंचस्वेतेषु कर्ममु । स्वाध्यायोत्सर्गदानेषु भोजनाचमयोस्तथा ॥ "हवनं भोजनं दानमुपहारः प्रतिग्रहः । बहिर्जानु न कार्याणि तद्ददाचमनं स्मृतस्"॥इति । अन्यंच्च—

"स्नानमाचमनं होमं भोजनं देवतार्चनम्। प्रौढपादो न कुर्वीत स्वाध्यायं पितृतर्पणम् ॥

"आसनारूढपादस्तु जान्वोर्वा जंवयोस्तथा।कृतावसिक्थको यस्तु प्रौढपादःस उच्यते "॥

वस्रादिना कृतपाद्वंघः कृतावसकृथिकः।

"होमः प्रतिग्रहो दानं भोजनाचमने जपः । बहिर्जानु न कार्याणि सांगुष्ठानि सदा चरेत् "॥ "तद्ददाचमनं स्मृतिमिति"॥ इति परिभाषा॥

अथ सृष्टिप्रकारः । तत्र मनुः ( १।७ )---

२० " योऽसावतींदियमाद्यः स्क्ष्मोऽन्यकः सनातनः । सर्वभूतमयोऽचिंत्यः स एव स्वयमुद्धभौ "॥ अन्यकः अविदितस्वभावः । सनातनः अनादिनिधनः । योऽसौ केवँळं योगशास्त्रप्रसिद्धः । स एष परमः पुमान्सर्वभूतमयः प्रपंचस्वरूपः । स्वयं न कस्यचिन्नियोगेन नापि कर्मवशेन । उद्धभौ न्यकीवभूव ।

"सोऽभिध्याय रारीरात्स्वात्सिसृश्चर्वीविधाः प्रजाः। अप एव ससर्जादौ तासु वीर्यमवासृजत्"(१।८)॥

२५ अवासृजदुप्तवान् । अंशेनानुप्राविशदित्यर्थः ।

"आपो नारा इति श्रोक्ता आपो वै नरसूनवः।ता यदस्यायनं पूर्व तेन नारायणः स्मृतः"(११०)॥ नरस्य पुरुषस्य सूनवः भगवता मृष्टा इत्यर्थः।वै शब्दो हेतौ । ता आपः अस्य नरस्य पूर्व प्रथममयनमनुप्रवेशस्थानमासीयत्तेन नारायणः स्मृतः।

" तदंडमभवद्धैमं सहस्रांशुसमप्रभम् । तस्मिन्जज्ञे स्वयं ब्रह्मा सर्वभूतपितामहः" (१।९)॥ ३० तज्जलानुप्रविष्टं भगवद्दीर्यं हैमं हेममयं अत एव ब्रह्मा हिरण्यगर्भाख्यः तस्मिन्नंडे स्वयं भगवान्ब्रह्म-रूपधारी जज्ञे ।

"यत्तत्कारणमन्यकं नित्यं सद्सदात्मकम् । तद्विमृष्टः स पुरुषो लोके ब्रह्मेति कीर्त्यते"(१।११)॥ कारणशब्देन नारायण उच्यते । सद्सदात्मकं सत्कारणं प्रकृत्यादिकं असत्कार्यं प्रपंच उभ-यात्मा देहो यस्य तस्य तत्त्रथोक्तम् । तद्विमृष्टस्तेन कारणाख्येन भगवता सृष्टः । पुरुषशब्दोऽयं ३५ राजपुरुषशब्दवद्धिकारिवचनः । भगवन्नियोगकर इत्यर्थः ।

९ करवग-परिगते । २ ट-पा ठ । ३ कग-एवं । ४ ट-लोक ।

"तस्मिन्नंडे स भगवानुषित्वा परिवत्सरम् । स्वयमेवात्मनो ध्यानात्तदंडमकरोद्दिधा" (१।१२)॥ भगवान्भगवन्मयो ब्रह्मा ।

"ताभ्यां स शकलाभ्यां तु दिवं भूमिं च निर्ममे । मध्ये व्योमदिशश्चाष्टावपां स्थानं च शाश्वतम् "॥ दिवं स्वर्गादिलोकपंचकम् । भूमिं सपातालां मध्ये व्योम अंतिरिक्षलोकं अष्टौ दिशश्च शाश्वतं यावत्प्रलयावस्थानं अपां स्थानं समुद्रं च निर्ममे ।

सर्वभ्तानि सिमुक्षतो हिरण्यगर्भस्योपादानं शरीरांश इति श्लोकत्रयेणाह मनुः (१।१४-१६)

" उद्भवर्हात्मनश्चैव मनः सद्सदात्मकम् । मनसश्चाप्यहंकारमभिमंतारमीश्वरम् ॥ "महांतमेव चात्मानं सर्वाणि त्रिगुणानि च । विषयाणां गृहीतृाणि रानैः पंचेन्द्रियाणि च ॥ "तेषामवयवान्सूक्ष्मान् षण्णामप्यमितौजसा । संनिवेश्यात्ममात्रासु सर्वभूतानि निर्ममे"॥

मनः महत्तत्त्वं सदसदात्मकं प्रकृतिविकृत्यात्मकं मनसे। महत्त्वादनंतरमिभमंतारमिस्मिताप्रत्यय- १० रूपमीश्वरम् । सर्वकर्मप्रवर्तकमहंकारं च उद्वबर्ह उद्भृतवान् । महांतमात्मानं स्थूलमतःकरणं मन इति यावत् । स्वरूपेण विषयरूपेणंद्रियरूपेण च त्रिगुणीभूयावस्थानात्रिगुणानीति तन्मात्राणि राब्दान्युच्यंते । तथा विषयाणां गृहीतॄणि पंच ज्ञानेद्रियाणि चकारात्कर्मेद्रियाणि ज्ञानेः कमादु-द्वबर्ष । तेषां महद्दंकारं मनस्तन्मात्रज्ञानकर्मेद्रियाणि षण्णामित्रोजसामुपयुज्यमानेष्वप्यवयवेषु दीपवदक्षयवीर्याणामवयवानामंशेनात्ममात्रासु स्वजीवांशेषु संनिवेश्य आकल्प्य सर्वभूतानि १५ द्वमनुष्यादीनि निर्भमे । एतदुक्तं भवति । आत्मीयानां महद्दंकारमनस्तन्मात्रज्ञानकर्मेद्रियाणा- मंशाः सर्वभूतोपादानमिति ।

"सर्वेषां तु सनौमानि कर्माणि च पृथक् पृथक् । वेद्शब्देभ्य एवादौ पृथक्संस्थाश्च निर्ममे (२१)॥
"कर्मणां तु विवेकाय धर्माधर्मौ व्यवेचयत् । द्वंद्वैरयोजयच्चेमाः सुखदुःखादिभिः प्रजाः (२६)॥
"लोकानां तु विवृध्यर्थं मुखबाहूरुपाद्तः । ब्राह्मणं क्षत्रियं वैश्यं शूद्धं च निरवर्त्तयत् (३१)॥ २०
"सर्वस्यास्य तु सर्गस्य गुप्त्यर्थं स महाद्युतिः। मुखबाहूरुपज्जानां पृथक्कर्माण्यकल्पयत्"॥इति(८७)॥
सुवालोपनिषदि श्रूयते—" तस्मात्तमः संजायते तमसो भूतादि भूतादेराकाशमाकाशाद्वायुवीयोरग्निरश्चेरापः। अद्भ्यः पृथिवी । तदंढं समभवत्तत्संवत्सरमात्रमुषित्वा द्विधाकरोद्धस्ताद्भ्मिमुपरिष्टादाकाशं मध्ये पुरुषः" इति । तैतिरीयश्चितिरिप " ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् । बाहू
राजन्यः कृतः । ऊरू तद्स्य यद्देश्यः पभ्चाः श्रूदो अजायत" इति च । तथा महोपनिषदि २५
"एको ह वै नारायण आसीत् । सोऽन्यं कामं मनसाऽध्यायत् । तस्य ध्यानस्थस्य ललाटात्स्वेदोत्प्रससार ता आपोऽभवन् । तासु वीर्यमवासृजत्तद्धिरण्मयमण्डमभवत् । तस्मिन् ब्रह्मा चतुर्मुखोऽजायत " इति । नारायणोपनिषदि च "अथ पुरुषो ह वै नारायणोऽकामयत । प्रजाः सृजेयेति । नारायणाद्वह्माऽजायत " इति । हारीतः (११९-१३)

" नारायणः परो देवो जगत्मृष्ट्वा जलोपि । सुष्वाप भोगिपर्यंकशयने तु श्रिया सह ॥ " तस्य सुप्तस्य नाभौ तु महत्पद्ममभूत्किल । पद्ममध्येऽभवद्वह्मा वेदवेदांगभूषणः ॥ " स चोक्तस्तेन देवेन जगत्मृष्टौ पुनः पुनः । सोऽपि सृष्ट्वा जगत्सर्व सदेवासुरमानुषम् ॥ " यज्ञसिध्यर्थमनवान्त्राह्मणान्मुखतोऽमृजत् । अमृजत्क्षात्रियान् बाव्होवैंद्यान्प्यूष्देशतः ॥ "शूद्रांश्च पाद्योः सृष्ट्वा तेषां चैवानुपूर्वशः। यथा प्रोवाच भनवान्त्रह्मयोनिः पितामहः" ॥ इति ।

कग-नंशाकलन ख-नामशेनात्म । २ कग-समानानि । ३ कट-पाठः । ४ क-कमै ।
 ३-[स्मृ. मृ. फ. ]

प्रोवाच धर्मानिति शेषः । सृष्टौ परस्परविरुद्धानां श्रुतीनां स्मृतीनां च कल्पभेदेन व्यवस्था द्रष्टव्या । इति सृष्टिः ॥

#### अथ वर्णधर्माः । तत्र देवलः

"ब्राह्मण्यां ब्राह्मणाज्ञातः संस्कृतो ब्राह्मणो भवेत्।एवं क्षत्रियविद्शूद्रा ज्ञेयाः स्वेभ्यः स्वयोनिजाः"॥ ५ इति । शातातपः

"तपो दमो दया दानं सत्यं धर्म श्रुतं घृणा । विद्या विज्ञानमास्तिक्यमेतद्वाह्मणलक्षणम् "॥ याज्ञवल्क्यः ( आचारे ९० )——

" सवर्णेभ्यः सवर्णासु जायंते हि सजातयः । अनियेषु विवाहेषु पुत्राः संतानवर्धनाः "॥ हारीतः ( १।१५,१७–१८)—" ब्राह्मण्यां ब्राह्मणेनैव उत्पन्नो ब्राह्मणः स्पृतः ।

१० " षट्कर्माणि वै निजान्याहुर्बाह्मणस्य महात्मनः । तैरेव सततं यस्तु वर्तयन्सुखमेधते ॥ "अध्यापनं चाध्ययनं यजनं याजनं तथा । दानं प्रतिग्रहश्चेति षट्कर्माणीति चोच्यते "॥ मनुः ( १।८८ )—

" अध्यापनं चाध्ययनं यजनं याजनं तथा। दानं प्रतिग्रहश्चेति षट्कर्माण्यग्रजन्मनः" ॥ याज्ञवल्क्यः ( आचरे ११८ )—

१५ "इज्याध्ययनद्दानानि वैश्यस्य क्षत्रियस्य च । प्रतिग्रहोऽधिको विष्रे याजनाध्यापने तथा"॥ इति । तत्र ब्राह्मणस्येज्यादीनि त्रीणि धर्मार्थानि प्रतिग्रहादीनि त्रीणि वृत्यर्थानि "षण्णां तु कर्मणामस्य त्रीणि कर्माणि जीविका । याजनाध्यापने चैव विशुद्धाच्च प्रतिग्रहः"॥ इति मनुस्मरणात् (१०।७६) । अत इज्यादीन्यावश्यकर्तव्यानि न प्रतिग्रहादीनि । तदाह गौतमः (१०।१-३)—"द्विजातीनामध्ययनमिज्यादानं ब्राह्मणस्याधिकाः प्रवचनयाजन-

३० प्रतिग्रहाः । पूर्वेषु नियमः " इति । आपस्तंबः (२।१२।१)— "सवर्णापूर्वाशास्त्रविहितायां यथतुं गच्छतः पुत्रास्तेषां कर्मभिः संबंधः " इति । सवर्णा च अपूर्वा च शास्त्रविहिता चेति कर्मधारयः । सवर्णा सजातीया । अपूर्वा अनन्यपूर्वा । शास्त्रविहिता शास्त्रोक्तब्राह्मादिविवाह-संस्कृता । एवंभूतायां भार्यायां यथर्तुगमनकल्पेन गच्छतो ये पुत्रा जायंते तेषां कर्मभिः संबंधो भवतीत्यर्थः । कर्माण्यपि स एवाह (२।१०।४) "स्वकर्म ब्राह्मणस्याध्ययनमध्यापनं

२५ यज्ञो याजनं दानं प्रतिग्रहणं दायाचं सिलोंच्छ'' इति। दायाचं दायस्वीकारः। सिलोंच्छः क्षेत्रादिषु पतितानि मंजरीभूतानि ततश्च्युतानि च धान्यानि सिलशब्दार्थः। तेषामुंच्छनमंगुलिभिनेसैर्वा आदानम्। एतान्यष्टौ ब्राह्मणस्य स्वकर्मेत्यर्थः। इति वर्णधर्माः॥

अथ यजनम् । यह्ने श्रुतिः । "यज्ञ इति यज्ञो हि देवानां यज्ञेन हि देवा दिवं गता यज्ञेनासुरानपानुदंत यज्ञेन द्विषंतो मित्रा भवंति यज्ञे सर्वं प्रतिष्ठितं तस्माद्यज्ञं परमं वदंति " । ३० यज्ञ इति यज्ञो नामाधानामिहोत्रादि । स हि देवानां संबंधी । देवत्वस्य प्रापकत्वात् । तदेवाह । यज्ञेन हि देवा इति । अत्र श्रुत्यंतरम् । "यज्ञेन वै देवाः स्वर्गं छोकमायन्" इति । यज्ञेनासुरान-पानुदंत । यज्ञेन द्विषंतः शत्रवः मित्राणि भवंति । ऋत्वक्षप्रसर्पकादिद्क्षिणादानेन दानं यज्ञानां वर्ष्यं गृहस्थानीयम् । दाने हि यज्ञास्तिष्ठंति । तदभावे कृतो यज्ञः । ' मृतो यज्ञस्त्वद्क्षिणः ' । "यो अदक्षिणेन यज्ञेन यज्ञेत स यज्ञः प्रक्षामोऽनायुः" इत्यादिवाक्येभ्यो दानस्य यज्ञे अवइय-

१ अनित्येषु । २ नारायणोपनिषाद् । ते । सं । आरण्यके ' सहवे । उपनिषदि ।

90

कर्त्तव्यत्वात् यज्ञे सर्वे प्रतिष्ठितं सर्वस्य जगतो यज्ञाधीनत्वात् यस्मायज्ञं परमं वदंति भगवंत इत्यर्थः । अत्र दयासः (भगवद्गीता अ. ३ श्लो. १०-१२)—

" सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः । अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्टकामधुक् ॥

" देवान्भावयतानेन ते देवा भावयंतु वः । परस्परं भावयंतः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥

"इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यंते यज्ञभाविताः। तैर्दत्तानप्रदायैभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सः"॥ इति। ५ यज्ञस्य त्रैविध्यमाह भगवान् (भ. गी. अ. १७ श्लो. ११–१३)—

" अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते । यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सान्विकः ॥

" अभिसंधाय तु फलं दंभार्थमिप चैव यत्। इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्॥

" विधिहीनमसृष्टान्नं मंत्रहीनमद्क्षिणम् । श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते '' ॥ इति । हारीतः——

" यज्ञेन लोका विमाँला विभांति यज्ञेन देश अमृतत्वमाप्नुवन् ।

" यज्ञेन पापैर्बहुभिर्विमुक्तः प्रामोति लोकान्परमस्य विष्णोः "॥ "नास्त्ययज्ञस्य लोको वै नायज्ञो विंद्ते शुभं। अनिष्टयज्ञोऽपूतात्मा श्रश्यति च्छिन्नपर्णवत् "॥ माधवीये——

"नास्तिक्याद्थ वाऽऽलस्याद्योऽग्नीन्नाधातुमिच्छति।यजेत वा न यज्ञेन स याति नरकान्बहून् ॥ १५ "तस्मात्सर्वप्रयत्नेन ब्राह्मणो हि विशेषतः। आधायाग्नीन्विशुद्धात्मा यजेत परमेश्वरम्"॥ इति। कार्ष्णोजिनिः—

"पुत्रमुत्पाच कर्मेतत्कुर्योद्देतानिकं द्विजाः। यथाकथंचिदादध्यात्प्रांतं चेत्साधुतो धनम्" ॥ इति।

प्रजापतिः--

"सर्वसंस्थाधिकारी स्यादाहिताग्निर्धने सित । आद्ध्यान्निर्धनोऽप्यग्नीन्नित्यं पापभयाद्विजः " ॥ २० विसष्ठः—"अवश्यं बाह्मणोऽग्नीनाद्धीत द्र्शपूर्णमासाग्रयणैश्चातुर्मास्यपशुसोमैश्च यजेत"इति । हारीतोऽपि—

"पाकयज्ञान्यजेन्नित्यं हिवर्यज्ञान्तसुनित्यशः । सौम्यांस्तु विधिपूर्वेण य इच्छेद्धर्ममव्ययम्"इति । ते च गौतमेन दिर्शिताः (८।१८–२४)—" अष्टका पार्वणश्राद्धं श्रावण्याग्रहायणीचैञ्याश्व- युजीति सप्त पाकयज्ञसंस्थाः । अग्न्यावयमग्निहोत्रं दर्शपूर्णमासौ चार्तुमास्यान्याग्रयणेष्टि- २५ निरूद्धपुर्श्वयः सौत्रामणीति सप्त हिवर्यज्ञसंस्थाः । अग्निष्टोमोऽत्त्यग्निष्टोम उक्थ्यः षोढशी वाजपेयोऽतिरात्रोऽप्तोर्याम इति सप्त सोमसंस्थाः " इति । अष्टका हेमंतिशिश्तरयोरष्टमीषु किय-माणं श्राद्धम् । पर्वाणे भवः पार्वणः स्थाळीपाकः । श्राद्धं मासिश्राद्धम् । श्रावणी सर्पबितः श्रावण्यां पौर्णमास्यां तिक्वयते । आग्रहायणी पौर्णमासी । तस्यां कियमाणः सर्पबित्ररत्सर्गः । हेमंतप्रत्यवरोहणाख्यं च कर्म आग्रहायणीशब्देनोच्यते । चैत्री चैत्रपौर्णमास्यां कियमाण ३० ईशानबितः । आश्वयुजी आग्रयणम् । अग्न्याघेयाद्यः श्रुतिप्रसिद्धाः । बौधायनः (१।२।६)— "कृष्णकेशोऽग्नीनाद्धीतेति श्रुतिः" इति । स एव (१।५।८२)—

" अयज्ञेनाविवाहेन वेदस्योत्सादनेन च। कुळान्यकुळतां यांति ब्राह्मणातिक्रमेण च "॥ इति। गर्गः—"प्रवानं वैदिकं कर्म गुणभूतं तथेतरत्। गुणनिष्ठाप्रवानं तु हित्वा गळत्यघोगतिम् ॥ " यो वैदिकमनादृत्य कर्म स्मार्तेतिहाासिकम्। मोहात्समाचरेद्विप्रो न स पुण्येन युज्यते॥ "श्रौतं कर्म न चेच्छकः कर्त्तुं स्मार्ते समाचरेत्। अत्राप्यशकः करणे कुर्यादाचारमंततः"॥ इति।

१ क्ष-विपुला। २ क्ष-प्राप्यं।

अग्निहोत्रद्र्शपूर्णमासविषये श्रुतिः। (तै.सं.१।६।९)—"प्रजापितर्यज्ञानसुजताग्निष्टोमं च पौर्णमासीं चेाक्थ्यं चामावास्यां चातिरात्रं च । तानुद्रमिमीत । यावद्ग्रिहोत्रमासीत्तावानग्निष्टोमो यावती पौर्णमासी तावानुक्थ्यो यावत्यमावास्या तावानतिरात्रः" इति ॥ प्रजापितरग्निहोत्रादीन्षद्भगगान-सृजत्तत्राग्निहोत्रपौर्णमास्यमावास्यायागाः अल्पैद्देव्यमंत्रक्रियाविशेषेः साध्या अल्पफलाः, अग्नि-५ होमोक्थ्यातिरात्रयागा बहुमिर्द्वयमंत्रविशेषेः साध्या अधिकफलाः-इति विमर्शे सत्यनुग्रहेण तुलया त्रीणि द्द्रानि उन्मितवान् । तदनुग्रहाद्ग्रिहोत्राद्दीन्यग्निष्टोमादितुल्यानि संपन्नानि । एवं वेदने फलमाह श्रुतिः (१।६।९)—"य एवं विद्वानग्निहोत्रं जुहोति यावद्ग्रिष्टोमेनोपाग्नोति तावदुपामोति । य एवं विद्वानमावास्यां यजते यावद्ववथ्येनोपामोति तावदुपामोति । य एवं विद्वानमावास्यां यजते यावद्तिरात्रेणोपामोति तावदुपामोति" इति । ज्ञानयुक्तस्य कर्मणः फलाधिक्यं छंदोगा १० आमनंति—"यदेव विद्यया करोति तदेव वीर्यवत्तरं भवति " इति

पुनरपि दर्शपूर्णमासौ प्रशंसित ( १।६।९ ) " परमेष्ठिनो वा एष यज्ञोऽग्र आसीत्तेन स परमां काष्टामगच्छत्तेन प्रजापतिं निरवासाययत्तेन प्रजापतिः परमां काष्टामगच्छत्तेनेद्वं निरवासाय-यत्तेनेंद्रः परमां काष्टामगळत्तेनाग्नीषोमौ निरवासाययत्तेनाग्नीषोमौ परमां काष्टामगच्छताम । य एवं विद्वान्दर्शपूर्णमासौ यजते परमामेव काष्ठां गच्छति" इति। परमे पदे सत्यलोके तिष्ठतीति पर-१५ मेष्ठी चतुर्भुखः; तस्य चाग्रे पूर्वस्मिन्कल्पे यजमानत्वेनावस्थितस्यैष दर्शपूर्णमासयज्ञः प्रवृत्तः; तेन चेश्वरार्पणबुध्याऽनुष्ठितेन यजमानः परां काष्ठामिदं परमेष्ठित्वपदं प्राप्तवान् । प्रजापतिर्दक्षादिः । तं पूर्वस्मिन्जन्मनि तेनोत्तमफलहेतुद्र्शपूर्णमासोपदेशेन निरवासाययत् अनुष्ठानाय प्रेरितवान् स च तिसम्जन्मिन यजमानस्तैनानुष्ठानेन परमां काष्ठां दक्षत्वादि पदं प्राप्तवान् एवमितरत्रापि योज्यम् । तथाऽग्रिहोत्रं प्रशंसति—" अग्निहोत्रः सायंप्रातर्गृहाणां निष्कृतिः स्विष्टः सहतं २० यज्ञकतुनां प्रायण सुवर्गस्य लोकस्य ज्योतिस्तस्माद्गिहोत्रं परमं वदंति" इति । अग्निहोत्र-मिति कर्मनाम । तत्सायंत्रातश्च निर्वर्तितं गृहाणां गृहस्थाश्रमिणामार्जितपापानां निष्कृतिः प्रायश्चित्तम् । स्विष्टं शोभनयागहेतुः । सहुतं शोभनहोमहेतुः । यज्ञकतुनां प्रायणम् । यज्ञा दर्श-पूर्णमासाद्यः । क्रतवः अग्निष्टोमाद्यः । एतेषां यज्ञकतूनां प्रायणं कारणभूतम् । सुवर्गस्य लोकस्य ब्रह्मलोकादेः । ज्योतिः प्रकाशकम्। ब्रह्मलोकादिपाप्तिहेतुरिति यावत्। तथाऽन्यत्र श्रूयते— २५ "तस्मादाहुरमिहोत्रं वै देवा गृहाणां निष्कृतिमपश्यन"इति । "अमिहोत्रप्रायणा यज्ञाः" इति च । हारीतः-

" नामिहोत्रात्परो धर्मो नामिहोत्रात्परं तपः । नामिहोत्रात्परं श्रेयो नामिहोत्रात्परं यशः ॥

" नाग्निहोत्रात्परा सिद्धिर्नाग्निहोत्रात्परा गतिः । नाग्निहोत्रात्परं स्थानं नाग्निहोत्रात्परं व्रतम् ॥ "औद्या न्याहृतयस्तिस्रः स्वधा स्वाहा नमो वषट्। यस्यैते वेश्मिन सदा बह्मलोकस्थ एव सः"॥ इति । ३० सत्यव्रतः—

" सिलेञ्छिनां च यो धर्मस्त्वहन्यहिन यत्फलम् । तइर्शपूर्णमासं च ये यजंति द्विजातयः ॥ " न तेषां पुनरावृत्तिर्वेद्सलोकात्कदाचन " ॥ वृद्धमनुः

"नित्याभिहोत्रं द्र्रश्च पूर्णमासः पितृकिया।आतिथ्यं वैश्वदेवं च ब्रह्मलोकस्य शाश्वतः"॥ इति। वृद्धमनुः—

" यस्य त्रैवार्षिकं धान्यं पर्याप्तं भृत्यवृत्तये । अधिकं वापि वियेत स सोमं पातुमर्हति॥

९ ख-मते । २ नारायणोपनिषदि । ३ कखा -अन्या ।

"पुण्यान्यन्यानि कुर्वीत श्रद्दधानो जितेंद्रियः । न त्वल्पद्क्षिणे यज्ञैर्यजेताथ कथंचन॥ "इंद्रियाणि यशः स्वर्गमायुः कीर्तिं प्रजां पश्च्न । हन्त्यल्पद्क्षिणे यज्ञस्तस्मान्नाल्पधनो यजेत् ॥ " प्राजापत्यमद्त्वाऽश्वमग्न्याधेयस्य द्क्षिणाम्। अनाहिताग्निर्भविति ब्राह्मणो विभवे सति''॥ इति । व्यासः—

"अन्नहीनो दहेदाष्ट्रं मंत्रहीनस्त्वथित्वः। आत्मानं दक्षिणाहीनो नास्ति यज्ञसमो रिपुः"॥ ५ याज्ञवल्क्यः ( आ. १२४ )—" प्राक्सोमिकीं क्रियां कुर्याचस्यानं वार्षिकं भवेत् " इति । एतानि मन्वादिवचनानि काम्ययागविषयाणि । यतो विहितद्क्षिणापर्याप्तद्रव्याभावेऽपि नित्यं न लोपयेदित्याह बोधायनः—

" यस्य नित्यानि लुप्तानि तथैवागंतुकानि च । विपथः सोऽपि न स्वर्ग गच्छेनु पतितो हि सः ॥ "तस्मात्कंदैः फलैर्मूलैर्मधुनाऽथ रसेन वा । नित्यं नित्यानि कुर्वीत न च नित्यानि लोपयेत्"॥इति । १० स्मृत्यर्थसारे

" विवाहात्परमा गय जुव्हन्देवाग्रिहोत्रकम् । दर्शपूर्णमासाययणसोमयागान्कमाच्चरेत् ॥

" सर्वथा प्रथमः सोमयागः कार्यो द्विजातिभिः । यथासंभविनांगेन शक्त्या दत्वा तु दक्षिणाम्॥

" वात्यदुर्बाह्मणत्वादिमहाद्रोषोपशांतये "॥ इति । संग्रहे—

" अग्निहोत्रपरिश्रष्टः प्रसक्तः कयविकये । वर्णसंकरकर्ता च ब्राह्मणो वृष्ठेः समः " ॥ १५ प्रजापतिः—

" अग्निहोत्रफला वेदा सषडंगपदकमाः । अग्निहोत्रसमो धर्मो न भूतो न भविष्यति ॥ " दर्श च पूर्णमासं च लुप्त्वाऽथोभयमेव वा । एकस्मिन्कुच्छूपादेन द्वयोरर्धेन शोर्भनम्" ॥ इति । मनुः ( ४।१० )—–

" वर्त्तयंस्तु शिलोंछाभ्यामग्निहोत्रपरायणः । इष्टीः पार्वायणांतीयाः केवैला निर्वपेत्सद् "॥२० पर्व चायनं च पर्वायने । तयोरंतः पर्वायणांतः । तत्र भवाः पार्वायणांतीयाः । दर्शपूर्णमासाग्रयण-लक्षणाः केवलाः फलाभिसंधिरहिताः नित्या इष्टीर्निर्वपेत्सिलोंच्छवृत्तिरप्येतावच्छ्रोतं कर्म कुर्याञ्च ततोऽधिकमित्यर्थः । असंकुचितवृत्तेर्वृत्त्यंतराण्याह स एव (४।२५–२६)—

"अग्रिहोत्रं च जुहुयादावंते बुनिशोः सदा । दर्शेन चार्थमासांते पूर्णमासेन चेव ह ॥
"सस्यांते नवसस्येष्टचा तथर्न्वते द्विजोऽध्वरेः । पशुनाप्ययनांते तु समांते सौमिकैर्नवैः"॥इति । २५
अनयोरयमर्थः । बुनिशयोरहोरात्रयोरावंते । अर्थमासांते पक्षयोरंते पर्वणोरिति यावत् । सस्यांते
सस्यपाककाले । नवसस्येष्टचाऽऽग्रयणेन अध्वरेश्चातुर्मास्यैः । पशुना निरूढपशुबंधेन । समांते संवत्सरांते । सौमिकैः सोमवद्धिरिति । आपस्तंबः (१।१३-२२;१४।१-२)—"निवेशे हि वृते नैयमिकानि श्रूयंते अग्निहोत्रमितथयोयच्चान्यदेवं युक्तम् " इति । निवेशे वृत्ते दारकर्मणिं निर्वृत्ते नैयमिकानि नियमेन कर्त्तव्यानि नित्यान्यग्निहोत्राणि श्रूयंत इत्यर्थः । आथर्वणे श्रूयते—" यस्याग्नि- ३०
होत्रमदर्शपूर्णमासमनाग्रयणमितिथविर्जितमहुतमवेश्वदेवमविधिना हुतं आ सप्तमांस्तस्य लोकानिहनस्ति " इति । अस्यार्थः-यस्याग्निहोत्रिणः अग्निहोत्रमदर्शम् आग्नेयोऽष्टाकपाल ऐदं दिध
ऐदं पय इति यागत्रयवर्जितम् अपौर्णमासमाग्नेयोपांश्वग्नीषोमीययागत्रयवर्जितम् अनाग्रयणमाग्रयणेष्टिरहितम् अतिथिवर्जितम् आतिथ्याख्यकर्मणा सिक्तयमाणः सोमोऽतिथिः तद्वर्जितं

१ कग-शोधनम् । २ कग-कवला ।

सोमयागरिहतिमित्यर्थः । अहुतं कास्मिश्चित्काले आलस्यादिना होमवर्जितम् । अवैश्वदेवं वैश्व-देवहोमरिहतम्। अविधिना हुतं मंत्रदेवतादिविपर्यासेन हुतम् । आसप्तमां होकान् हिनस्तीति त्रयः पितृपितामहप्रपितामहाः त्रयः पुत्रपौत्रप्रपौत्राः आत्मा च सप्तमः तान्पुरुषान्भूरादिलोकांश्च हिनस्तीति । याज्ञवल्कयः (आ. १२५)—

- ५ " प्रतिसंवत्सरं सोमः पशुः प्रत्ययनं तथा । कर्तव्याययणेष्टिश्च चातुर्मास्यानि चैव हि ॥
  " एषामसंभवे कुर्यादिधि वैश्वानरीं द्विजः " ॥ इति । मनुरिष ( ४।२८; ११।२७, ४१ )—
  - " नवेनानर्चिता ह्यस्य पशुह्रव्येन चाम्रयः । प्राणानेवात्तुमिच्छंति नवान्नामिषजग्धिनः ॥
  - " इष्टिं वैक्वानरीं वापि निर्विपेद्ब्द्पर्यये । क्रुप्तानां पशुसोमानां निष्कृत्यर्थमसंभवे ॥
  - " अग्निहोञ्यपविध्याग्नीन् ब्राह्मणः कामकारतः । चांद्रायणं चरेन्मासं वीरहत्यासमं हि तत् " ॥
- ७० श्रुतिरिप " वीरहा वा एष देवानां योग्निऽमुद्दासयते " इति । स्मृतिभास्करे " निर्धने। धनसाध्येषु नित्येष्वपि कृतेषु च । चौर्यादन्यैः कुमार्गैर्वा इज्यार्थ धनमाहरेत् ॥ " सूर्यग्रहे कुरुक्षेत्रे मषीकृष्णाजिनादिकम् । चंडालात्प्रतिगृह्यापि यजेदावश्यकैर्मसेः"॥ इति । एतत् वचनं यत्किंचिद्धनसंपादनेनाप्यावश्यकानि कर्त्तव्यानीत्येवंपरम् । तथा च यमः — " धर्मविद्वाह्मणः शृद्वाद्यज्ञार्थं नाहरेत् धनम् । जायते प्रेत्य चंडालः शूद्वार्थेनेष्टदेवतः ॥
- १५ "उपादाय धनं शुद्राबोऽभिहोत्रमुपाविशेत । शूद्राभिहोत्री स भवेद्रस्ववादिषु गर्हितः" ॥ इति । व्यासः—''कुटुंबार्थे तु सच्छूदात्प्रातिग्राह्यमयाचितम्। कत्वर्थमात्मने चैव न हि याचेत कर्हिंचित्"॥ मनुरपि (११।२४, ४३, ४२)—

" न यज्ञार्थं धनं शूद्राद्विजो भिक्षेत धर्मवित्। यजमानो हि भिक्षित्वा चंडारुः प्रेत्य जायते ॥ " तेषां सततमज्ञानां वृषठाग्न्युपसेविनाम् । पदा मस्तकमाक्रम्य दाँता दुर्गाणि संतरेत्॥

- २० "ये शूदाद्धिगम्यार्थमग्निहोत्रमुपासते । ऋत्विजस्ते च शूदा हि बह्मवादिषु गर्हिताः " ॥ इति । छागलेयः "यः शूदाद्धिगम्यार्थमग्निहोत्रमुपाचरेत्। दाता तत्फलमाग्नोति कर्ता च नरकं बजेत्"॥ याज्ञवल्क्यः (आ.१२७)—"चंढालो जायते यज्ञकरणाच्छूद्रभिक्षितात्"। एतानि शूद्रप्रतिग्रह-निषेधपराणि वचनानि नित्यन्यतिक्रमविषयाणिः "चंढालात्प्रतिगृह्णापि यजेदावश्यकैर्मसैः" इति नित्यस्यावश्यकत्वस्मरणादिति स्मृतिरत्नावल्यादावभिहितम् । मनुः—
- २५ "यज्ञार्थं भिक्षितं द्रव्यं यः सर्वे नोपयोजयेत् । श्वपाकयोनौ जायेत स तद्भक्ता तु दुर्मितिः"॥ इति । यमः---
  - "यज्ञार्थमर्थं भिक्षित्वा यो न सर्वं प्रयच्छिति । स याति भासतां विष्रः काकतां वा शतं समाः "॥ याज्ञवक्त्यः ( आ. १२७ ) " यज्ञार्थमद्दद् द्रव्यं भासः काकोऽपि वा भवेत् " इति ॥ स्मृतिभास्करे—
- " वाजपेये कॅतौ सर्वदक्षिणानामसंभवे । गावः सप्तदशैकेषां संभवेऽपीति सामगाः ॥
   " न लभ्यंते यदा गावो दक्षिणात्वेन चोदिताः । प्रत्येकं तत्र निष्कं स्यात्तद्र्धं पाद्मेव वा " ॥
   नित्यविषयमेतत् । इंग्लः—
  - " सहस्रं भोजयेत्सोमे ब्राह्मणानां शतं पशौ । चातुर्मास्येषु सर्वेषु शतं पर्वाणि पर्वणि " ॥ स्मृत्यंतरे—

९ कग-उपवासेत् ख-उपाचरेत् । २ क्ष-तदा । ३ ट-यमः । ४ कखगक्ष-कलो ।

"द्विजभोजनमत्रैव सोमयागे सहस्रकम्। पशौ शतं दर्शेष्टौ स्युः भोज्या ऋत्विज एव वा"॥ स्वृतिमास्करे---

" तावद् मं विना कुर्याभित्येष्टिं सौमिकीं क्रियाम् । यथालब्धगुणोपेतां यथासंभवद्क्षिणाम् ॥

" संनिधौ यजमानः स्यादुद्देशत्यागकारकः। असन्निधौ तु पत्नी स्यादध्वर्युस्तद्नुज्ञया ॥

" स्याद्र्शपूर्णमासेष्टो चतुर्णामृत्विजां क्रियां । चत्वारश्चेन्न लभ्यंते त्रयः कुर्युस्रयोऽपि वा ॥ ५ " न संभवति कुर्यातां दावेवेष्टिं कथंचन ॥

"यदि द्वाविष न स्यातां एकेनापि समापयेत्। यजमानः प्रयुंजीत तत्रानाज्ञातिनिष्कृतिम्"॥इति। अखंडादर्शे—

"दायप्राप्तैः स्वकुष्या वा लब्धैः शिष्टप्रतिग्रहात् । यजेत श्रद्धया विष्णुं श्रेयोऽर्थी नान्यथा यजेत्" ॥ दयासः——

" संशुद्धैर्यजमानेश्व ऋत्विग्भिश्च तथाविधैः। शुद्धैर्दृन्योपकरणैर्यष्टन्यमिति निश्चयः॥ " तथाकृतेषु यज्ञेषु देवानां तोषणं भवेत्। तुष्टेषु देवसंघेषु यज्वा यज्ञफळं ळभेत्॥

" देवाः संतोषिता यज्ञैर्लोकान्संवर्धयंत्युत । उभयोर्लोकयोध्येव भूतिर्यज्ञैः प्रहर्वयते " ॥ आधानकर्तृन्प्रति चतुर्विंशतिमते विशेषो दर्शितः—

" जीवे पितिर नाद्ध्याद्मिहोत्रं कदाचन । तथैव आतिर ज्येष्ठे न यजेन्न विवाहयेत्"॥ यत्तु १५ " पिता पितामहो यस्य अग्रजो वाऽथ कस्यचित् । तपोभिहोत्रमंत्रेषु न दोषः परिवेदने "॥ इति तत्स्त्विपित्र्वेधुर्यादिविषयम् । तन्नेवोक्तम्—

'ज्येष्ठभात्रा त्वनुज्ञातः कुर्याद्ग्रिपरिग्रहम्। अनुज्ञातोऽपि वा पित्रा नाद्ध्यान्मनुरब्रवीत्"॥ इति । भारतातपः—

" दाराभिहोत्रसंयोगं कुरुते योऽयजे स्थिते । परिवेत्ता स विज्ञेयः परिवित्तिस्तु पूर्वजः ॥

" अज्ञे देशांतरस्थे च पतिते प्रवितिऽपि वा । योगशास्त्रनियुक्ते च न दोषः परिवेदने ॥

" कुब्जवामनषंढेषु गद्गदेषु जडेषु च । जात्यंधे बिधरे मूके न दोषः परिवेदने ॥

" एकमातृप्रसूतानां आतृणां परिवेदने । दोषः स्यात्सर्ववर्णेषु नेतरेष्वबवीनमनुः ॥

" परिवेत्तुर्न चाग्रिस्तु न वेदा न तपांसि च" इति ॥ सुमंतु:--

"व्यसनासक्तिचेतों वा नास्तिको वाऽथ वाऽयजः । कनीयान् धर्मकामश्चेदाधानमथ कारयेत् ॥ २५ " पितर्यस्य त नाष्ट्रानं कथं प्रचस्त कारयेत् । अधिहोत्राधिकारोऽस्ति कांग्रस्य तन्तनं तथा "॥

" पितुर्यस्य तु नाधानं कथं पुत्रस्तु कारयेत्। अग्निहोत्राधिकारोऽस्ति शंखस्य वचनं तथा "॥ 'वृद्धविष्ठः

"अग्रजस्तु यदानग्निरादध्यादनुजः कथम् । अग्रजानुमतः कुर्यादग्निहोत्रं यथाविधि "॥ इति । शातातपः—" नाग्नयः परिविद्ंति न वेदा न तपांसि च "॥ हारीतः——

" सोद्राणां तु सर्वेषां परिवेत्ता कथं भवेत् । दारैस्तु परिविद्यंते नामिहोत्रेण नेज्यया " ॥ इति । ३० पराशरोपि—

" पितृव्यपुत्रः सापत्न्यः परनारीसुतस्तथा । दाराग्निहोत्रसंयोगे न दोषः परिवेदने " ॥ परनारीसुतः दत्तकीतादिः । स एव—

" ज्येष्ठो श्राता यदा तिष्ठेदाधानं नैव कारयेत् । अनुज्ञातस्तु कुर्वीत शंलस्य वचनं तथा " ॥ कारयेत्कुर्यादित्यर्थः । माधवीये—" अनुज्ञातः किनष्ठो ज्येष्ठात्पूर्वमाधानं कुर्यात्पित्रा ३५

<sup>9</sup> क्ष-सथा। २ कखग-स । 3 क्ष-शस्य ।

त्वनुज्ञातोऽपि पितुः पूर्वं न कुर्यात् । पित्रादेर्वेषुर्यादिना प्रतिबंधे कुर्यात् '' इति ॥ वृद्धयाज्ञवल्क्यस्तु ज्येष्टस्यापि कदाचित्परिवेज्ञृत्वमाह—

" आवसथ्यमनाहत्य प्रेतायां यः प्रवर्तते। अनाहिताग्निर्भवति परिवेत्ता तथोच्यते "॥ इति। आवसथ्ये औपासने ब्रह्मोदनपाकमकृत्वा निर्मथ्याग्निना कृत्वा यः प्रथमाधानं करोति स ५ परिवेत्तेत्यर्थः । " वसंते ब्राह्मणोऽग्निमाद्धीत ग्रीष्मे राजन्यः शरिद वैश्यः " इति श्रुत्युक्ते (तै. ब्रा. १।१।२।७) काले पर्वण्युक्तनक्षत्रे वाऽग्निरोधेयः। तदाह व्यासः——
" वसंते ब्राह्मणस्य स्याद्योधेयोऽग्निर्यथाविधि। क्षत्रियस्याग्निराधेयो ग्रीष्मे तु श्रेष्ठ उच्यते॥

" शरद्रात्रेथ वैश्यस्याप्याधानीयो हुताशनः " इति । पुनराधाननिमित्त**माहापस्तंबः** 

"अग्नीनाधायैतस्मिन्संवत्सरे यो नर्धुयात्स पुनराद्धीत " इति । तथा च श्रुतिः (तै. १० सं. १०५०१) "भागधेयं वा अग्निराहित इच्छमानः प्रजां पश्न्यजमान्योपदोद्रावोद्वास्य पुनराद्धीत भागधेयेनैवैन समर्धयत्यथोशांतिरेवास्येषा " इति । निमित्तांतरमाह स एव "यद्रण्योः समारूढो नश्येयस्य वोभावनुगतावभिनिम्नोचेद्रभ्युद्याद्वा पुनरोधयं तस्य प्रायश्चित्तिः " इति । समारूढांगन्योर्रण्योर्नाशे पुनराधयम् तथा प्रणयनात्पूर्व केवलगार्ह- पत्यानुगमने प्रणयनानंतरमजस्रे वा गार्हपत्याहवनीययोर्ह्मयोर्रनुगमने प्रतिनिधौ चास्थापिते अप सूर्यो यद्यभिनिम्नोचेद्स्तं गच्छेद्वदियाद्वा तदा पुनराधेयं कार्यमित्यर्थः । केचित्तु केवलगार्हपत्यान

नुगमने प्रतिनिध्यस्थापनेऽपि न पुनराधानं किं तु प्रायश्चित्तमेवेति वदंति । आश्वछायनः—"सर्वी-श्चेदनुगतानादित्योऽभ्युदियाद्दाऽभ्यस्तमियाद्दाऽग्न्याधेयं पुनराधेयं वा" इति ॥ कात्यायनः——

" विहायाग्निं सभार्यश्चेत्सीमामुल्लंघ्य गच्छति । होमकालञ्यपेतस्य पुनराधानमिष्यते "॥

शौनकः—

२० ' अग्नावनुगते यत्र होमकालद्वयं वजेत् । उभयोविष्वासे वा लोकिकोऽग्निविधीयते ॥
' प्रोषित तु यदा पत्नी यदि ग्रामांतरं वजेत् । होमकाले यदि प्राप्ता न दोषेण प्रयुज्यते ॥
' अथ तत्रैव वसित होमकालव्यितिक्रमः । लोकिकाग्निविधीयेत काठकश्रुतिद्र्शनात् ॥
' यजमानश्च पत्नी च उभौ प्रवसतो यदि । आ होमान्न निर्वर्तेतां पुनराधानमहिति " ॥
संग्रहे " केचित्तु पत्न्यस्तमयोद्योश्चेद्ग्रामादिसीमामितलंष्ट्य गच्छेत्।

१५ "समुद्रगां सिंधुं गतोऽन्यदापि स्याङ्ठोकिको वन्हिरिति बुवंति" ॥ "चतूरात्रमहूयमानोऽग्निङ्ठोंकिको भवति " इति श्रुतिः । आपस्तंबः—" न ग्राममध्याद्ग्रीनितहरेयुर्ययतिहरेयुर्छोंकिकाः संपर्येरन्यावत्यारे ग्राममर्थादा नद्यः स्युस्तावद्यतिकामंतावन्त्रारभेयातां यदि नान्वारभेयातां छैकिकाः संपर्येरन् " इति । बोधायनः—

उ॰ " अचेदितेन पाकेन कृतेनोद्धरणेन वा । ठौकिकोऽग्निः स विज्ञेयः पुनराधानमहीति ॥ "नैकयाऽपि विना कार्यमाधानं भार्यया द्विजः । अकृतं तद्विजानीयात्सर्वानान्वारभंत यत् ॥ "ज्येष्ठायां दोषहीनायां कनीयस्या यदाग्निमान् । ब्रह्महत्या भवेत्तस्य प्रतिपर्वणि सर्वदा "॥

मनः (५।१६७, १६६)—

"भायोंये पूर्वमारिण्ये दत्त्वाऽग्रीनंत्यकर्माण । पुनर्दारिकयां कुर्यात्पुनराधानमेव च ॥ ३५ " एवं वृत्तां सवर्णी स्त्री द्विजातिः पूर्वमारिणीम् । दाहयेद्ग्रिहोत्रेण यज्ञपात्रैश्च धर्मवित्"॥ इति । याज्ञवल्क्योऽपि ( आचारे ८९ )—

१ कखग-प्रथमप्राधान । २ क्ष-म्या । ३ क्ष-हो । ४ क-हि

''दाहियत्वाऽग्रिहोत्रेण स्त्रियं वृत्तवतीं पतिः। आहरेद्विधिवद्दारानग्नींश्चैवाविलंबयन्"॥ इति। कात्यायनः—

" स्त्री धर्मचारिणी साध्वी मृता दाह्या तथाऽग्निना । विपरीता न दाह्या तु पुनर्दारिक्रया तथा ॥ " मृतायां चैव भार्यायां द्वितीयायां कथंचन । समुत्सृजेदिग्नहोत्रं मोहितो यो द्विजोत्तमः ॥

" ब्रह्मोज्झं तं विजानीयानात्र कार्या विचारणा॥

"दितीयां वै तु यो भार्यी दहेदैतानिकाभिभिः । तिष्ठंत्यां प्रथमायां तु सुरापानसमं हि तत्॥" इति । 'एतदाधाने सहाधिकृताया अभिदाने वेदितव्यमिति' विज्ञानेश्वरीये (पृ. २५ पं. १४)। कपर्दी— "यदि त्वनेकभार्यस्य काचित्पत्नी मृता तदा । निर्मथ्येनेव सा दाह्या तद्भिं धारयेत्पतिः॥" इति । "यदि त्वनेकभार्यः स्यात् विभज्याभिं दहेन्मृताम्" इति तु स्मार्ताभिविषयम् । तत्राभिसंसर्गस्य विभागस्य बोधायनादिभिक्कत्त्वात्पुनदीरिक्रयासंभवे पूर्वमृतायाः पत्न्या अभिदानम् । असंभवे १० तु "निर्मथ्येन पत्नीं दाहियत्वा अभिहोत्रं यावज्जीवं यावदाश्रमांतरं वा जुहुयात्"। यदाहुर्बह्वृत्त्याः " अपत्नीकोऽप्यभिहोत्रमाहरेदित्याहुः । यदि नाहरेत् अनद्मा पुरुषः । कोऽनद्मा पुरुष इति । न देवाक्न पितृन् न मनुष्यानिति । तस्माद्पत्नीकोऽप्यभिहोत्रमाहरेदिति " । भारद्वाजः—

स्त्रम् "यद्यपत्नीकः स्यादुभाभ्यां तस्य संस्कारः औपासनाग्निहोत्राभ्यामिति " 'निर्मन्थ्येन पत्नीमिति'। जैमिनिरिप स्त्रम् "आहिताग्निश्चेत्रपूर्वं जाया मृथेत तां निर्मन्थ्येन ५५ दहेत् सान्तपनेन वा " इति । आश्वलायनः स्त्रम् " आहार्येणानाहिताग्निं पत्नीश्च " इति । कपर्वी च

"अपत्नीकोऽग्निभिः कुर्यान्नित्यनैमित्तिकाः क्रियाः।अकाम्या अङ्गवैकल्या न हि काम्यासु तत्समम्॥ "आहिताग्निः पूर्वमृतां स्वाग्निभिर्दाहयेत् स्त्रियम्। शक्ये विवाहेऽथाशक्ये नैर्मन्थ्येनैव दाहयेत्"॥इति।

किश्र आचारोऽप्यत्र दृष्टः शिष्टतमानां पूर्वेषां कण्वविभाण्डकादीनां यथा च भगवतो २० दाशरथेस्तरमादभावेऽपि पत्न्या नामिहोत्रादिनिवृत्तिः । तथा विष्णुः—

" मृतायामि भार्यायां वैदिकाग्निं न संत्यजेत् । उपाधिनाऽपि तत्कर्म यावज्जीवं समापयेत् । " अन्ये कुशमर्यां पत्नीं कृत्वा तु गृहमेधिनः । उपासते ह्यग्निहोत्रं यावज्जीवमतन्द्रिताः॥

"रामस्तु कृत्वा सोवर्णा सीतां पत्नीं यशस्विनीम्। ईजे बहुविधैर्यज्ञैः सहितो आतृभिर्वशी॥" इति । मैत्रायणीश्चतिरपि—

"यस्तु स्वैरग्निभीर्या संस्करोति कथंचन। असौ मृतः स्त्री भवति स्त्री चैषा स पुमान् भवेत्"॥इति। त्रिकाण्डी च—

"यस्य भार्योऽतिदूरस्था मृता वा व्याधिताऽपि वा।अनिच्छुः प्रतिकूला वा तस्याः प्रतिनिधौ क्रिया"॥ इति । यस्वापस्तम्बवचनम् सूत्रं " दारकर्मणि ययशक्त आत्मार्थमग्न्याधेयं कुर्योद्ग्रिहे।त्रं दर्शपूर्णमासावाग्रयणञ्च शेषाणि कर्माणि न भवन्तीति" तत्पत्नीमृतेः पूर्वे विच्छिन्नाग्निविषयम् । ३० तथा च कपर्दिभाष्यम्—" विच्छिन्नाग्नेः कदाचित्पत्नीमरणे यावज्जीवं श्रुतेरवगतत्वात् दारान्तरग्रहणे चासामर्थ्यादात्मार्थमग्न्याधेयं कार्यमिति " । स एव—

" नष्टोत्सृष्टाऽनलसहचरी दाहकुत्येन कुर्यात्मेताधानं मथितद्हनस्तित्कयायां प्रकल्प्य " इति ॥ नष्टामिरुत्सृष्टाभिर्वा पत्नीमरणे दाहार्थे प्रेताधानं कुर्यात् । किन्तु दाहकुत्ये मथिताभिरेव कल्प्यः । ततः आत्मार्थमग्न्याधेयं कुर्यात् । आधानप्रभृति यजमान एवामयो भवन्ति । ' यज- ५५ मानो वा अमेर्योनिरिति ' श्रुतेः (ते. सं. २।४।१०)। यद्पि कपर्दिवचनम्—

अतःपरं पृ. २७ प. २७ पर्यन्तं काखग पाठः ।
 ४—[स्मृ. मृ. क.]

" पत्नीदाहोपयुक्ताग्रेरग्न्याधेयात्पुरा मृतौ । प्रेताधानं तु कर्तव्यमग्न्याधानं तु जीवतः ॥ "पत्नीदाहोपयुक्ताग्नेर्विच्छिन्नाग्निसमत्वतः। नादृत्य ऋतुनक्षत्रं नारम्भार्थादिकं च न "॥ इति । तत्पुनः क्वतोद्वाहविषयम्। पुनर्दारिकयां कुर्यात्पुनराधानमेव च दिस्मरणात् (५।१६७)। न च 'अग्न्याधानं तु जीवत ' इत्येतद्शक्यविवाहविषयम् । 'अथाशक्ये नैर्मन्थ्येनैव ५ दाहयेत् ' इति वचनात् । तदेवं शक्यविवाहः पत्नीं स्वाभिभिर्दाहयित्वा पुनर्दारिकयां कृत्वा अविलंबेनाभ्रीनाद्ध्यात् । अशक्यविवाहस्तु निर्मन्थ्येन पत्नीं दाहियत्वा यावज्जीव-मग्नीन्परिचरेदिति स्थितम् । अपरे तु पत्नीदाहोपयुक्ताग्निर्विधुर आत्मार्थमग्न्याधेयं कृत्वा याव-ज्जीवमिश्रहोत्रं कुर्यादित्याहुः। तथा च 'अपत्नीकोऽपि अग्निहोत्रमाचरेत् ' इति, 'दारकर्माणे यद्यशक्तः आत्मार्थमग्न्याधेयं कुर्यात् । पत्नीदाहोपयुक्ताग्निः अग्न्याधेयं कृत्वा तत्पुरा मृतौ ? १० इत्यादीनि पूर्वोक्तानि वचनानि तद्विषयतया योजयन्ति ।

'पत्नीदाहोपयुक्ताभ्रेरग्न्याधेयं तु जीवतः ' इति वचनं यः शक्याशक्यसंशयविषयः 'पत्नीदाहोपयुक्ताभिः सन् विवाहं न शक्नुयात् 'तिद्वषयम् । ततश्च 'आहिताभिः पूर्वमृताम् ' इत्यनेन न विरुध्यते । विच्छिन्नाभेः पत्नीमरण इत्यादि भाष्यस्यापि कदाचित्पत्नीमरणे सति विच्छिन्नाग्नेरिति योजनेति ते वर्णयन्ति । यद्यपि 'पाणिग्रहणाद्धि सहत्वं कर्मसु' इत्यादिभिः ९५ पतिवत् पत्न्या अपि स्वामित्वमवगम्यते तथापि नोभयोस्तुल्यता। 'पत्नीवद्स्याग्रिहोत्रम्' इत्यादौ यजमानस्यैव प्राधान्येन स्वामित्वावगमात् । 'ज्योतिष्टोमेन यजेत' इत्यादावेकवचनश्रुत्या च यज-मानस्यैवाधिकारत्वावगमात्। तद्ङ्गतया पत्न्याः स्वामिकोट्यनुप्रवेशात्स्वामित्वं सहत्वं च नि-वींढव्यम् । 'पत्नी हि पारीणह्यस्येश ' इति श्रुत्या (ते. सं. ६।२।१) गृहोपकरणरूपधनैकदेश-स्वामित्वमवगम्यते । अत एव 'उपाधिनाऽपि तत्कर्म यावज्जीवं समापयेत् ' इति पत्न्याः २ • प्रतिनिधिः स्मर्थते । अन्यथा 'न च प्रतिनिधिर्भन्त्रस्वामिदेवाग्रिकर्मसु ' इति स्वामिप्रतिनिधि-

निषेधेनोपाधिना कर्म समापनमयुक्तं स्यात् । न च वचनात् प्रतिनिधिस्थापनमिति वाच्यम् । वचनादेव पत्न्याभावेऽपि अभिहोत्रादेरनिवृत्तेः । कपदीं च-

"अस्ति स्वामित्वलेशोऽस्यास्तःप्राचुर्यं तु भर्तिरास हि प्रधानं विधिभिस्तस्यैवाथ क्रिया यतः"।।इति। अनेनैव न्यायेनानाहिताग्रेरिप शक्ये विवाहे औपासनेन पूर्वमृतां पत्नीं दाहियत्वा ३५ विवाहः कार्यः । अशक्ये तु नैर्भन्थ्येन दाह।यत्वा धार्योपासन इति द्रष्टव्यम् ।

अत्र आइवलायनो विशेषमाह—

" स्मार्तार्धेनाग्निभिर्दग्ध्वा मृतां पत्नीं च तां त्रिभिः ।शिष्टार्धेनोद्दहेदन्यां पुनरुचैवाग्निमान्यजेत्॥ " प्रागुद्दाहाच शिष्टार्ध स्मार्तस्याग्नेर्यथानिधि। शुश्रूषेद्प्यपत्नीक इष्टिं कुर्याच वा न वा॥ " सायंपातर्होमधर्ममधीमाविप सः अरेत् " इति ॥

अनाहिताग्निः पूर्वमृतां पत्नीमौपासनार्धेन द्गध्वा शिष्टार्धे सार्यप्रातर्जुह्नन् स्थाली-पार्कं च कुर्वन् तस्मिन्नन्यामुद्दहेत् । पुनरुद्दाहमकुर्वन्वा सायंप्रातहींममधीयावेव यावज्जीवं सञ्चरेत्। आहिताग्निस्तु त्रिभिरग्निभिस्तां दग्ध्वा पुनरुद्वाहानन्तरमग्निमान् भूत्वा यजेत्। उद्दाहाशको निर्मन्थ्येन पत्नीं दुग्ध्वा यावज्जीवमाम्निहोत्रं कुर्वन् पर्वणोरिष्टिं कुर्यादित्यर्थः। भारद्वाजोऽपि-

🕦 " दंपत्योरुभयोरेको यदि प्राणैर्वियुज्यते । भर्ता वा यदि वा पत्नी जीवन्विधुर उच्यते ॥ " द्वयोः साधारणो विद्धाः सहसंस्कारसंस्कृतः । प्रेतं विधिबलादेति पत्नीं भर्तारमेव वा॥

"संस्कृत्य विधिवत्प्रेतं विह्नर्जीवन्तमञ्जूते । इति । तदेवमेकाग्निः पत्न्या अग्निमदत्वार्धे द्त्वा वा अपत्नीकोऽपि यावज्जीवमौपासनं परिचरेत् । केचित्तु औपासनाग्निना पत्नीं दग्ध्वा विधुरोऽप्यग्निमुत्पायौपासनं कुर्योदिति ॥

अग्न्युत्पत्तिप्रकारः क्रियाकल्पकारिकायामभिहितः—

" उद्भृत्य विह्नं प्रणवेन पूर्वमन्विग्नमन्त्रेण हरेत्पुरस्तात्।

"निधाय ' पृष्टो दिवि ' मन्त्रकेण ततस्तु होमः शकछैश्चतुर्भिः॥

"रेखाद्यो नैव च तत्सतां स 'विश्वानिनोद्यान ' इमे च मन्त्राः।

" आरोहणं नास्त्यवरोहणं स्यादुत्पत्तिरेवं विधुरानळस्य ॥

" नित्यानि नैमित्तिककाम्यकर्माण्यत्रैव कुर्याद्विधुरः सद्दैव " ॥ इति । एवमुत्पाच सायं-प्रातरौपासनं कुर्यात् । कर्मान्तेऽग्निर्लीकिक इत्याहुः । तथा च भारद्वाजः—

"आधाय विधिवद्विह्नं भर्ता पत्न्यपि वा पुनः । यावज्जीवं परिचरेदोषधीभिर्यथाविधि ॥

" स्थालीपाकं चाप्रयणमस्मिन्नग्नौ विधीयते । आ प्राणविप्रयोगान्तं न जहात्येष पावकः॥

"प्राणैर्वियुक्ते संस्कुर्योद्विधुरं विधुराग्निना" ॥ इति । 'स्त्री चैवं भर्तिरे प्रेते' इति वचना- द्भर्तिरे प्रेते पत्न्यप्योपासनं परिचरेदित्यर्थः । अत्र सार्वभौमीये—' पाणिग्रहणाद्धिगृहमेधिनो- वितम' इति द्विचचनस्वारस्याद्न्यतरात्यये स्मार्तकर्मानधिकारज्ञापनादावाभ्यां कर्माणि कर्तव्या- १५ नित्युभयाधिकारित्वेनैव गार्धकर्मादौ सङ्कल्पाच्च विधुरस्याश्रमान्तरपरिग्रहाईत्वाय सन्ध्या- वन्दनमात्रं कर्तव्यमिति ।

तथा च तस्याग्न्याभावं सिद्धवत्कृत्य मन्त्रजपेन तत्फलावाप्तिमाह शौनकः ''महत्तत्प्रजपेत्सूक्तं पञ्चवारं दिनेदिने ! औपासनं विना दोषो न स्पृशेद्विधुरं ततः ॥

"अग्ने नय'जपेद्वर्च पञ्चवारं दिनेदिने । विधुरस्याग्निकस्यैत यत्फलं तद्भवेद् ध्रुवम्"।।इति। २० शातातपोऽपि——

"अनिग्नरिप यो विप्रः सदाचारपरो यदि । श्राद्धादिषु समस्तेषु सोऽपि ग्राह्यो मनीिषिभिः॥ "अनिग्नकस्य वेदोऽग्निर्वेदहीनोऽण्यनग्निकः । साऽग्निकोऽण्यनधीतक्ष्चेदनग्निक इति स्मृतः॥ " वैधुर्ये न तु बाधेत पुत्रवान्यदि यो द्विजः । तथा च वेद्विचैव सर्वकर्मसु सोऽर्हित॥ "पुत्रवान्मृतभार्योऽपि सोऽग्निमानिति संस्कृतः । पुत्र एवाग्निरित्याहुः पुत्रार्थं दारसङ्ग्रहः॥ "मृतायामिप भार्यायां प्रत्यक्षाग्निर्विनक्ष्यति । आत्मन्यग्निनं नक्ष्येतु तस्मात्कर्मार्हं एव सः"॥ इति ॥ एवं चैकाग्नेविंधुरस्याग्निस्वभावासद्भावयोः शिष्टाचारप्राचुर्येण व्यवस्थाऽवगन्तव्या । इति यजनम्॥

# अथ याजनं निरूप्यते।

तत्र विधिः श्रूयते—" द्रव्यमार्जयन्त्राह्मणः प्रतिगृह्णीयायाजयेद्ध्यापयेद्दा " इति । न चायं नित्यविधिः । अकरणे प्रत्यवायादिनित्यलक्षणाभावात् । अपि तु काम्यविधिः । ३० द्रव्यार्जनकामस्य तत्राधिकारात् । तत्रापि नापूर्वविधिः । जीवनोपायत्वेन याजनस्य प्राप्तत्वात् । अग्निहोत्रं जुहुयादृष्टकाः कर्त्तव्या इत्यादिवद्त्यंताप्राप्त्यभावात् । अत्यंताप्राप्तप्रापणं ह्यपूर्वविधिः । नापि परिसंख्या । एकस्यानेकत्र प्राप्त्यभावादेकस्योभयत्र प्राप्तस्यान्यतो निवृत्त्यर्थमेकत्र पुनर्वचनं परिसंख्या ।

१ ज स्यनेक; क्ष-स्यानेकपुत्रप्राप्त्य ।

" इमामगृम्णन्रश्नामृतस्येत्यश्विभिधानीमाद्त " इत्यत्र मंत्रिल्गिसामर्थ्याद्श्विभिधान्याः गर्द्माभिधान्याश्च रश्नाया ग्रहणे विनियुक्तः पुनरश्विभिधानीमाद्त इति वचनेनाश्विभिधान्यां विनियुक्यमानो गर्द्माभिधान्या निवर्तते । तथा च 'पंच पंचनसा मक्ष्या' इत्यत्र स्वेच्छया शशादिषु श्वादिषु व प्राप्तं पुनः शशादिषु श्रूयमाणं श्वादिम्यो निवर्तत इति । तस्मात्पक्षे प्रप्तात्वात् 'समे देशे यजेत' 'प्राङ्मुस्रोऽन्नानि मुंजीत्' इतिविन्नयमिविष्रयम् । मंत्रेष्वृष्टचादिज्ञानं च याजनांगत्वेन छंद्राग्वाह्मणे समाम्नायते " यो ह वा अविदितार्षयछंद्रोदैवतब्राह्मणेन मंत्रेण याजयित वाऽध्यापयित वा स्थाणुं वच्छिति गर्ते वा पद्यते प्र वा मीयते पापीयान्भवति । यातयामान्यस्य छंद्रांसि भवंतीति " तद्ज्ञातृयाजकस्य द्रोषाभिधानात् " याजयित्त्वा प्रतिगृह्य वाऽनश्चन् त्रिः स्वाध्यायं वेद्मधीयेत " इत्यादीनि अयाज्ययाजनविषयाणि । तथा च देवलः भनः श्रूह्मन्पतितांश्चापि याजयेद्र्थकारणात्।याजितो वा पुनस्ताभ्यां ब्राह्मणोऽयाज्ययाजकः'॥इति। मनः ( ३१६५ )—

"अयाज्ययाजनिश्चेतिर्नास्तिक्येन च कर्मणाम्। कुलान्यकुलतां यांति यानि हीनानि मंत्रतः॥ "संवत्सरेण पतित पतितेन समाचरन्।याजनाध्यापनाद्यौनाञ्च तु श्रय्यासनादिना"॥(११।१८०)। पतितेन संसर्ग कुर्वन् शयनादिना संवत्सरेण पतिति। याजनादिना तु संवत्सरेण न किंतु सद्यः

१५ पततीत्यर्थ: । यौनं विवाहः । देवलः--

"याजनं योनिसंबंधं स्वाध्यायं सहभोजनम् । कृत्वा सद्यः पतत्येव पतितेन न संशयः"॥ बोधायनः ( २।१।६२ )—

"संवत्सरेण पतिते पतितेन समाचैरन्। याजनाध्यापनाद्यौनात्सद्यो न तु शय्यासनादिभिः"॥इति। आपस्तंबः (१।२१।५) " न पतितैः संव्यवहारो विद्यते । तेषामभ्यागमनं भोजनं विवाहमिति २० च वर्जयेत् " इति (१।१।२३) । व्यासः—

" संवत्सरेण पतिति संसर्ग कुरुते तु यः । यानशय्यासनैर्नित्यं जानन्वे पतितो भवेत् ॥ "याजनं योनिसंबंधं तथेवाध्यापनं द्विजः। कृत्वा सद्यः पतेत् ज्ञानात्सहभोजनेमेव वा"॥ संवर्त्तः— " महापातकसंयोगी ब्रह्महत्यादिभिर्नरः । तत्संसर्गविद्युध्यर्थं तस्य तस्य वतं चरेत् " ॥ इति । यमः—" प्रतिग्रहाध्यापनयाजनानां प्रतिग्रहं श्रेष्ठतमं वदंति ।

२५ " प्रतिग्रही गुध्यित जप्यहोमेः याँज्यं तु पापैर्न पुनन्ति वेदाः" ॥ इति याजनम् ॥ अथाध्ययनम्।"स्वाध्यायोऽध्येतन्यो ब्राह्मणेन षढंगो वेदोऽध्येय"इति श्रूयते(सह वै उपनिषदि)। अनेन अर्थज्ञानपर्यतं अध्ययनं विधीयते इति न्यायसिद्धम्। मंत्राः पुनरविदितार्थानुष्ठाना अनु- ष्ठेयार्थप्रकाशनासमर्थाः । तस्मात्प्रतिपन्नवेदार्थेऽनुष्ठाताभिरुषितानि कर्मफ्लानि प्राप्नोति न च प्रत्यवैतीति वेदोऽध्येतव्यः तद्र्थश्च प्रतिपत्तव्यः । अत्र मनुः ( २।१६५ )—

30 "तपोविशेषेविंविधैर्वतेश्व विधिचोदितेः । वेदः क्रुत्स्नोऽधिगंतव्यः सरहस्यो द्विजन्मना "॥ वतेः प्राजापत्यादिभिः । क्रुत्सनः सांगः । स एव (२।१६६)—— "वेद्भेव सदाभ्यस्येत् तपस्तप्स्यन् द्विजोत्तमः । वेद्गभ्यासे हि विप्रस्य तपः परमिहोच्यते "॥ इह वेदे । उच्यते "तपो हि स्वाध्याय" इति श्रूयते ।

"योऽनधीत्य द्विजो वेदानन्यत्र कुरुते श्रमम्। स जीवज्ञेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः"(१६८)॥ ३५ " कुविवाहैं: कियाछोपैर्वेदानध्ययनेन च । कुलान्याशु विनर्श्यंति ब्राह्मणातिक्रमेण च (२।६२)॥

१ द-पाठः । २ क्ष-भो । ३ द-हा । ४ क्ष-न यजनं कर्म पुनर्निवेदाः । ५ क्रग-निष्कारणं ।

" मंत्रवन्ति समृद्धानि कुलान्यल्पधनान्यि। कुलसंख्यां च गच्छंति कर्षति च महबशः॥
" यद्धीतमविज्ञानं निगद्नैष शब्यते। अनग्नाविव शुष्केंघौ न तज्ज्वलित कर्हिचित्"॥
भ्रूयते च ( निरुक्ते १।८ )—

" स्थाणुरयं भारहावः किलाभूद्धीत्य वेदान् न विजानाति योऽर्थम् । योऽर्थज्ञ इत्सकलं भद्रमश्चते स नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा " ॥ इति । मनुरिष ( १२।१०० )—

" सेनापत्यं च राज्यं च दंडनेतृत्वमेत्र च । सर्वलोकाधिपत्यं च वेदशास्त्रविद्द्दिति ॥ " इतिहासपुराणज्ञः पद्वाक्यप्रमाणिवत्। अंगोपकारवेदी च वेदार्थं ज्ञातुमर्हति" ॥ इति । इतिहासो भारतरामायणादिः । कूर्मपुराणे ( उत्तरार्थे अ. १४ श्लो. ८४–८७ )—

"योऽन्यत्र कुरुते यत्नमनधीत्य श्रुतिं द्विजः । स वै मूढो न संभाष्यो वेदबाह्यो द्विजातिभिः ॥ "न वेदपाठमात्रेण संतुष्टो वै द्विजोत्तमः । पाठमात्रावसानस्तु पंको गौरिव सीद्ति ॥ "योऽधीत्य विधिवद्देदं वेदार्थं न विचारयेत् । सं सान्वयः शूद्रसमः पात्रतां न प्रपद्यते" ॥

याज्ञवल्कयः--

" पारंपर्यागतो येषां वेदः सपरिबृंह्वणः । तच्छालाकर्म कुर्वीत तच्छालाध्ययनं तथा ॥ "यः स्वज्ञालां परित्यज्य पारक्यमधिगच्छति। स शूद्रवद्वहिष्कार्यः सर्वकर्मसु साधुभिः॥

" अधीत्य शाखामात्मीयां परशाखां ततः पंठेत् " ॥ मनुः ( २।१५७-१५८ )—— " यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चर्ममयो मृगः । ब्राह्मणश्चानधीयानः त्रयस्ते नामधारकाः " ॥ इति । " यथा षंढोऽफळस्त्रीषु यथा गौर्गवि चाफळा । यथा चाज्ञेऽफळं दानं तथा विप्रोऽन्चचोऽफळः"॥ पराशरः ( ८।२८ )—–

"ये पठंति द्विजा वेदं पंचयज्ञरताश्च ये । त्रैलोक्यं तारयंत्येते पंचेंद्रियरता अपि "॥ संवर्त्तः "वेदं चैवाभ्यसेन्नित्यं शुचौ देशे समाहितः" इति । दक्षः—

" वेदस्वीकरणं पूर्वे विचारोऽभ्यसनं जपः । तद्दानं चैव शिष्येभ्यो वेदाभ्यासो हि पंचधा"॥

व्यासः—
"वेदाभ्यासं ततः कुर्यात्प्रयत्नाच्छक्तितो द्विजः । वेद्मध्यापयेच्छिष्यान् धारयेच्च विचारयेत् ॥
" अधीतमपि यो वेदं विमुंचित यदा नरः । भ्रूणहा स तु विज्ञेयो वियोनिमधिगच्छिति "॥

मतुः (११।१९८)—–
" शरणागतं परित्यज्य वेदं विष्ठाव्य च द्विजः । संवत्सरं यवाहारस्तत्पापमपसेधित " ॥

याज्ञवल्क्यः (आ. ४०)—

" यज्ञानां तपसां चैव शुभानां चैव कर्मणास् । वेद एव द्विजातीनां निःश्रेयसकरः परः"॥ यज्ञादीनां बोधकच्वेन निःश्रेयसकरः । दयासः—

"हिरिरोमिति निर्दिश्य यत्कर्म क्रियते बुँधैः । अधीयतेऽपि राजर्षे तिद्धि वीर्यकरं भवेत्"॥ ३० आपस्तंबः (१।१३।६-०)-"ओंकारः स्वर्गद्वारं तस्माद् ब्रह्माऽध्येष्यमाणः एतदादि प्रतिपयेत । विकथां चान्यां कृत्वा एवं लोंकिक्या वाचा व्यावर्तते ब्रह्म"॥इति । ब्रह्म वेदं स्वर्गसाधनम् अध्येष्य-माणः स्वर्गद्वारं प्रणवमादौ कृत्वा प्रतिपयेत उपक्रमेत । अध्येतुमध्ययनेन अनुपयुक्ता कथा-विकथां चान्याकृत्वेतदादिप्रतिपयेत । एवं सित ब्रह्म वेदः लोकिक्या वाचा व्यावर्तते तया व्यामिश्रितं न भवतीत्यर्थः । अथवंणे श्रूयते—"प्रणवं देवा असुरजयार्थं प्रार्थयंतः । वरं वृणी- ३५

१ 'स चान्धः श्द्रकल्यस्तु ' इति पाठः । २ ग्-बिभ्रति । ३ क्ष्-तु यैः ।

ष्वेत्यब्रुवंस्तान् प्रणवोऽब्रवीत् न मामिनरिषत्वा ब्राह्मणा ब्रह्म वदेयुर्यदि वदेयुः अब्रह्मैव स्यादिति। तस्मादोंकारः पूर्वमुच्यत इति। एव एव हि पुरस्तादुच्यते एव पश्चादितीति च "। इत्यध्ययनम्॥ अथाध्यापनम् । स्मृतिरत्ने—

" याजनाध्यापने शुद्धे तथा पूतप्रतिग्रहः । एष सम्यक्समाख्याता त्रितथी तस्य जीविका " ॥ ५ अध्यापने नियमानाह यमः—

"सततं प्रातहृत्थाय दंतधावनपूर्वकम् । स्नात्वा हुत्वा च शिष्येभ्यः कुर्याद्ध्यापनं नरः "॥
मनुरिप ( २।७० )—

" अध्येष्यमाणं तु गुरुनिंत्यकालमतंद्रितः । अधीष्व भो इति ब्र्याद्दिरामोऽस्त्वित चारमेत् ॥

" आचार्यपुत्रः शुश्रूषुर्ज्ञानदो धार्मिकः शुचिः । शक्तोऽर्थदोऽर्थी स्वः साधुरध्याप्या दश धर्मतः ॥ (२।१०९)

"धर्माथों यत्र न स्यातां शुश्रूषा वाऽपि तिद्ध्या। तत्र विद्या न वक्तव्या शुभं बीजिमिवोषरे (११२)॥
"विद्ययेव समं कामे मैर्त्तव्यं ब्रह्मवादिना। आपद्यपि च घोरायां न त्वेनामिरिणे वपेत् (११३)॥
"विद्या ब्राह्मणमेत्याह शेविधस्तेऽस्मि रक्षमां। असूयकाय मां माऽदाः तथास्यां वीर्यवत्तमा (११४)॥
"यमेव तु श्चिं विद्यान्नियतं ब्रह्मचारिणम्। तस्मै मां ब्र्हि विप्राय निधिपायाप्रमादिने" (११५)॥
१५ शेविधिरित्यादिविद्याया वचनं शेविधिनिधिः। ते शेविधिरस्मि विद्या जानीयाः। निधिपालाय विद्या

निधिपालाय । स एव ( २।११६ )--

" ब्रह्म यस्त्वननुज्ञातमधीयानादवाप्नुयात् । स ब्रह्मस्तेयक्वद्विप्रो नरकं प्रतिपद्यते ॥ "नाष्टद्यः कस्याचिद्ब्र्यात् न चान्यायेन पृच्छतः। जानन्नपि हि मेधावी जडवङ्कोक आचरेत्(११०)॥ "अधर्मेण तु यः प्राह् युश्चाधर्मेण पृच्छति । तयोरन्यतरः प्रैति विद्देषं वाऽधिगछति" (१११)॥

२० प्राह वचनं करोति । प्रैति श्रियते ।

विद्याधर्मस्रियो विशिष्टतराश्चेदविशिष्टाद्प्यपादानाद्वैश्यमुपादेया इत्याह स एव (२।२३८) "श्रद्धानः शुभां विद्यामाददीतावराद्पि। अंत्याद्पि परं धर्मः स्त्रीरत्नं दुष्कुलाद्पि"॥

एतदेव दृष्टांतेनोपपादयति ( २।२३९-२४३ )

" विषाद्प्यमृतं ग्राह्यं बालाद्पि सुभाषितम् । अमित्राद्पि सद्वृत्तममेध्याद्पि कांचनम् ॥ २५ "स्त्रियो रत्नं तथा विद्या धर्मः शौचं सुभाषितम् । विविधानि च शिल्पानि समादेयानि सर्वतः ॥ " अब्राह्मणाद्ध्ययनमापत्काले विधीयते । अनुव्रज्या च शुश्रूषा यावद्ध्ययनं गुरोः " ॥

अब्राह्मणात्क्षत्रियवैश्याभ्याम् ।

"अधीयीरन्स्वकर्मस्थास्त्रयो वर्णा द्विजातयः। प्रब्रूयात् ब्राह्मणस्त्वेषां नेतराविति निश्चयः(१०।१)॥ " ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यस्त्रयो वर्णा द्विजातयः । चतुर्थ एकजातिस्तु श्रूदो नास्ति तु पंचमः "॥ ३० हारीतः— (१०।५)

"मंत्रार्थज्ञे जपञ्जुव्हंस्तथैवाध्यापयन् द्विजः । स्वर्गठोकमवामोति नरकं तु विपर्यये" ॥ छिखितं पाठं निषेधति **नारदः**—

"हस्तहीनस्तु योऽधीते स्वरवर्णविवार्जितः । ऋग्यजुःसामभिर्द्गधो वियोनिमधिगच्छिति" ॥
 हारीतः——

१ क्ष-तृतीयं। २ क्ष-कर्तव्यं। ३ क्ष-ष्टेस्म। ४ क्ष-त्यं।

" अध्यापनं च त्रिविधं धर्मार्थं चार्थकारणात् । शुश्रूषाकरणाचेति त्रिविधं परिकीर्तितम् ॥
" येषामन्यतमाभावे मृषाचारे भवेद् द्विजाः । तत्र विद्या न दातव्या पुरुषेण हितेषिणा ॥
"योग्यानध्यापयेच्छिष्यानयोग्यानपि वर्जयेत् " ॥ याज्ञवल्क्यः ( आ. २८ )——

"कृतज्ञोऽद्रोहि मेधावी गुचिः कल्पोऽनसूयकः। अध्याप्यो धर्मतः साधुः शक्ताप्तो ज्ञानवित्तदः"॥ व्यासः—

"कृतज्ञश्च तथाऽद्रोही मेधावी शुभक्कन्नरः।आतः प्रियोऽथ विधिवैत् षडध्याप्या द्विजोत्तमेः"॥इति। आपस्तंवः (२।५।१८)—"यथागमं शिष्येभ्यो विद्यासंप्रदाने नियमेषु च युक्तः स्यादेवं वर्त्तमानः पूर्वापरान् संबद्धानात्मानं च क्षेमे युनक्ति " इति । येन प्रकारेणागमपाठार्थयोस्तथैव शिष्येभ्यो निर्मत्सरेण विद्या संप्रदेया । एवंभूतो विद्यासंप्रदाने युक्तोऽविहतः स्यात् च गृहस्थस्य नियमा-ध्यापनेऽन्यत्र च तेष्विप युक्तः स्यादेवं वर्त्तमानः पूर्वान्पितृपितामहप्रापितामहानपरान् पुत्रपौत्रनप्तृ- १० न्कर्मणिवर्त्तुस्वसंबंधिनः पुरुषानात्मानं च क्षेमे अभयस्थाने नाकपृष्टे युनक्ति स्थापयतीत्यर्थः ॥ बोधायनः (१।२।४९—५०)——

"धर्मार्थौ यत्र न स्यातां शुश्रूषा वाऽपि तिद्द्धि। विद्यया सह मर्तव्यं न चैनामूषरे वेपत्॥
"अग्निरिव कक्षं दहित ब्रह्मपृष्ठमनादृतम्। तस्माद्दे शक्यं न ब्रूयाद्वह्म मानमकुर्वताम्"॥ इति ।
स एव (१।२।४२-४३)-"अब्राह्मणाद्ध्ययनमापिद् शुश्रूषाऽनुवज्या च यावद्ध्ययनम्"॥इति । १५
गौतमः (९।६८)-" सत्यधर्मार्यवृत्ती शिष्टाध्यापकः" इति । स एव (७।१) " आपत्कल्पो ब्राह्मणस्याब्राह्मणाद्विद्योपयोगोऽनुगमनं शुश्रूषा समाप्ते ब्राह्मणो गुरुः"॥ इति । न चापररात्रमधीत्य पुनः प्रतिसंविशेन्न स्वप्यादित्त्यर्थः । मनुः (४।९९)

"नाविस्पष्टमधीयीत न शूद्रजनसंनिधो। नानिशीथे परिश्रांते ब्रह्माधीत्य पुनः स्वपेत्"॥ व्यासः— "अनध्यायेष्वधीतं ययच्छूद्रस्य च संनिधो। प्रतिग्रहनिमित्तं च नरकाय तदुच्यते"॥ इति। स एव— ३० "आत्मार्थं भोजनं यस्य रत्यर्थं यस्य मैथुनम्। वृत्त्यर्थं यस्य चाधीतं स याति नरकान्बहून्"॥ शातातपः—

"वेदाक्षराणि यावंति नियुंज्याद्र्थकारणात्। तावंति भ्रूणहत्या वै वेद्विकय्यमाप्नुयात्"॥ छागलेयः—

" प्रस्वापनं प्राध्ययनं प्रश्नपूर्वप्रतिग्रहः। याजनाध्यापने वादः षिट्वधो वेद्विक्रयः "॥ २५ प्रस्यापनं अहं चतुर्वेदीत्यादि राजमंदिरादावाक्रोशः। स्वस्योत्कर्षार्थमध्ययनं प्राध्ययनम्। कियन्मे दास्यतीत्युक्त्वा प्रतिग्रहो याजनमध्यापनम्। प्रश्नपूर्वाणि इतरमधिक्षिप्य स्वविद्याख्यापने परस्परं विवादः। शातातपः—

" प्रश्नपूर्वे तु यो द्वाङ्गाह्मणाय प्रतिग्रहम् । स पूर्वे नरकं याति ब्राह्मणस्तद्नंतरम् " ॥ स्मृतिसंग्रहे—

"गायत्रीं मूल्यमादाय यः परस्मे प्रयच्छति। स जीवन्नन्त्यंजातित्वं संप्रामोति न संशयः"॥ शौनकः—

" वेदाक्षराणि यावंति नियुंके त्वर्थकारणात् । तावंति भ्र्णहत्या वै लभते नात्र संशयः ॥ " अर्थार्थं भोजनार्थं वा यो वेदाक्षरमुच्चरेत्। चांडालः स तु विज्ञेयः सर्वकर्मबहिष्कृतः"॥ इति । भृतकाध्ययनभृतकाध्यापने उपपातकेषु पठित याज्ञवल्क्यः (पा.२३५)—" भृतकाध्ययनादानं अप भृतकाध्यापनं तथा " ॥ इति । इत्यध्यापनम् ।

१ क्ष-विविध । २ क्ष-वृतः । ३ कग-निशांते । ४ ग-अध्यापनं । ५ क्ष-जीवंस्तस्य ।

अथोपाकरणम् ॥ मनुः ( ४।९५-९६ )—

" श्रावण्यां प्रौष्ठपद्यां वा उपाकृत्य यथाविधि । युक्तश्छंदांस्यधीयीत मासान्विप्रोऽर्धपंचमान् ॥ " पुष्ये तु छंदसां कुर्योद्वहिरुत्सर्जनं दिजः । माघशुक्रस्य वा प्राप्ते पूर्वीह्ने प्रथमेऽहिन " ॥

अध्वर्यूणां श्रावण्यां प्रौष्ठपयां छंदोगानामिति व्यवस्थितविषयोऽयं विकल्प इति त-५ द्याख्यानम् । ग्रामाद्धिहरूत्सर्जनाख्यं कर्म प्रथमेऽहिन प्रथमायां तियौ पुष्येऽध्वर्यूणां माघे छंदो-गानाम् । आपस्तंबः ( १।९।१–३ )——"श्रावण्यां पौर्णमास्यामध्यायमुपाकृत्य मासं प्रदोषे नौधीयीत तैष्यां पौर्णमास्यां रोहिण्यां वा विरमेदर्भपंचमांश्चतुरो मासानित्येके" इति ॥

"मेषादिस्थे सवितिर यो यो दर्शः प्रवर्तते। चांद्रमासास्तत्तदंताश्चेत्राद्या द्वाद्श स्मृताः ॥ "तेषु या या पौर्णमासी सा सा चैंत्यादिकाः स्मृताः । कौदाचित्केन योगेन नक्षत्रस्येति निर्णयः"॥ १० तदेवं सिंहस्थे सवितिर याऽमावास्या तदंते चांद्रमासे या मध्यवितनी पौर्णमासी सा श्रावणी । श्रवणयोगस्तु भवतु वा मा वाँऽभूत्। तस्यामध्यायमुपाकृत्य स्वगृद्धोक्तेन विधिना 'उपाकर्म स्वगृद्धोक्ते काल ' इत्यित्रस्मरणात् । स्वगृद्धोक्तकाले उपाकर्म कृत्वा स्वाध्यायमधीयित । अधीयानश्च मासमेकं प्रदोषे प्रथमे रात्रिभागे नाधीयीत । तेष्यां पौर्णमास्यां तेषे मासि तिष्यात्पूर्वा या रोहिणी तस्यां विरमेत् । स्वगृद्धोक्तविधिना उत्सर्जनं कुर्यात् । अनयोः पक्षयोः पंच मासान-१५ धीयीत अर्थपंचमानिति अर्थ पंचमो येषां ते अर्धपंचमाः । अर्थोधिकांश्चतुरो मासानधीयीतेत्येके मन्यंते । अस्मिन्पक्षे प्रौष्ठपद्यामुपाकरणं शाखांतरदर्शनादिति । तथा गौतमः ( १६।१ ) "श्रावणादिवार्षिकं प्रौष्ठपद्यां वोपाकृत्य तदादि छन्दांस्यधीयीत"। तदिदमध्ययनं वार्षिकं प्रतिसं-

"श्रावणादिवार्षिकं प्रौष्ठपदीं वोपाक्कत्य तदादि छन्दांस्यधीर्यात"। तदिदमध्ययनं वार्षिकं प्रतिसं-वत्सरं भवति अर्धपंचमानपूर्णान्यावद्क्षिणायनं वार्रधीयीतेत्यर्थः। वोधायनस्तु (१।५।१४३)—– "श्रावण्यां पौर्णमास्यामाषाद्ध्यां वोपाक्कत्य तैष्यां माध्यां वोतसृजेयुः"॥ इति। याज्ञवालक्यः

(आ. १४८)—— "अध्यायानामुपाकर्म श्रावण्यां श्रवणेषु वा । हस्तेनौषधिभावे वा पंचम्यां श्रावणस्य वा "॥ ओषधीनां प्राहुर्भावे सति श्रावणमासस्य पौर्णिमास्यां श्रवणयुक्ते वा दिने हस्तेन युक्तायां पंचम्यां वा स्वगृह्योक्तविधिना कुर्यात् ।

अत्र व्यवस्था दर्शिता स्मृतिंसारे-श्रावण्यां पौर्णमास्यां श्रावणमासस्य श्रवणे वा पंचम्यां २५ हस्ते वा पंचमीहस्तयोगे भाद्रपदपौर्णमास्यां तत्रापि श्रवणे हस्ते वा पंचम्यां पंचमीहस्तयोगे वा यथास्वकृताचारं कुर्यादिति । कालाद्शेंऽपि---

"अध्यायानामुपाकर्म श्रावण्यां तैत्तिरीयकाः । बह्वृचाः श्रवणे कुर्युः सिंहस्थोऽकीं भवेद्यदि ॥
"सहस्तशुक्कृपंचम्यां न तद्ग्रहणसंक्रमे । असिंहार्के प्रोष्ठपद्यां श्रवणे च व्यवस्थया" ॥ इति ।
अर्कः सूर्यः सिंहराशिस्थितो यदि स्यात्तदा तैत्तिरीयाः श्रावणमासस्य पौर्णमास्यायानामुपाकर्म
३० कुर्युः । बह्वृचाः श्रवणनक्षत्रयुक्तातिथौं कुर्युः । तत्रासंभवे तन्मास एव हस्तनक्षत्रयुक्तपंचम्यां वा
कुर्यात । ग्रहणे संक्रमे च तदुपाकर्म न कुर्युः । असिंहार्क इति यदि सूर्यः सिंहराशिस्थितो न
भवति तदा प्रोष्ठपद्यां भाद्रपद्यौर्णमास्यां श्रवणे च व्यवस्थया कुर्युः । प्रोष्ठपद्यां तैत्तिरीयकाः
कुर्युः । बह्वचाः श्रवणक्षीयुक्ततिथाविति व्यवस्था । चकारात् भाद्रपद्मासे हस्तनक्षत्रयुक्ततिथाविति सूचितम् । तथाह गार्ग्यः—

भ पर्वण्योद्यिके कुर्युः श्रावणं तैत्तिरीयकाः। बह्वचाः श्रवणे चैव ग्रहसंक्रांतिवर्जिते " ॥ औदियके उदयकालव्यापिनी । गौभिलोऽपि—

<sup>ः</sup> १ क्ष-त्रा । २ क्ष-क । ३ क्ष-स्या । ४ क्ष-स्मृत्यर्थसारे । ५ क्ष-श्रवणयुक्ता ।

"पर्वण्यौदैयिके कुर्युः श्रावणं तैत्तिरीयकाः। बह्वृचाः श्रवणर्क्षे तु हस्तर्क्षे सामवेदिनः "॥ इति। स एव—

"छंदोगाभिहिताः कुर्युः प्रातरोत्सर्गिकीं क्रियाम्। अपराह्णेऽप्युपाकर्मे पुष्यहस्तर्क्षयोर्द्धिजाः"॥ हस्तर्क्ष उपाकर्म पुष्यर्क्षे उत्सर्गे कुर्युः । र

"अध्यायानामुपाकर्म कुर्यात्कालेऽपराह्णिके। पूर्वाह्णे तु विसर्गः स्यादिति वेद्विदो विदुः॥ "उपाकर्मणि चोत्सर्गे यथाकालं समेत्य च।ऋषीन् दर्भमयान् कृत्वा पूजयेत्तान् द्विजस्ततः"।इति॥

सामवेदिनः सिंहभाद्रपदे मोड्यादिना दूषिते सित कन्यामास अपरपक्षे हस्त-नक्षत्रे उपाकरणं कुर्वति । तत्र सायं त्रिमूहर्त्तव्यापि हस्तनक्षत्रं ग्राह्यम् । मोड्यादिरिहते तु सिंहभाद्रपदे शुक्के उद्यादिसंगवान्तव्यापि हस्तर्क्ष ग्राह्यम् । तथा संग्रहे " हस्तर्क्षेऽनुद्ये शुक्के त्रिमुहूर्त्तास्तगे सिते " इति । हस्तर्क्षे त्वाष्ट्रक्षेण संयुतं संगवांतयुगिति च । तिथिद्रपेणे च— १० "औदियिके संगवस्पर्शे श्रुतौ पर्वणि चार्कभे"। कुर्युर्नभस्युपाकर्म ऋग्यजुःसामगाः क्रमात्"॥ इति । संगवस्पर्शे संगवांतस्पर्शे । अत्र वृद्धगार्ग्यः—

" घटीपरिमितः कालः संगवादूर्ध्वपूर्वाणि । औद्यिकमिति प्राहुर्मुनयः स्मृतिचिंतकाः " ॥ : " परेन्हि संगवादूर्ध्वं पूर्णिमाश्रवणं वजेत् " । स्मृत्यंतरे—

" सन्धिः संगवतः पश्चाद्बीङ्मध्यंदिनाद्यदि । तत्रैवोपाकृतिं कुर्यात्सद्यश्च समिदाहुतिः " ॥ १५ "संधिः संगवतः प्राक्चेत्पूर्वस्मिन्पर्वाणि क्रिया। श्वोभृते समिदाधानमेष श्रावणिको विधिः"॥

तथाऽध्वर्यूनधिकृत्य स्मर्यते

"श्रावणी पौर्णमासी तु संगवात्परतो यदि । तदैवौद्यिकी ग्राह्या नान्यदौद्यिकी भवेत्"॥ इति । तदेवं उदयादि द्वादशघटिकाधिकं किंचित्काल्यापिन्यां पौर्णमास्यां यजुःशाखिन्या- मुपाकर्म । उदयादिद्वादशघटिकाव्यापिनि हस्तनक्षत्रे छंदोगानां मौद्यादिद्वषिते तु सिंह- २० भाद्रपदे कन्यापरपक्षे सायं त्रिमुहूर्त्वव्यापिनी । हस्तनक्षत्रे छंदोगानां बह्वचानां तु सूर्योद्यात्परं घटिकाद्वयव्यापिनि श्रवणनक्षत्रे । तथैव संग्रहे

"उद्यव्यांपिनं चैव विष्णवर्शे घटिकाद्वयम्। तत्कर्म सार्थकं स्याच्च तदोपाकरणं भवेत्"॥

वैंसिष्टः मलमायां—

"यां तिथिं समनुप्राप्य श्रवणं घटिकाद्वयम्। तस्यामुपाकृतिं कुर्युराश्वलायनशाखिनः''॥इति। २५ गार्ग्यः—

" अर्धरात्राद्धस्ताच्चेत्संकांत्यां ग्रहणेऽपि वा। न कर्त्तव्यमुपाकर्म प्रतश्चेन्न दोषभाक्"॥ तथा पंद्धतौ—

्रें मलमासे निपतिते सूतके मृतकेऽपि वा । यहणे संक्रमे वाऽपि मौद्येऽपि गुरुशुक्रयोः ॥

" प्रौष्ठपद्यामथाषाढ्यामुपाकरणमिष्यते । प्रौष्ठपद्यामुपाकुर्याच्छ्रावणं दूषितं यदि ॥ "आषाढे वाऽपि कर्त्तव्यं प्रौष्ठपद्यां च दूषिते।मासत्रयेऽपि दोषश्चेच्छ्रावण्यामेव कारयेत्"॥ प्रसः—

" श्रावण्यामथवाऽऽषाढ्यां प्रौष्ठपद्यामथापि वा । दुष्टायां पूर्वपूर्वस्यामुत्तरस्यां विधीयते ॥ " कालत्रयेऽपि दोषे तु श्रावण्यामेव कारयेत् । पौर्णमास्यास्तु नित्यत्त्वाद्।पस्तंबस्य शासनात् ॥ " मुक्तवा भाद्रपदाषाद्यौ श्रावण्यामेव कारयेत्" ॥ इति ।

१ क्ष-धि । २ ख्-अन्यच्च । ३ क्ष-हे । ४ कखग-स्थिति । ५ कखग-श्रावणवते । ६ कखग-आवर्तनाद्यदि । ७ क्ष- एवाधिको । ८ क्ष-घटिकाच्याधिना । ९ खग-व्यापिनि त्वेन । १० कखग-पद्वतो । १० कखग-विस्टः ।

५-[ स्मृ. मु. क. ]

34

"अधीतवेदविद्यानां कर्त्तव्यं तु द्विजन्मनाम् । अध्यायांगमिदं नित्यमिति होवाच भार्गवः॥ "वेदोपाकरणे प्राप्ते कुठीरस्थे दिवाकरे । उपाकर्म न कर्त्तव्यं कर्त्तव्यं सिंह्युक्तके ॥ " सिंहदर्शी तु या पूर्वी पूर्णी सा श्रावणी मता। तत्रैवीपाकृतिं कुर्यात्सिंहस्थोऽकीं भवेन्न वा "॥ इत्यादीनां वचनानां परस्परविरुद्धानां देशभेदेनाविरोधमाहः

" कुठीरे सूर्यसंयुक्ते उपाकुयार्तु दक्षिणे । नर्मदोत्तरदेशे तु कर्तव्यं सिंहयुक्तके "॥ इति । आंध्रमहाराष्ट्रककर्णाटककायस्था दाक्षिणात्या तद्यतिरिक्ताः सर्वे नर्मदोत्तरतीरस्था इत्यभियक्त-वादः । गुरुश्कमौद्ध्ये मलमासे च प्रथमोपाकरणं प्रतिवेधति वृद्धमनुः-

"गुरुभार्गवयोमीँ क्ये मलमासे तथैव च । प्रथमोपाकृतिर्न स्यात्कुर्याच्चेत्स विनश्यति"॥ इति। यत्तु " प्राधान्येन विधानाच्च मनुनाऽध्यायकर्मणः । प्रथमोपाकृतिश्चापि कर्त्तव्येत्याह गौतमः "॥इति

१० गौतमवचनं तत्कृतशांतिविषयम् । यदाह बृहरूपातिः—

"शांतिं कृत्वा तथोर्वाऽपि शुकदेवेंद्रमंत्रिणोः । होमैद्निर्जपैर्वाऽपि तयोरुद्तिमंत्रकैः॥ "कर्त्तव्यं श्रावणं विप्रैरिति जीवेन भाषितम् "॥ इति । श्रावणप्रोष्टपदाषाढेषु एकस्मिन्दोष-रहिते प्रथमोपाङ्कातिः कर्त्तव्या । त्रिष्वपि दुष्टेषु श्रावणमासे शांतिपूर्वका कर्त्तव्या । उदित-मंत्रकैः गृहयज्ञोक्तमंत्रैः।पद्धतिग्रंथे 'ब्रहस्पते आति यद्यें' इति बृहस्पतेः। 'प्रवः शुकाय ' इति १५ शुक्रस्य। "आप्यायस्व स मे तु" इति मलमासो सोमस्य । सूर्योपरागसंकातौ 'चित्रं देवानाम् 'उदुत्यं जातवेदसं''सूर्यों देवीमुषसम्''उद्वयंतमसस्परि' 'आ सत्येन रजसा देवो वः सवितोत्पुनातु' इति सूर्यस्य। सोमोपरागे 'सोमोधेनुम्' इति षड्भिः 'नवो नवो भवति' इति च सोमस्य शांतिहोमं कृत्वा उपाकरणांगहोमं कुर्यादिति ।

" प्रथमोपक्रमे पाप्ते कुलीरस्थे रवौ सित । उपाकर्म न कुर्वीत कुर्यात्सिंहस्थिते रवौ " ॥ यत्तु २० " यज्ञोपवीतं कर्त्तव्यं श्रावणे गुरुशुक्तयोः । बाल्ये मौद्ध्येपि वार्धक्ये कर्त्तव्यं नित्यकर्मवत् "

इत्यादि तत् छासाधीशस्य शक्तिसँद्भावविषयमिति । सार्वभौमीये तत्रैव-

" ऋग्यजुः सामार्थेनेशा जीवशुऋकुर्जेदुजाः । शासाधीशे शक्तियुक्ते तच्छासाध्ययनं शुभम् ॥ "एको मूढो भवेदन्यः स्वोचिभित्रांशगो यदि। स्वराशिम्हगौ चैव मौट्यदोषो न विद्यते"॥ इति आत्रेयदर्शनात् शुके शक्तियुते गुरुमोद्ध्येऽपि यजुःशास्रोपाकर्म कर्त्तव्यम् । शुक्रमोद्ध्यादावप्ये-२५ वम् । मौट्यादिदेषिषुपाकर्मवर्जनस्मरणं स्वज्ञाखाधीज्ञस्य शक्तचभावविषयमिति शाखाधीशस्य शक्तौ सत्यामपि मासत्रयदोषे श्रावणमासे शांतिपूर्वकभेवीपाकर्म कर्त्तव्यामित्यन्ये । एतची-पाकरणं गृहस्थब्रह्मचारिणोः साधारणं कर्भ।मन्वादिभिर्गृहस्थधर्ममध्ये उपाकरणस्य विधानात्। "उपाकर्म तथोत्सर्ग वनस्थानामपीष्यते । धारणाध्ययनं कुत्त्वा गृहिणां ब्रह्मचारिणाम्"॥ इति देवल्रस्मरणात् । " अधीयीत गृहस्थोऽपि नियमाद् ब्रह्मचारिवत् " इति व्यासस्मरणात् । 3 · "समावृत्तो ब्रह्मचारी फल्पेन यथान्यायमितरः" इति शौनकस्मरणाच्च। अत्र ब्रह्मचारिकल्पेनेति

ईषदसमाप्तौ कल्पविधानात् गृहस्थस्य मेखलाजिनदंडविरहित मुपवीतधारणं तर्पणहोमादिक-मविरुद्धं कर्त्तव्यतयाऽवगम्यते ।

. अत्रोपनीतधारणमाह भरद्वाजः—" अथ यज्ञोपनीतस्य धारणे कथ्यते ।विधिः ।

"स्नात्वा शुद्धः शुचौ देशे प्रक्षालितपद्दयः । करद्दंद्वपवित्रश्च कृतोदस्पर्शनो द्विजः ॥ " उपिवश्यासने दर्भे प्राणानायम्य मंत्रतः। मंत्रं सदैवमुच्चार्य बह्मसूत्रं गले क्षिपेत् ॥

सग-पूर्णिमा । २ कखग-पाबल्ये सति वेदिनव्यमिति । ३ खग-त्यादिवचन । ४ खग-वाग्यतः ।

" दक्षिणं बाहुमुद्भृत्य शिरसैव सह द्विजः। गृहस्थस्य वनस्थस्य सूत्रं प्रति पुनः पुनः ॥ " मंत्रोच्चारणमाचामद्वितयं क्रमशः स्मृतम् "॥ शांखिल्यः—

" आर्द्रवासा न कुर्वात कर्म किंचित्कथंचन । राक्षसं तद्धि विश्तेयं तस्मायत्नेन वर्जयेत् ॥ "उपवीतादिकं धार्यं उपाकर्मणि तन्नवम्।अनवं वा नवं वाऽपि पुरातनमिह त्यजेत्"॥स्मृतिसारे—

" मौंजीयज्ञोपवीतादि नवमेव तु धारयेत् । कटिसूत्रं चैव नवं नववस्त्रमुपाकृतौ "॥ ५ व्रतचतुत्रयेऽप्येवं स्मर्यते

" मेललामजिनं दंडं वस्त्रं यज्ञोपवीतकम् । पूर्वोपयुक्तमुत्सृज्य धारयेयुर्नदं वते"॥ इति । अत्र कपर्दी—

" प्रजापतिमुखान देवाने के कं त्रिास्तलोदकम्। उद्घृत्य तर्पणं कुर्याच्छ्रावण्यां तैत्तिरीयकाः "॥ उपाकर्मणि ब्रह्मचारिणां वपनमावस्यकम्। 'श्रावण्यां पौर्णमास्यां शिष्यं वापयित्वेति ' वैखानसे दर्शनात

'श्चरकर्म न कर्तव्यं चौठात्परमृतुत्रयस्। तथोपनयनादृध्वीमुपाकर्म विना कचित्"॥ इति स्मृतेश्च। तत्र तिथिवारादिदोषो न चिंत्यः

" वैधे कर्मणि तु प्राप्ते कालदोषं न चिंतयेत्। सद्यः श्लौरं तु कुर्वीत मातापित्रोर्मृतौ तथा"॥ इति विस्वष्टस्मरणात् । एवं प्रत्यब्दं श्रावण्यामुपाकर्भ कार्थम् । कात्यायनः——

" प्रत्यब्दं यदुपाकर्म सोत्सर्ग विधिवत् द्विजैः । क्रियते छंदसां तेन पुनराप्यायनं परम् ॥
" अयातयामैश्च्छंदोभिर्यत्कर्म क्रियते द्विजैः । क्रीडमानैरिं तदा तत्तेषां सिद्धेकारणम्"॥ इति

इत्युपाकरणम्॥

अथानध्यायाः ॥ मनुः (४।९७)--

"यथाशास्त्रं तु कृत्वैवमुत्सर्गं छंद्सां बहिः। विरमेत्पक्षिणीं रात्रिं यद्दाऽप्येकमहर्निश्म्"॥ २० तद्देदाध्ययनम्

"अत ऊर्ध्व तु छंदांसि शुक्के तु नियतः पठेत् । वेदांगानि च सर्वाणि कृष्णपक्षेषु संपठेत्"॥ एतदुपाकृत्याध्ययनं स्नातकानां ब्रह्मचारिणामपि साधारणम्

"इमान नित्यमनध्यायानधीयानो विवर्जयेत् । अध्यापनं च कुर्वाणः शिष्याणां विधिपूर्वकम्॥ "उपाकमीणि चोत्समें त्रिरात्रं क्षपणं स्मृतम्। अष्टकासु त्वहोरात्रमृत्वंतासु च रात्रिषु"॥ (४।१०१) २५ उपाकमीणि त्रिरात्रमृत्समें तु पूर्वोक्तपक्षिण्यहोरात्राभ्यां सह विकल्प इति विज्ञानेश्वरः ( पृ. ४१ पं. १९ )। प्रथमाध्ययने व्यहमितरत्र पक्षिण्यहोरात्रं वा

"उत्सर्गे प्रथमाध्यायेऽत्वनध्यायस्त्रचहं भवेत्। धारणाध्यापनादौ तु पक्षिणी दिनमेव वा "॥ इति मनुस्मरणादित्यन्ये ।

"मार्गशिषे तथा प्रोष्ठे माघमासे तथैव च। तिस्रोऽष्टकाः समाख्याताः कृष्णपक्षेषु सूरिभिः"॥ इति। ३० विष्णुस्तु "तिस्रोऽष्टकाः तिरत्रोष्टन्वकास्तिस्रः पुर्वेद्यः। प्रौष्ठपदे हेमंतिशिशिरयोरपरपक्षेषु"॥ इति। नित्यानध्यायानाह हारीतः—

"प्रतिपत्सु चतुर्द्श्यामष्टम्यां पर्वणोर्द्योः । इवोऽनध्यायेच्च शर्वयी नाधीयीत कदाचन "॥ मनुः (४।११४)—

"आमावास्या गुरुं हंति शिष्यं हंति चतुर्द्शी । ब्रह्माष्टकापोर्णमास्यौ तस्मात्ताः परिवर्जयेत्" ॥ ३५ ब्रह्म वेद वीर्य प्रन्ति अष्टका पोर्णमास्या। नैमित्तिकानध्यायानाह याज्ञवल्क्यः (आ.१४८-१५१)"श्वकोष्टुगर्दभोलूकसामबाणार्तनिस्वने । अमेध्यशवश्चद्मान्त्यरमशानपतितांतिके ॥

१ क्ष-क्रिय। २ खग-वृद्धि।

"देशेऽशुचावात्मिन च वियुत्स्निनतसंप्ठवे । भुक्त्वाऽऽर्द्रेपाणिरंभोतरर्धरात्रेऽतिमारुते ॥ "पांसुप्रवर्षे दिग्दाहे संध्यानीहारभीतिषु । घावतः पूर्तिगंधे च शिष्टे च गृहमागते ॥ "सरोष्ट्रयानहस्त्यश्वनोष्ट्रक्षेरिणरोहणे । सप्तत्रिंशद्नध्यायानेतांस्तात्कालिकान्विद्यः"॥इति । स एव ( आ. १४४।१४५ )

"व्यहं प्रेतेष्वनध्यायः शिष्यित्विंग्गुरुबंधुषु । उपाकर्माणि चोत्सर्गे स्वशाखाश्रोत्रिये तथा ॥ " संध्यागर्जितनिर्घातभूकंपोल्कानिपातने । समाप्य वेदं चुनिशमारण्यकमधीत्य च " ॥ चुनिशमहोरात्रमनध्यायः ।

"पंचद्रयां चतुर्द्रयाष्टम्यां राहुसूत्रके । ऋतु संघिषु भुक्त्वा च श्राव्धिकं प्रतिगृह्य च'' (१४६)॥ ऋतुसंधिः प्रतिपत् । खनिशमनध्यायः ।

५० "पशुमंडूकनकुलक्वाहिमार्जारमूषकैः। गर्तेऽतरे त्वहोरात्रं शकपाते तथोच्छ्रये" (१४७)॥ शकपातः आक्वयुक्शुक्कद्वाद्शी। उच्छ्रयः माद्रपदशक्कद्वाद्शी। यत् पुनगौतमेनोक्तं (११६०) " क्वनकुलमंडूकसर्पमार्जाराणां व्यहमुपवासमनध्यायो विप्रवासश्च " इति तत्प्रथमाध्ययन-विषयमिति विज्ञानेश्वरीये (प्र. ४२ पं. ११)। मनुः (४।१०२–१०३)—
"कर्णश्रवेऽनिले रात्रौ दिवापांसुसमूहने। एतौ वर्षास्त्वनध्यायावध्यायज्ञाः प्रचक्षते॥

१५ "विद्युत्सनितवर्षेषु महोल्कानां च संप्ले । आकालिकमनध्यायमेतेषु मनुरबवीत्"॥ विद्युदादिपादु-भीवकालादारम्य नाडिकाषष्टिराकालः । तत्र भवमाकालिकम् । थेयमुक्ता विद्युदादिरिति प्रवृत्तिः सा वर्षामु संध्ययोश्चेदाकालिकानध्ययननिभित्तं भवेदन्यदा चेत् नेत्याह स एव (४।१०४)—

"स्वतस्त्वभयुदितान्विद्यान्यदाप्रादुक्वष्ताग्निषु । तदा विद्यादनध्यायमन्तावभ्रद्र्शने "॥ प्रादुष्क्वताग्निषु विह्वतेष्वग्निषु संध्ययोरिति यावत् । एतान्विद्युदादीनभयुदितान्विद्यात्पश्येत्तदा आ-३० काळिकमनध्यायं विद्यात् । अनृतौ वर्षर्तुव्यितिरिक्ते चर्त्तौ अभ्रसंप्रवे आकाळिकमनध्यायं विद्यात् । "निर्धाते भूमिचलने ज्योतिषां चोपसर्जने । एतानाकालिकान्विद्यादनध्यायानृतावि (१०५)॥ 'उपसर्जने उपस्तवे । चलनादौ अपिशब्दादनुताविष ।

"अंतः ज्ञवगते यामे वृषलस्य च संनिधौ । अनध्यायो रुध्यमाने समवाये जनस्य च (१०८)॥ "उदके मध्यरात्रे च विषमूत्रे च विसर्जिते । उच्छिष्टे श्राद्धभंकौ च मनसापि न चिंतयेत् (१०९)॥

२५ "प्रतिगृह्य द्विजो विद्वानेको दिष्टस्य केतनम् । ज्यहं न कीर्तयेद्वह्म राज्ञो राहोश्च सूतके" (११०)॥ एको दिष्टस्य नवश्राद्धादौ केत्यते निमंज्यतेऽनेनेति केतनं द्रव्यम् । राज्ञः सूतके पुत्रजन्मनि राहुसूतके ग्रहणमुक्ते च । ज्यहं न कीर्तयोदिति । एतत् ग्रस्तास्तमयाविषयम् । 'रवीन्दोर्भहणे चैव नाधीयीत् दिवानिशम् ' इति स्मरणात् ।

"शयानः प्रौढपादश्च बढ्वा चैवावसाविथकाम् । नाधीयीतामिषं जग्ध्वा सूतकान्नाद्यमेव च "॥

(११२)॥
पादस्योपिर पादो यस्य सः प्रौढपादः । वस्त्रादिना अवसक्थिका बध्वा नाधीयीत ।
"नीहारे बाणशब्दे च संध्ययोक्भयोरि । अमावास्याचतुर्द्श्योः पौर्णिमास्यष्टकासु च (११३)॥
"पांसुवर्षे दिशां दाहे गोमायुविरुते तथा । श्वखरेष्ट्रे च रुवतेतिपंकतौ न पठेत् द्विजः (११५)॥
"नाधियीत स्मशानांते ग्रामांत गोवजे तथा । वसित्त्वा मैथुनं वासः श्राद्धिकं प्रतिगृह्य च"(११६)॥
34 इत्यादिकं प्रपंचयति स एव (४।११७)—

"प्राणि वा यदि वाऽप्राणि यर्त्किचिच्छ्राद्धिकं भवेत् । तदालभ्याप्यनध्यायः पाण्यास्यो हि द्विजोत्तमः" (११७)

आलभ्य दत्तं पाणिना स्पृष्ट्वा प्रतिग्रह्य एव भोजनिमत्याह पाण्यास्यो हीति ।

१ करवग-पाटः । २ क्ष-पंके च । ३ करवग- श्मशानान्ते श्मशान्समीपे । गोवजे गोष्ठे मैथुनं मिथुनसंबंधि प्रतिगृह्य भुक्ता श्राद्धिकं प्रतिगृह्य च ।

"न विवादे न कलहे न स्तेये न च संकरे। न भुक्तिमात्रे नाजीर्णे न विमत्त्वा न शुक्तके" (१२१)॥ वाग्युद्धं विवादः । अंगयुद्धं कलहः । शस्त्रयुद्धं संगरः । शुक्तके भुक्तस्यानस्य यातयामस्य गंधरसाविभीवे ।

"अतिथीन्नाननुज्ञाप्य मारुते वाऽतिवायाति । रुधिरे तु सुते गात्राच्छस्रेण च परिक्षते (१२२)॥ "सामध्वनौ ऋग्यजुषं नाधीयीत कदाचन । वेदस्याधीत्य चैवान्तमारण्यकमधीत्य च "(१२३)॥ ५ सामध्वनौ सामाधीत्य तत्क्षणमेव ऋग्यजुषां नाधीयीत । वेदास्यांतमुपनिषद्मारुणकेतुकं चाधीत्य ऋग्यजुषं नाधीयीत । सामध्वनावृगयजुषामनध्यायेऽर्थवादमाह स एव (४।१२४)-

"ऋग्वेदो देवदेवत्यो यजुर्वेदस्तु मानुषः। सामवेदः स्मृतः पित्र्यस्तस्मात्तस्याशुचिध्वीनिः॥

" पशुमंडूकमार्जारसर्पर्वनकुळादिषु । अंतरागमने विद्याद्नध्यायमहर्निशम्" (१२६) ॥ "द्दावेव वर्जयन्नित्यमनध्यायौ प्रयत्नतः।स्वाध्यायभूमिं चाज्ञुद्धामात्मानं चाञ्जचि द्विजः"(१२७)॥ 🦡 🛚 नित्यमापद्यपि । अनेन नान्येषामनध्यायनिमित्तानामापद्यनुज्ञा सूचिता । नारदः--"अयने विषुवे चैव शयने बोधने हरेः। अनध्यायस्तु कर्त्तव्यो मन्वादिषु युगादिषु"॥ इति। मन्वादयो मत्स्यपुराणेऽभिहिताः ( अ. १७ श्लो. ६८ )—

" आरु बयुक् सुक्क नवमी कार्तिकी द्वाद शी तथा। तृतीया चैत्रमा सस्य तथा भाद्रपदस्य च ॥ "फाल्गुनस्याप्यमावास्या पुष्यस्यैकाद्शी सिता । आषाढस्यापि द्शमी माघमासस्य सप्तमी॥ १५ "श्रावणस्याष्टमी कृष्णा आषाढस्यापि पूर्णिमा। कार्तिकी फाल्गुनी चैत्री ज्येष्ठी पंचदशी सिता॥ "मन्वंतराद्यश्चेते दत्तस्याक्षयकारकाः" इति । युगाद्योऽपि विष्णुपुराणेभिहिताः (३।१४।१२)-" वैशासमासस्य सिता तृतीया नत्रम्यसौ कार्तिकशुक्रुपक्षे॥ "नभस्य मासस्य च कृष्णपक्षे त्रयोद्शी पंचद्शी च माघे"॥ इति । शयनमाषादशुक्कद्वाद्शी । बोधनं कार्तिकशुक्कद्वादशी । ट्यासः--''इलेष्मातकस्य छायायां शाल्मलेर्मधुकस्य च । कदाचिद्पि नाध्येयं कोविदारकपित्थयोः "॥ हारीतः

"महानवम्यां द्वादरुथां भरण्यामपि पर्वसु। तथाऽक्षयतृतीयायां शिष्या नाध्यापयेद्धिजः॥ "माघमासे तु सप्तम्यां रथारूयायां तु वर्जयेत्। अध्यापनं समभ्यञ्जन् स्नानकाले च वर्जयेत्"॥ द्दाद्र्यां श्रवणद्दाद्र्यां । भरण्यां भाद्र्पद्भरण्याम् । तदाह वृद्धगार्ग्यः---" ऋक्षेषूद्वाहनक्षत्रे स्वाध्याथे परिवर्जयेत् । द्वाद्र्यां श्रवणं भाद्रे भरणी च महाख्ये "॥ इति । राातातपः "आभाकासितपक्षेषु मैत्रश्रवणरेवती । द्वाद्रयां संस्पृशेयुश्चेत्तत्रानध्ययनं विदुः"॥इति। गार्ग्यः-"मैत्रक्षात्षो ढक्तर्क्षेषु वर्षेऽनध्ययनं विदुः । अतिवर्षे त्रिरात्रं स्यादल्पवर्षे तु वासरम् "। मेत्रक्षमनुराधा।तस्मादारभ्य मृगशीर्षातेषु। अतिवृष्टो त्रिरात्रमल्पवृष्टो वासरमित्यर्थः । जाबाछिः-"नाधीयीत नरो नित्यमादावंते च पक्षयोः। आदौ च हीयते वृत्यिरंते ब्रह्म प्र-हीयते"॥ इति । ३० पक्षादिः प्रतिपत्पक्षांतः पंचदंशी । तथा पुराणे हनुमद्वचनं "सा स्वभावेन तन्वंगी त्वद्वियोगाच्च कर्षिता। प्रतिपत्पाठशीलस्य विद्येव तनुतां गता"॥ इति। बोधायनः-" सायंप्रातः संध्ययोश्य नाधीयीत महानिशि॥ "प्रातःसंध्या त्रिनाडी स्यात्सायंसंध्या तथाविधा।महानिज्ञा तु विज्ञेया चतस्रो षटिकास्तथा"॥इति।

१ करवग-चतुर्दशी । ३ खग-रामायणे ।

वृद्धगौतमः--

"स्मज्ञानं सर्वतः ज्ञान्याप्रासाद्यामेणाध्यवसिते क्षेत्रेण वा नानध्यायो ज्ञायमाने तु

० तिस्मन्नेव देशे नाधीयीत" इति । ज्ञान्या क्षिप्ता यावित देशे पतित ततोऽर्वाक्देशे स्मज्ञानसमीपे

नाध्येयस्। यदा स्मज्ञानं ग्रामतया क्षेत्रतथा वाऽध्यवसितं स्वीकृतं तदाऽध्येतव्यमेव। यदि अवसितमपि स्मज्ञानं ज्ञायते अयं स प्रदेश इति तदा तावत्येव प्रदेशे नाधीयत न ज्ञांम्याप्रासादादित्यर्थः । स एव (१।९।२०-२१)—"संधावनुस्तानिते रात्रिम् । स्वप्तपर्यतं विद्युति" इति । सायंसंध्याया मेघगर्जने रात्रिं सर्वी नाधीयीत । तत्र विद्युति सत्यां स्वप्तपर्यतं प्रहराविष्ठष्टां रात्रिं

१५ नाधीथीतेत्यर्थः । प्रातःसंध्यायामाह स एव (१।९।२२) । " उपव्युषं यावता वा कृष्णां
रोहिणीमिति ज्ञान्याप्रासाद्विजानीयादेतस्मिन्काले विद्योतमाने सप्रदोषमहरनध्यायः " इति ।
उपव्युषि व्युद्यति सत्यां परेद्युः सप्रदोषमहरनध्यायः । प्रदोषाद्वर्धमध्ययनं यावता कालेन

शान्याप्रासाद्वीगवस्थितां गां कृष्णामिति वा रोहिणीं गौरवर्णामिति वा जानीयादेतास्मिन्काले
उपव्युषि वेत्यन्वयः । स एव (१।९।२३–२४)—

२० "दैन्हेऽपररात्रे स्तनयित्नुनोध्वमर्धरात्रादित्येके"वर्षतीविदम। इतरतीं स एवाह। (१।२१।२७,२९) 'विद्युत्स्तनयित्नुर्वृष्टिश्चापत्तीं यत्र संनिपतेयुरुव्यहमनध्यायः। एकेन द्वाभ्यां वैतेषां कालम्" इति। यस्मिन्देशे यो वर्षाकालस्ततोऽन्यस्तत्रापर्तुः। तत्र यदि विद्युदाद्यः समुदिताः स्युः तदा व्यहमनध्यायः। एतेषां विद्युदादीनां मध्ये एकेन द्वाभ्यां वा संयोगे आकालमनध्यायः। परेद्युरेतस्मात्कालादित्यर्थः। स्मृत्यर्थसारे—

२५ "चतुर्दरयष्टमीपर्वप्रतिपद्धर्जितेषु तु । वेदांगनयायमीमांसाधर्मशास्त्राणि चाभ्यसेत् ॥ "उद्येऽस्तमये वाऽपि मुहूर्चत्रयगामि यत् । तिद्दिनं तदहोरात्रं चानध्यायिवदे विदुः "॥ इति । "केचिदाहुः किचिद्दे यावत्तद्दिननाडिकाः । तावदेव त्वनध्यायो न तिस्मन्न दिनांतरे ॥ "अधिकायां त्रयोद्दर्यां चतुर्दर्श्यां दिवा यिद् । अमावास्या च हर्श्येत तद्दानध्ययनं भवेत्"॥ अत्र त्रयोदशीवृध्यादिनद्वये स्वाध्यायदिनद्वयमापन्नाधिकेत्युच्यते । अत्र तस्यां त्रयोद्ह्यामन-३० ध्ययनम् । यदि चतुर्द्द्यां दिवा अमावास्या स्वल्पापि हर्श्येतत्यर्थः ।

"प्रणवव्याह्तीनां च गायञ्याः शिरसस्तथा । नित्यनैमित्तिके काम्ये वते यशे कतौ तथा ॥
"प्रवृत्ते काम्यकार्ये च नानध्यायास्तथा स्मृताः । देवतार्चनमंत्राणां नानध्यायाः सदा तथा"॥
आपस्तंबाऽपि (१।१२।९) "विद्यां प्रत्यनध्यायः श्रूयते न कर्मयोगे मंत्राणाम्"॥इति। संग्रहे—
"अल्प जपेदनध्याये पर्वण्यल्पतरं जपेत्। श्रीरुद्रं पवमानं च गृहीतनियमाद्दते"॥इति ।

३५ मनुः। (२।१०५)

१ खग-मश्यत्वरः । २ खग- + तेन । ३ खग-अम्रे ।

" वेदोपकरणे चैव स्वाध्याये चैव नैत्यके । नानुरोधोऽस्त्यनध्याये होममंत्रेषु चैव हि"॥ कूर्मपुराणे ( अ. उ. १४ श्लो. ८२-८३ )

"अनध्यायश्च नांगेषु नेतिहासपुराणयोः। न धर्भशास्त्रेष्वन्येषु पर्वण्येतान्विसर्जयेत् "॥ इति । काळादशें—

" पूर्वं चोर्ध्वमनध्यायमहःसंक्रमणे निशि। दिवा पूर्वोत्तरा रात्रिरिति वेद्विदो विदुः "॥ इति । " स्वाध्यायस्य ह्यनध्यायो मुहूर्तद्वितयाद्धि। स्यात्किंचिद्पि न प्राहुरनध्यायं च संश्ये॥

"यदा भवेदनध्यायितिथिरुत्तरभागिनी । तदा पूर्वतिथौ रात्रौ नाधीयीतिति निश्चयः" ॥ अनयोरर्थः । स्वाध्यायस्याद्धि अनध्यायो मुहूर्त्तद्दितयाद्धि । ऊर्ध्व किंचिद्पि स्यात्तदनध्यायं प्राहुः । पूर्वीक्तनिभित्तसंदेहाद्नध्यायसंशये चानध्यायं प्राहुः । यदोत्तरभाविनी तिथिरनध्यायो भवेत् तदा पूर्वितिथिरात्रौ नाधीयीतेति निश्चय इति ॥ अत्र द्वोधायनः——

" यद्यनध्यायदिनं अत्रापि स्वाध्यायदिने द्विमुहूर्त्तांदुपि हरूयेत निमित्तविश्यनेनाध्यायं प्राहुरिति विज्ञायते" इति । **हारीतः**—

"श्वोनध्यायेऽय शर्धर्यो नाधीयात कदाचन। चातुर्भास्यद्वितीयासु वेदाध्यायं विसर्भयेत्"॥ इति । किं च आषाढकार्तिकफाल्गुनकृष्णद्वितीयाश्चातुर्मास्यद्वितीयाः। गौतमोऽपि (१६।२७–२८)— "कार्तिकीफाल्गुन्याषाढीपौर्णिमासीति तिस्रोऽष्टकास्त्रिरात्रौ "॥ इति । उक्तपौर्णमासीष्वारम्य १५ त्रिरात्रं तथा तिस्रोष्टकाः तत्र सप्तम्याद्यस्तास्वपि त्रिरात्रमनध्याय इत्यर्थः। प्रदोषानध्यायमाह वृद्धगार्ग्यः—

"रात्रो यामद्याद्विक्सप्तमी स्यात्रयोद्शी। प्रदोषः स तु विज्ञेयः सर्वविद्याविगर्हितः॥ "रात्रो नवसु नाडीषु चतुर्थी यदि दृश्यते। प्रदोषः स तु विज्ञेयो वेदाध्यायविगर्हितः॥ "आयंतयोः कलामात्रं यदि पश्येत्रयोद्शी। प्रदोषः स तु विज्ञेयः सर्वशब्दविगर्हितः" २० "त्रयोद्शी यदा रात्रौ यामस्तत्र निशामुखे। प्रदोष इति विज्ञेयो ज्ञानार्थी मौनमाचरेत्॥

"भोजनं मैथुनं यानमभ्यंगं हिरदर्शनम्। अन्यानि शुभकार्याणि प्रदोषे नैव कार्यत्"॥

वृद्धमनुः— "त्रयोद्दृयां च सप्तम्यां चतुर्थ्यामर्घरात्रतः। नार्वागध्ययनं कुर्याददिग्छित्तत्र धारणम् "॥ इति । स एव—

" रात्रौ यामद्वयादर्वाग्यदि पश्येत्रयोद्शीम् । सा रात्रिः सर्वकर्मघ्नी शंकराराधनं विना"॥ इति। स्कांदे—

" त्रिमुहूर्तः प्रदेशः स्याद्रवावस्तंगते ततः । मितसंध्यस्त्रयोद्श्यां न स्मरेच्च मनोहितम् ॥ "अन्होऽष्टमां संप्रयुक्तं राज्यर्धं मौनमाचरेत् । प्रदेशे भानुत्रारे च चरराश्युद्ये तथा ॥ " स्वल्पदानाहणं शिष्टं विनश्यति न संशयः" ॥ लिखितः

" छिद्राण्येतानि विप्राणां येऽनध्यायाः प्रकीर्तिताः। छिद्रेभ्यः स्रवति बह्म ब्राह्मणेन यद्जितम्॥ "तत्काले तस्य रक्षांसि श्रियं ब्रह्म यशो बलम्। सर्वमादाय गच्छंति वर्जयंति च तत्फलम्"॥ इति। स्मृत्यर्थसारे—

" चतुर्थ्या पूर्वरात्रो तु नवनाडीप्रदर्शने । चातुर्मास्याद्वितीयासु वेदाध्यायं विवर्जयेत्"॥ आषाढफाल्गुनकार्तिककृष्णवृतीयाश्चतुर्मास्यद्वितीयाः। गौतमोपि (१६।२७–३८)—"कार्तिकी- ३५

९ **कखग**-( ना ) नध्यायविशयमप्य ( नध्याय ) ।

फाल्गुन्याषाढीपौर्णमासीस्तिस्रोष्टक।स्त्रिरात्रम्"॥इति उक्तपौर्णमासीरारम्य त्रिरात्रं तथा तिस्रोऽ-ष्टकाः सप्तम्यादयः तास्विपे त्रिरात्रमनध्याय इत्यर्थः ।

" नाध्येयं पूर्वरात्रौ स्यात्सप्तमी च त्रयोदशी। अर्धरात्रात्परस्ताच्चेन्नाध्येयं पूर्वरात्रकम् "॥ स्मृत्यंतरम्—

५ "कुष्णपक्षे तृतीयायां फाल्गुनाषाढकार्तिके । शुक्काश्वयुग्दितीयायां नैवाध्ययनमाचरेत् ॥ "अनध्यायेष्वध्ययने प्रजामायुः श्रियं तथा । ब्रह्म वीर्थं च तेजश्च निकुंतति यमः स्वयम् ॥

> " मंत्रवीर्यक्षयभयादिंद्रो बज्रेण हंति च । ब्रह्मराक्षसता चांते नरकं च भवेद्धुवम् ॥ " अत्र गाथां यमोद्दीता कीर्त्तयंति पुराविदः ॥

" आयुरस्य निकृंतामि प्रज्ञामस्याद्देऽथ वा। य उच्छिष्टः प्रवद्ति स्वाध्यायं वाऽधिगच्छिति ॥ १० "यश्चानाध्यायकालेऽपि मोहाद्भ्यस्यति द्विजः।तस्मायुक्तोऽप्यनध्याये नाधीयीत कदाचन॥"इति "अनध्यायेष्वधीयीत द्विजस्तैन्यं करोति यः"॥ इति अनध्यायः॥

अथ दानं निरूप्यते । तत्र दाने श्रुंतिः—" दानमिति सर्वाणि भूतानि प्रशः संति दानान्नाति दुष्करं तस्माहाने रमंत " इति । अन्यच्च—" दानं यज्ञानां वर्र्ष्यं दक्षिणा लोके दातार सर्वभूतान्यूपजीवंति दानेनारातीरपानुदंत दानेन द्विषंतो मित्रा भवंति दाने सर्वं प्रतिष्ठितं भू तस्माहानं परमं वदंति " इति च । मनुः ( ४।२३१ )—

" यर्किचिद्पि दातव्यं याचितेनानसूयया । उत्पत्स्यते हि तत्पात्रं यत्तारयति सर्वतः" ॥ याज्ञवल्क्यः ( आ. २०३ )—

"दातब्यं प्रत्यहं पात्रे निमित्ते तु विशेषतः । याचितेनापि दातब्यं श्रत्धापूर्वे तु शक्तितः ॥

" गोभूतिलहिरण्यादि पात्रे दातव्यमर्चिते। नापात्रे विदुषां किंचिदात्मनःश्रेय इच्छता॥ " इति।

### २० देवलः—

" ध्रुवमजस्रकं काम्यं नैमित्तिकमिति क्रमात् । वैदिको दानमार्गोऽयं चतुर्घा वर्णितो द्विजैः ॥

" प्रपारामतटाकादिसर्वकामफलधुवम् । तदाजस्त्रिकामित्याहुर्दीयते यद्दिने दिने ॥

" अपत्यविजयेश्वर्यस्त्रीबालार्थं यदिष्यते । इच्छासंज्ञं तु तद्दानं काम्यामित्यभिधीयते ॥

" कालापेक्षं कियापेक्षमर्थापेक्षमिति स्नुतम् । त्रिधा निमित्तिकं प्रोक्तं सहोमं होमवार्जितम्" ॥

२५ ड्यासः ( कूर्मपुराणे उ. २६।४-८ )-- " नित्यं नैमित्तिकं काम्यं विमलं चेति कथ्यते ।

" अहन्यहिन यत्किंचित दीयतेऽनुपकारिणे । अनुद्दिश्य फळं तस्माद्राह्मणाय तु नित्यकम् ॥

" यतु पापोपशांत्यर्थ दीयते विदुषां करे । नैमित्तिकं तदुद्दिष्टं दानं सद्भिरनुष्टितम् ॥

" अपत्यविजयेश्वर्यस्वर्गार्थं यत्प्रदीयते । दानं तत्काम्यमाख्यातमृषिभिर्धर्माचिंतकैः ॥

" ईश्वरप्रीणनार्थं यद्धह्मवित्सु प्रदीयते । चेतसा भक्तियुक्तेन दानं तद्दिमलं शिवस् । (भगवद्गीतायां अ. १७ श्लो. २०-२२)

दातव्यमिति यहानं दीयतेऽनुपकारिणे । देशे काले च पात्रे च तहानं सात्विकं स्मृतम् ॥

" यतु प्रत्युपकारार्थं फलमुहिस्य वा पुनः । दीयते च परिक्किष्टं तद्राजसमुदाहतम् ॥

" अदेशकाले यहानं अपात्रेभ्यश्च प्रदीयते । असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम् ॥

" सात्विकानां फलं भुंक्ते देवत्वे नात्र संशयः । अतोऽन्यथा तु मानुष्ये राजसानां फलं भवेत्॥

१ नारायणोपनिषादि।

" तामसानां फर्छं भुंके तिर्यक्ते मानवः सदा ॥ " एकस्मिन्नप्यतिकांते दिने दानविविजेते । दस्य्वग्रिमुषितेनैव युक्तमाकंदितं भृशम् ॥ " यस्य वित्तं न धर्माय नोपभोगाय देहिनास् । नापि कीत्यैं न यशसे तस्य वित्तं निरर्थकम् ॥ " तस्माद्वित्तं समासाय दैवाद्दा पौरुषात्तथा । द्वात्सम्यग् द्विजातिभ्यः कीर्तनानि न कारयेत्॥ " सीदते द्विजमुख्याय योऽथिंने न प्रयच्छति । सामर्थ्ये स तु दुर्बुद्धिर्नरकायोपपद्यते ॥ " अक्षरद्वयमभ्यस्तं नास्ति नास्तीति यत्पुरा । तदिदं देहि देहीति विपरीतमुपास्थितम् ॥ "दीयमानं तु यो मोहाङ्गोविप्रामिसुरेषु च । निवारयति पापात्मा तिर्यग्योनिं भजेतु सः"॥ इति । मनुः ( ४।२३२-२३७ )-" वै।रिद्स्तृतिमाप्नोति सुखमक्षय्यमन्नदः । तिल्रप्रदः प्रजामिष्टां दीपद्श्वश्चरत्तमम् ॥ " भूमिदो भूमिमामोति दीर्घमायुर्हिरण्यदः । गृहदोऽग्याणि वेश्मानि रूप्यदो रूपमुत्तमम् ॥ " वासोदैश्चंद्रसालोक्यमाञ्चिसालोक्यमश्वदः। अनडुदः श्रियं जुष्टां गोदो ब्रह्मस्य विष्टपम् ॥ "यानशय्याप्रदो भार्यामैश्वर्यमभयप्रदः। धान्यदः शाश्वतः सौरूयं ब्रह्मदो ब्रह्मसार्ष्टितम् "॥ ब्रह्म वेदः । सार्ष्टितां सायुज्यम् । " सर्वेषां तु प्रदानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते । वार्यन्नगोमहीवासस्तिलकांचनसर्पिषाम् ॥ " येन येन तु भावेन यद्यहानं प्रयच्छति । तत्तेनैव भावेन प्राम्नोति प्रतिपूजितः "॥ भावेन श्रद्धार्देना । न केवलं दात्रा प्रतिगृहीतेर्वाचनीयः किंतु देयद्रव्यमपि ताभ्यामित्याह स एव ( ४।२३८-२४० )--" योऽचिंतं प्रतिगृह्णाति द्याद्चिंतमेव वा । तावुभौ गच्छतः स्वर्ग नरकं तु विपर्यये ॥ " न विस्मयेत तपसा वदेदिष्ट्वा च नाचृतम् । नार्चोऽप्यपवदेदिपान् न द्त्त्वा परिकीर्चयेत् ॥ " यज्ञोऽच्रतेन क्षरति तपः क्षरति विस्मयात् । आयुर्विप्रापवादेन दानं तु परिकीर्तनात् ॥ " न वार्यपि प्रयछेतु बैडालवितिके द्विते । न बकवितिके पापे नावेदविदि धर्मवित् (१९२)॥ " त्रिष्वप्येतेषु दत्तं हि विधिनाऽप्यितं धनम् । दातुर्भवत्यनर्थाय परत्रादातुरेव च (१९३)॥ "यथा प्रवेनोपलेन निमज्जत्युद्के तरन् । तथा निमज्जतोघस्ताद्ज्ञौ दातृप्रतीच्छकौ"(१९४)॥ बैंडालवृत्तिकवकवृत्तिकयोः स्वरूपमाह स एव ( मनुः ४।१९५-१९६ )--" धर्मध्वजी सदा लुब्धश्छाद्मिको लोकडांभिकः । बैडालवतिको ज्ञेयो हिंस्रः सर्वातिसंधकः॥ २५ "अधोद्दष्टिर्नैकृतिकः स्वार्थसाधनतत्परः । शठो मिथ्या विनीतश्च बकवतचरो द्विजः "॥ श्लोकद्वयस्यायमर्थः । धर्मध्वजी धर्मिलिंगी । छाग्निको व्याजवृत्तिः । डाम्भिकः विशिष्टवेषेण स्वदोषतिरस्कारी । अतिसंधकः वंचकः । अथोद्दष्टिः परानवेक्षी । नैकृतिकः गूढैरुपायैः परानर्थ-कारी । शढः नृशंसः । स एव ( ४।१९७ )--" ये बकवातिनो विषा ये च मार्जारालिंगिनः। ते पतंत्यंघतामिस्रे तेन पापेन कर्मणा (१९७)॥ ३०

"य बकवातना विप्रा य च माजीरीलींगेनः । ते पतत्यंघतामिस्रे तेन पापेन कर्मणा (१९७)॥ ३ 6 "अलिंगी लिंगवेषेग यो वृत्तिमुपजीवति । स लिंगिनां हरत्येनस्तिर्यग्योन्यां च जायते "(२००)॥ इति । याज्ञवल्क्यः (आचारे २०४।२०५)——

"हेमशृंगी राफे रूप्यैः सुराीला वस्रसंयुता । सकांस्यपात्रा दातव्या क्षीरिणी गौः सद्क्षिणा ॥ "दाता स्वर्गमवामोति वत्सरात्रोमसंमितान् । किपला चेत्तारयति भूयश्चासप्तमं कुलम् ॥

१ क्ष-दोषान् । २ क्ष-पारदः । ३ क्ष-वाससोमिंद्र । ४ क्ष-वास्यन्य । ६-[स्मृ. मु. फ. ]

34

" सवत्सरोमतुल्यानि कुळान्युभयतोमुखी । दाता स्वर्गमवामोति पूर्वेण विधिना द्दत् (२०६)॥ "यावद्दत्सस्य पादौ द्दौ मुखं योन्यां च दृश्यते । तावङ्गौः पृथिवी ज्ञेया यावङ्गर्भ न मुंचाति (२०७)॥ हेमशुंगायसंभवेऽण्याह स्व एव—

" यथाकथंचिद्दत्वा गां धेनुं वाऽघेनुमेव वा । अरोगामपरिक्किष्टां दांता स्वर्गे महीयते (२०८) ॥ ५ "श्रांतसंवाहनं रोगिपरिचर्या सुरार्चनम्।पादशौचं द्विजोच्छिष्टमार्जनं गोप्रदा समस्"(२०९)॥ श्रांतसंवाहनं आसनादिदानेन श्रमापनोदना।रोगिपरिचर्या ओषधदानादिना।हरिहरादीनामर्चनं सुरार्चनम् । गोप्रदा समं गोदानसमम् । स एव (अ. २१०)—

"भूदीपांश्चान्नवस्त्रांभस्तिलसर्पिःप्रतिश्रयान् । नैवेशिकं स्वर्णधुर्यं दत्वा स्वर्गे महीयते" ॥ प्रतिश्रयः प्रवासिनामावासदानम् । नैवैशिकं कन्यादानम् । धुर्यं बलीवर्दः ।

• "गृहधान्याभयोपानच्छत्रमाल्यानुलेपनम्। यानं वृक्षं प्रियं शय्याँ दत्वाऽत्यंतसुस्ती भवेत् (२११)॥ "सर्वधर्ममयं ब्रह्म प्रदानेभ्योऽधिकं यतः। तद्दत्समैवामोति ब्रह्मलोकमविच्यवस्"॥ इति। (२१२)
आविच्यवं च्युतिरहितम्। परस्वत्वापादानमात्रं वेदादेदीनं स्वत्विनवृत्तेः कर्तुमशक्यत्वात्। धर्मदानमपि स्मर्यते

"देवतानां गुरूणां च मातापित्रोस्तथैव च । पुण्यं देयं प्रयत्नेन नापुण्यं चोदितं कचित्"॥इति।

१५ अपुण्यदाने तदेव वर्धेत दातुर्लोभादिना प्रवृत्तस्य प्रतिगृहीतुरिप ।

" यः पापं स्वबंहं ध्यात्वा प्रतिगृह्णाति दुर्मतिः। गर्हिताचरणात्तस्य पापं तावत्समाश्रयेत् ॥

" समद्विगुणसाहस्रमानंत्यं च प्रदातुषु " ॥ इति स्मरणात् । शातातपः--

"तिलान ददत्तिलस्नायी शुचिर्नित्यं तिलोदकी । होता दाता तिलानां च शतवर्षाणि जीवति"॥ संवर्त्तः—

२० "श्रोत्रियाय कुलीनायार्थिने च विशेषतः। यहानं दीयते भक्तचा तद्भवेत्सुमहत्फलम् ॥ " ययदिष्टतमं लोके यच्च स्याद्धिकं गृहे। तत्तद्भणवते देयं तदेवाक्षय्यमिच्छता ॥

" तांबूळं चैव यो द्यात् बाह्मणेभ्यो विशेषतः । मेथावी सुभगः प्राज्ञो द्रश्नीयश्च जायते ॥

"द्याच शिशिरेष्विमं बहुकाष्ठं प्रयत्नतः । कायामिदीप्तिं प्राज्ञत्वं रूपसौभाग्यमाप्नुयात्॥

" अलंकृत्य तु यः कन्यां भूषणाच्छादनादिभिः । द्यात्स्वर्गमवाप्नोति पूजयन्नुत्सवादिषु ॥ २५ " कपिलाञ्चतिलानागरथदासीगृहाण्यपि । कन्यासुवर्णरत्नानि महादानानि ते दश ॥

" आधासशतलब्धस्य प्राणेभ्योऽपि गरीयसः । गतिरेका हि वित्तस्य दानमन्या विपत्तयः ॥

" यस्य वित्तं न दानाय नोपभागाय देहिनः । पुण्यकीर्तेर्न धर्माय तस्य वित्तं निरर्थकम् ॥

" स्थिताद्र्धमविश्राममार्थिभ्यः किं न दीयते। इच्छानुरूपो विभवः कदा कस्य भविष्यति ॥

" तैलमामलकं प्राज्ञः पादाभ्यंगं ददाति यः । प्रहृष्टः स नरो लोके सुखी चैव सदा भवेत् ॥

з । अनुद्वाहो च यो दबाबुगसीरेण संयुतौ । अलंकुत्य यथाश्किर्धूर्वहो शुभलक्षणौ ॥

" सर्वपापविशुद्धात्मा सर्वेकामसमन्वितः । वर्षाणि वसति स्वर्गे रोमसंख्याप्रमाणतः ॥

" भूमिं सस्यवतीं श्रेष्ठां ब्राह्मणे वेद्पारगे । गां दत्वा द्विःप्रसूतां च स्वर्गहोके महीयते ॥

" यावंति सस्यमूलानि गोरोमाणि च सर्वज्ञः । नरस्तावंति वर्षाणि स्वर्गलोके महीयते ॥ "अग्नेरपत्यं प्रथमं सुवर्ण भूवेष्णवी सूर्यसुताश्च गावः

" लोकत्रयस्तेन भवंति दत्ता यः कांचनं गां च महीं च द्यात्॥

श्र-दत्वा । २ क्ष-प्रशंस्यं स्यात् तत्क । ३ क्ष-सर्वं । ४ खग-विपुळं । ५ क्ष-दियकं
 ६ खग-प्रासादधर्मपियासं ।

```
'' सर्वेषाभेव दानानामन्नदानं परं स्मृतम् । सर्वेषामेव भूतानां यतस्तज्जीवनं परम् ॥
 " मृत्तिकागोशकुद्दभीनुपत्रीतं तथोत्तरम् । दत्वा गुणाढचिवप्राय कुळे महति जायते ॥
 " मुखवासं तु यो द्याइंतधावनमेव च । पाद्शीयं तथा स्नानं शीचं च गुद्छिंगयोः॥
 " यः प्रयच्छति विप्राय शुचिबुद्धिः सदा भवेत्॥
 " ब्रह्मचारियतिभ्यश्च वपनं यश्च कारयेत्। नसकर्माणि कुर्वाणश्चक्षुष्मान् जायते नरः।
 " देवागारे द्विजातीनां दीपं दत्त्वा चतुष्पथे । स विज्ञानेन संपन्नः चशुष्मांश्च भवेत्सदा ॥
 " यो येनैवार्थितो विप्रस्तद्स्य प्रतिपाद्येत् । तृणकाष्ठसमेऽप्यर्थे गोप्रदानसमं भवेत् ॥
 मनु:-
 " त्रीण्याहुरतिदानानि गावः पृथ्वी सरस्वती । अतिदानं हि दानानां विद्यादानं ततोऽधिकम्॥
 " विद्यानां च परा विद्या ब्रह्मविद्या समीहिता । अतस्तद्दातुरस्त्येव लाभः स्वर्गापवर्गयोः ॥
 " यो द्यात् ज्ञानमज्ञानं कुर्याद्वा धर्मदेशनम्। स क्रत्स्नां पृथिवीं द्यात्तेन तुल्यं न तद्भवेत्"॥
 सारसमुचये-
        " एकतः क्रतवः सर्वे समाप्तवरदक्षिणाः । एकतो भयभीतस्य प्राणिनः परिरक्षणः ॥
        " महतामि यज्ञानां कालेन क्षीयते फलम्। भीताभयप्रदानस्य क्षय एव न विद्यते"॥
 शांडिल्य:-
 "अयाचितानि देयानि सर्वदानानि यत्नतः। अत्रं विद्या च कन्या च अनर्थिभ्यो न द्रियते॥
" आश्रुतस्याप्रदानेन दत्तस्य हरणेन च । जन्मप्रभृति यहत्तं तत्सर्वं नश्यति ध्रुवम् ।
"मा द्दस्वेति यो ब्र्यात् गन्यग्नौ ब्राह्मणेषु च । तिर्यग्योनिशतं प्राप्य चंडाळेष्वभिजायते ॥
"द्वाविमौ पुरुषौ लोके स्वर्गस्योपरि तिष्ठतः । अन्नप्रदाता दुःभिंक्षे सुभिक्षे हेमवस्त्रदः"॥
देवलः-
<sup>"</sup>स्वैल्पत्वं वा बहुत्वं वा दानस्याभ्युद्यावहम् । श्रद्धा भक्तिश्च दानानां वृद्धिक्षयकरे हि ते ॥
"शौचं शुचिर्महाप्रीतिरर्थिनां दर्शने तथा । सत्कृतिश्चानसूया च दानश्रद्धेत्युदाहृता ।
" दाता प्रतिगृहीता च श्रद्धादेयं च धर्मयुक् । देशकालौ च दानानामंगान्येतानि षड्डिड :।
"अपापरोगी धर्मात्मा दित्सुरव्यसनः शुचिः। अनियः शिवकर्मा च षड्झिद्रीता प्रशस्यते॥
''अन्नविद्यावधूस्त्रीणां गोभूरुक्माश्वहस्तिनाम् । दानान्युत्तमदानानि उत्तमद्रव्यदानतः ॥
                                                                                            24
" विद्यादौच्छादनं वासः परिभोगौषधानि च।दानानि मध्यमानीति मध्यमद्रव्यदानतः॥
" उपानत्प्रेष्ययानानि छत्रपात्रासनानि च । दीपकाष्ठफठादीनि चरमं बहुवार्षिकम् ॥
" इष्टं दत्तमधीतं च प्रणश्यत्यनुकीर्तनात् । श्लाघानुशोचनाभ्यां वा भैमतेजो विपयते॥
" तस्मादात्मकृतं पुण्यं न वृथा परिकीर्तयेत् " ॥ वृहस्पतिः—
''अतोयंं' सात्विकं दानमुदपूर्वे तु शान्तिकम् । आशिषा पौष्टिकं द्याब्रिविधं दानलक्षणम्''॥ इति । ३०
आपस्तंबस्तु (२।९।८-९) " सर्वाण्युदकपूर्वीण दानानि । यथाश्रुतिविहारे " इति । विहारे यज्ञ-
कर्मणि। अन्यदानानि सर्वाणि उदकपूर्वाण्येवेत्यर्थः। स एव (२।१०।१-२) 'भिक्षणे निमित्तमा-
चार्यो विवाहो यज्ञो मातापित्रोर्बुभूषार्हतश्च । नियमविलोपस्तत्र गुणानसमीक्ष्य यथाशक्ति देयस्"
इति । भिक्षणं याचनम्। तत्राचार्याद्यो निभित्तम् । बुभूषी भर्तुमिच्छा। अर्हतो विद्याद्मितोऽग्नि-
```

होत्रादौ नियमे योग्यस्यार्थस्याभावेन लोगस्तत्रैवंभूते मिक्षणे याचकश्रुतवृत्तादीनगुणानसमिक्ष्य ३५

१ क्स-संपन्नश्य । २ ख-ना । ३ क्स-सिद्धा । ४ ख-वर । ५ ख-गौ । ६ क्स-मिन्न । ७ क-चत् । ८ ख-यानि ।

शक्त्यनुरूपमवर्श्यं देयमदाने प्रत्यवेयात्। आपस्तंब एव (२।१०।२) "इंद्रियप्रीत्यर्थस्य तु भिक्ष-णनिभित्तम्। न तदादियेत" इति। इंद्रियप्रीत्यर्थस्य स्नक्चंद्नवानितादेस्तन्मूलस्य भिक्षणं नियमे। न निमित्तं दानं न भवति तस्मान्न तदादियेत। दानेपि न प्रत्यवायः। तत्र दृष्टान्तमाह "धर्मप्रजा-संन्नायां प्रथमायां पत्न्यां द्वितीयाविवाहोऽपि न निमित्तम्। पुत्राभावे तु निमित्तं भवत्येव "।

- ५ तथा भविष्योत्तरे—"सुवर्णयाचकानां च विद्यां चैवोर्ध्वरेतसाम् । कन्यां चैवानपत्यानां द्दतां गितरुत्तमाम् "॥इति। गौतमः—(५।१९-२२) " गुर्वर्थनिवेशोषधार्थवृत्तिक्षीणयक्ष्यमाणाध्य-यनाध्वसंयोगवैश्विजितेषु द्रव्यसंविभागो बहिँवेदि । भिक्षमाणेषु कृतान्नमितरेषु । प्रतिश्रुत्या-प्यधर्मसंयुक्ते न द्यात् । कुद्धह्मीत्तार्तेषुक्ष्यालस्थविरमृद्धमत्तोन्मत्तवाक्यान्यवृतान्यपात-कानि "॥ इति। निवेशो विवाहः । वृत्या हीनो वृत्तिक्षीणः । नित्यं यशं करिष्यन् यक्ष्यमाणः ।
- ९० अध्ययनेन संयोगो यस्य सः अध्ययनसंयोगः । अध्वानि वर्त्तमानः अध्वसंयोगः । वैश्वजितः विश्वजिद्यागे सर्वस्वदानेन निर्द्वव्यः । यज्ञे दक्षिणाकाले सदस्येभ्यो यद्दानं ततोऽन्यत्र बहिन्वेदिद्व्यस्य हिरण्यादेदीनमावश्यकं अदाने प्रत्यवेयात् । इतरेषु उक्तव्यतिरिकेषु भिक्षमाणेषु कृतानं पकानं देथं प्रतिश्रवो दास्यामीति संवादः । तं कृत्वाऽपि अधर्मसंयुक्ते विषये न द्यात् । इष्टः हर्षवशेन कृत्याकृत्यविवेकशून्यः । लुब्धो लोभवशेन । कुद्धः कोपवशेन । मत्तो मया-
- १५ दिना मदद्रव्येणाप्रकृतिंगतः । उन्मत्तो भ्रांतः । एतदादीनां वाक्यानि अयथार्थान्यपातकानि न पापं नयंति । तेषां प्रतिश्रुत्यापि अदाने न दोष इत्यर्थः । बोधायनः ( २३-६१ )— "अन्ने शृतानि भूतानि 'अन्नं प्राणम्' इति श्रुतिः । तस्मादन्नं प्रदातव्यमन्नं हि परमं हविः''॥ इति। व्यासः—

" अर्थानामुदिते पात्रे श्रद्धया प्रतिपादनम् । दानमित्यभिनिर्दिष्टं भुक्तिमुक्तिफलप्रदम् ॥

२० " यस्तु द्यान्महीं भक्त्या ब्राह्मणायाहितामये। स याति परमं स्थानं यत्र गत्त्वा न शोचिति ॥ " भूमिदानात्परं दानं विद्यते नेह किंचन। अन्नदानं तेन तुल्यं विद्यादानं ततोऽविकम्"॥ महाभारते आनुशासनिके (अ. १०१।६४)—

"अन्नमेव प्रशंसंति देवाः सर्षिंगणाः पुरा। लोकतंत्रा हि यज्ञाश्च सर्वमन्ने प्रतिष्ठितम् ॥ "अन्नेन सदृशं दानं न भूतो न भविष्यति॥

- २५ " कुटुंबं पीडियित्वाऽपि ब्राह्मणाय महात्मने । दातव्यं भिक्षवे चान्नमात्मनो भूतिमिच्छता ॥
  "वानीयदानं परमं दानानां मनुरब्रवीत्।तस्मात्कूपांश्च वापीश्च तटाकानि च खानयेत्॥
  " निदाघकाले पानीयं यस्य तिष्ठत्यवारितम् । स कुल्लं विषमं दुर्गं न कदाचिदवाप्नुयात्॥
  - " बलकामो यशस्कामः पुष्टिकामश्च नित्यदा । घृतं द्याद्विजातिभ्यः सततं शुचिरात्मवान् " ॥ उपमन्युः—
- 30 "शिवर्लिंगं तु यो द्यात् शिवभक्ताय तन्मनाः । स्वर्णरूप्यादिरूपं वा सोमं संपूज्य शक्तितः ॥ " सर्वदानाधिकं पुण्यं संप्राप्य करणात्यये । गाणपत्यमवाप्येव गणैः सह स मोदते ॥
  - " शाल्यामशिलामूर्ति विष्णुमाराध्य भक्तितः । विष्णुभक्ताय यो दवाद्वाह्मणाय सदक्षिणाम् ॥
  - " पंचाशत्कोटिविस्तीर्णभूमिदानेन यत्फलम् । तत्फलं समवामोति देहांते वैष्णवं पदम् ॥
  - " कुर्यात्प्रतिकृतिं देवं सुवर्णेन स्वशक्तितः। शेषपर्यंकशयनं श्रिया देव्या युतं तथा॥
- ३५ " शंसचकगदायुक्तं वासुदेवं सुरेश्वरम् । दत्वा गुणाढ्यविप्राय विष्णुलोके महीयते " ॥

१ अ-प्रतिनयंति । २ क-श्रि । ३ ख-सा ।

#### व्यासः

" गोभूहिरण्यदानानि यमाश्च नियमास्तथा । गृहद्दानस्य वै लोके कलां नाहीति षोडशीम् ॥

" यः कारयेन्मठं शैलं शिवायतनसंनिधौ । स शैवं पदमासाच कल्पायुतशतं वसेत्॥

" गां पंकाद्वाह्मणीं दास्याद्वृत्तिं लोपाद्विजं वधात् । मोचयन्मुच्यते पापादाजनममरणांतिकात् ॥

" अनाथप्रेतसंस्कारं शून्यिलंगप्रपूजनम् । दीनांधकुपणेभ्यश्च दानं सर्वाघनाशनम् " ॥ योगीश्वरः—

" स्वर्णयुक्तं ताम्रपात्रं गोघृतेन समन्वितम् । आत्मावलोकनं कृत्वा बाह्मणाय निवेद्येत्॥ " अनेन विधिना दानं यः कुर्योत्प्रयतो नरः । सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम्"॥ स्मृतिरत्ने कन्यादानमंत्रः

''कन्यां लक्षणसंपन्नां कनकाभरणैर्युताम् । दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकिजिगीषया''॥ १० पुस्तकदानम्—

" सर्वविद्यास्पदं ज्ञानकारणं विमलाक्षरम्। पुस्तकं संप्रयच्छामि प्रीता भवतु भारती "॥ शाल्यामदानम्—

" शालगामाचलोद्भूतां शिलां पापप्रणाशिनीम । सुवर्णकुसुमोपेतां गृहाण त्वं द्विजोत्तम "॥ नारायणमूर्तिदानमंत्रः—

" नारायण जगन्नाथ शंखचकगदाधर । नाशयाशु महारोगान् दानेनानेन केशव "॥ उमामहेश्वरदानमंत्रः—

" प्रसीदतु भवो नित्यं कृत्तिवासा महेश्वरः। पार्वत्या सहितो देवो जगदुत्पत्तिकारकः॥ "शिवशक्तचात्मकं यस्माज्जगदेतच्चराचरम्।असतस्तु समादाय साधुभ्यो यः प्रयच्छति॥

" धनस्वामिनमात्मानं स तारयति निश्चितम्। तस्माद्दानेन सर्वं मे करोतु भगवांश्चिवः"॥ २० ब्रह्मांडपुराणे "महिषीं वत्सेसंयुक्तां सुशीलां च पयस्विनीम्।रक्तवश्चेण पुष्पेण अलंकृत्य प्रयत्नतः॥

"श्रोत्रियाय सुशांताय दत्वा मृत्युं जयेन्नरः । कालमृत्युस्वरूपा सा महिषी रक्तभूषणा ॥

" पुच्छदेशे प्रदातव्या अतः शांतिं प्रयच्छ मे " ॥ **पाद्मे**—

" तिल्पूर्णे ताम्रपात्रं सुवर्णेन समन्वितम् । तत्पात्रं ब्राह्मणे दत्वा ब्रह्मलोके महीयते ॥

"देवदेव जगन्नाथ वांछितार्थफलपद । तिलपात्रं प्रदास्यामि तवाग्रे सुस्थिरोऽस्म्यहम् ॥ २५

" गोभूतिलहिरण्याज्यवासोधान्यगुडानि च । रूप्यं लवणमित्याहुर्दश दानान्यनुक्रमात् ॥

" गवामंगेषु तिष्ठांति भुवनानि चतुर्दश । यस्मात्तस्माच्छिवं मे स्याद्तः शांतिं प्रयच्छ मे॥

"" सर्वसस्याश्रया भूमिर्वराहेण समुद्भृता । अनंतसस्यफलवत्यतः शांतिं प्रयच्छ मे ॥ " तिलाः पापहरा नित्यं विष्णोर्देहसमुद्भवाः । तिलदानादसह्यं मे पापान् नाशय केशव ॥ "

" हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसो । अनंतपुण्यफलदमतः शांतिं प्रयच्छ मे ॥

" कामधेनुसमुद्भूतसर्वक्रतुषु संस्थितम् । देवानामाज्यमाहारमतः भे ॥

" शीतवातोष्णसंत्राणं लज्जाया लक्षणं परम् । देहालंकरणं वस्त्रमतः शांतिं प्रयच्छ मे ।

" धन्यं करोषि दातारमिह लोके परत्र च । प्राणिनां जीवनं धान्यमतः० मे ।

" यथा रसानां प्रवरस्तथैवेक्षुरसः स्मृतः । मम चैव परां लक्ष्मीं द्दस्व गुड सर्वदा ।

९ क-कम्। २ क्स-वस्ता ३ ख-महादेव । ४ स्व + भूदानमंत्रः । ५ स्व + तिलदानमंत्रः ।

"पितृप्रीतिकरं नित्यं विष्णुशंकरयोरि । शिवनेत्रोद्भवं रूप्यमतः० मे ।

"रसानामग्रजं श्रेष्ठं छवणं बछवर्धनम् । बह्मणा निर्मितं साक्षाद्तः ०मे ॥ इति द्श्**त्नमंत्राः** ।

" सालगामशिलाचके भुवनानि चतुर्दश । तस्मादस्य प्रदानेन प्रीतो भवतु केशवः । शिविष्टिगदानमंत्रः

- ५ " कैळासवासी गौरीशो भगवान्भगनेत्रहा । चराचरात्मको ठिंगरूपी दिशतु वांछितम् " ॥ अन्नदानमन्त्रः
  - " अत्र प्रजापतिर्विष्णुबह्मेंद्रशिवभास्कराः । अभिवायुरथापश्च अतः शांतिं प्रयच्छ मे " ॥ शकरादानमंत्रः
- " अमृतस्य कलोत्पन्ना इक्षुसारं च शर्करा । सूर्यप्रीतिकरा नित्यम**े मे** "॥ **> आज्यावेक्षणदानमंत्रः** 
  - " अलक्ष्मीपरिहारार्थं सर्वोगेषु व्यवस्थितम्। तत्सर्वं शमयाज्य त्वं श्रियं पृष्टिं च देहि मे ॥ चणकदानमंत्रः
  - " गोवर्द्धनगिरिद्धारे समवे हरिरक्षिता । चणकाः सर्वपापन्ना अतः०मे ॥ माषदानमंत्रः
- भ् "यस्मान्मधुवने काले विष्णोर्देहसमुद्भवाः । पितृप्रीतिकरा माषम०मे ॥ सुद्भवा० "मुद्गा बीजानि वै यस्मात्प्रियाणि परमेष्टिनः । तस्मादेषां प्रदानेन अ०मे ॥

"मुद्गा बाजानि व यस्मात्प्रयाणि परमष्टिनः । तस्माद्षा प्रदानने अ० **अन्नदानमंत्रांतरम्** 

" अञ्चन जायते विश्वं प्राणिनां प्राणधारणम्। तंडुलं वैश्वदेवार्थपाकनाञ्चं प्रयच्छ मे "॥ ३. श्रीतांबुलदानमंत्रः

" पूगो ब्रह्मा हरि: पर्ण चूर्ण साक्षान्महेश्वरम्। एतेषां संप्रदानेन संतु मे भाग्यसंपदः"॥ शाकदाने

" सर्वदेवप्रियकरं शाकवृतिकरं चृणाम्। ददाति सर्वभद्राणि मम संतु मनोरश्राः"॥ जल्दा॰

२५ " जीवनं सर्वभूतानां सर्वभूतं जलं यतः । सर्वदानोत्तमं पुण्यमतः० मे ॥ कंबलदान०

" ऊर्णाच्छादनसुश्लाघ्यं शीतवातभयापहम् । यस्माद् दुःखनिवारं तु अतः०मे ॥ उपानदा०

" उपानहौ प्रदास्यामि कंटकादिनिवारकौ । सर्वस्थानेषु सुखदावतः०मे ॥ ३० औषधदा०

" प्राणिनां जीवनोपाय प्राणिनां शाश्वतं पदम्। तस्मादौषधदानेन सर्वपापैः प्रमुच्यते "॥ कूष्मांडदानम्

" कूष्मांडं घृतसंयुक्तं तिलमिश्रं तु यत्फलम् । पुत्रपौत्राभिवृध्यर्थं अतः०मे ॥
सूर्यका० " पद्मासनः पद्मकरो दिबाहुः पद्मप्रियः सप्ततुरंगवाहः ।

भ " दिवाकरो लोकगुकः किरीटी मयि प्रसादं विद्यातु देवः"॥

94

30

#### आयसद्ा०

" यस्मादायसकर्माणि तवाधीनानि सर्वदा । लांगलायायुधादीनि तस्माच्छांतिं प्रयच्छ मे " ॥ छागदानमंत्रः

" यस्मात्त्वं छाग यज्ञानामंगत्वेन व्यवस्थितः । यानं विभावसोर्नित्यमतः भे " ॥ ताम्रदानमंत्रः

"ताम्रं शुद्धिकरं सर्वदेवप्रियकरं शुभमः । सर्वरक्षाकरं नित्यम०मे "॥
कांस्यदा०

" शुद्धं कांस्यमिहामुत्र पात्रयोग्यं मनोहरम् । निर्मितं पापशमनम०मे " ॥ छत्रदा०

" वर्षवातातपत्राणामातपत्रं यशस्करम् । अस्य प्रदानाद्भृतानि सुखं यच्छंतु मे सद् "॥ १० व्यजनदा०

"व्यजनं वायुदेवत्यं धर्मकाले सुखप्रदम् । तस्मादस्य प्रदानेन शान्तिरस्तु सदा मम "॥ फल्रुन्।

" फलं मनोरथफलं प्रद्दाति सदा चणाम् । पुत्रपौत्राभिवृध्द्यर्थम०मे ॥ **दानस्य देशकालौ** ॥

याज्ञवल्क्यः ( व्य० १७५ )---

" स्वं कुटुंबाविरोधेन देयं दारमुताहते । नान्वये सति सर्वस्वं यच्चान्यसमै प्रतिश्रुतम् " ॥ बृहस्पातिः—( अ. १५ श्लो. ३)

"कुटुंबभक्तवसनाहेयं यद्तिरिच्यते । अन्यथा दीयते यद्धि न तहानफलप्रद्म् "॥ शंखिलिखितौ

" आहारं मैथुनं निद्रां संध्याकालेषु वर्जयेत्। कर्म चाध्ययनं चैव तथा दानप्रतिग्रहों "॥ " कुरुक्षेत्रे गयातीर्थे तथा वामकरण्डके। एवमादिषु तीर्थेषु दत्तमक्षयतामियात्॥ इयासः—"अयने विषुवे चैव ग्रहणे चन्द्रसूर्ययोः। संकान्त्यादिषु कालेषु दत्तं भवति चाक्षयम्॥ " प्रयागादिषु तीर्थेषु पुण्येष्वायतनेषु च। दत्तं चाक्षयमामोति नदीषु च नदेषु च "॥ संवर्त्तः—"अयने विषुवे चैव व्यतीपाते दिनक्षये। चंद्रसूर्यग्रहे चैव दत्तं भवति चाक्षयम्॥

" अमावास्या द्वाद्शी च संक्रांतिस्तु विशेषतः । एताः प्रशस्तास्तिथयो भानुवारस्तथैव च ॥ " अत्र स्नानं जपो होमो बाह्मणानां च तर्पणम् । उपवासस्तथा दानमेकैकं पावनं स्मृतम्"॥इति ।

" पौर्णमासीषु सर्वासु मासर्भसहितासु च । दत्तानामिह दानानां फलं दशगुणं भवेत् ॥ " सहस्रगुणितं दानं भवेद्त्तं युगादिषु । कर्मश्राद्धादिकं चैव तथा मन्वंतरादिषु "॥

याज्ञवल्क्यः---

"शतमिंदुक्षये दानं सहस्रं तु दिनक्षये। विषुवे शतसाहस्रं व्यतिपातेष्वनंतकम् "॥ **भरद्वाजः**— "व्यतिपाते वैष्टृतौ यद्दत्तमक्षय्यकुद्भवेत् । द्वौ तिथ्यंतावेकवारे यस्मिंस्तत्स्याद्दिनक्षयः॥ "तस्मिन्दानं जपो होमः स्नानं चैव फलप्रदम् "॥ सुमंतुः—

" वानप्रस्थस्य पकान्नं तांबूछं ब्रह्मचारिणः । संन्यासिनः सुवर्णे च दाताऽपि नरकं वजेत् ॥ " बहूनां न प्रदातव्या गौर्वस्तं शयनं स्त्रियः । ताद्यभूतं तु तद्दानं दातारं नोपतिष्ठति "॥ यम:--

" प्रतिश्रुताप्रदानेन दत्तस्य हरणेन च। जन्मप्रभृति यत्पुण्यं तत्सर्वे हि प्रणस्यति ॥

" आशाकरस्त्वदाता च दातुश्च प्रतिषेधकः। दत्तं च यः कीर्तयति स पापिष्ठतरः स्पृतः॥

"काले संकल्पिते दाने आ मासं न प्रदीयते । मासे मासे शतं वृद्धिर्यावत्संवत्सरं भवेत्"॥

५ नारदः-

" ब्राह्मणाय यद्दृद्दिष्टं तत्सद्यः संप्रदीयते । अहोरात्रमतिक्रम्य तद्दानं द्विगुणं भवेत् ॥

" त्रिरात्रं षड्गुणं द्याद् दशरात्रं तु षोडश । मासे शतगुणं द्याद्दत्सरं तु सहस्रकम् ॥

" वत्सरात्परतो नास्ति दाता तु नरकं वजेत् । ब्राह्मणस्य तु यद्दत्तं तदभावे तु तन्द्वनम् ॥ " सकुल्ये तस्य निनयेत्तदभावेऽस्य बंधुषु । द्यात्सजातिशिष्येभ्यस्तदभावेऽप्सु निक्षिपेत् " ॥

• आपस्तंबः (२।१५।१२) "देशतः कालतः शौचतः सम्यक्प्रतिगृहीतृतः" इति दानानि प्रतिपाद्यति इति । वाल्मिकः—

" उत्पतन्निप चाकारां विशन्निप रसातलम् । अटन्निप महीं कृत्स्नां नादत्तमुपतिष्ठते ॥

"दत्तं हि प्राप्यते स्वर्गे दत्तमेवोपभुज्यते। यत्किंचिद्दत्तमश्वाति नादत्तमुपितष्ठते"॥
यतु 'दानं क्रयो धर्मश्चापत्यस्य न विद्यते " इत्यापस्तंबस्मरणम् (२।१३।१०)। "स्वकुटुंबा१५ विरोधेन देयं दारसुताद्दत" इति यद्पि याज्ञवल्क्यवचनं (व्य. १७५) तज्ज्येष्ठपुत्रविषयं
एकपुत्रविषयं च । द्वादशविधेषु पुत्रेषु दत्तकीतयोरिप मन्वादिभिः पठितत्त्वात्
"दत्तौरसेतरेषां तु पुत्रत्वेन परिग्रहः " इति दत्तौरसव्यतिरिक्तानामेव पुत्राणां कलौ वर्ज्यत्त्वस्मरणाच्च। तथा च वसिष्ठः (अ. १५।२-६) "न ज्येष्ठं पुत्रं द्वात्प्रतिगृह्णीयाद्वा।
न चैकं पुत्रं। स हि संतानाय पूर्वेषां। न स्त्री पुत्रं द्वात्प्रतिगृह्णीयाद्वाऽन्यत्रानुज्ञानाद्भर्तुः। पुत्रं
२० प्रतिगृह्णीयन्वं यूनाह्य राजिन चावेष निवेशनस्य मध्ये व्याह्णिभिर्द्धत्वा अदूरबांषवं संनिक्वष्टमेव
पतिगृह्णीयात् "॥ इति। बह्ववबाह्मणेऽिष शुनःशेपाख्याने ज्येष्ठं पुत्रं न प्रयच्छेदित्यादि॥
इति दानम्।

अथ पात्रनिरूपणम् ॥ मनुः ( १।९९-१०० )---

" ब्राह्मणो जायमानो वै पृथिव्यामधिजायते । ईश्वरः सर्वभूतानां धर्मकोशस्य चैव हि ॥
२५ "सर्व स्वं ब्राह्मणाश्चेदं यत्किंचिज्जगतीगतम् । श्रेष्टचेनाभिजनेनेदं सर्वं वै ब्राह्मणोऽर्ह्ति"॥
स्प्रतिसारे—

" सर्वस्य प्रभवो विष्राः श्रुताध्ययनशालिनः । तेभ्यः क्रियापराः श्रेष्ठास्तेभ्योऽप्यध्यात्मवित्तमाः"॥
स्मृत्यर्णवे—

"अज्ञेभ्यो ग्रंथिनः श्रेष्ठा ग्रंथिभ्यो धारिणो वराः।धारिभ्यो ज्ञानिनः श्रेष्ठा ज्ञानिभ्योऽध्यवसायिनः"॥

यमः — "विद्यायुक्तो धर्मशीलः प्रशांतः क्षांतो दांतः सत्यवादी कृतज्ञः ।

" स्वाध्यायवान् धृतिमान् गोशरण्यो दाता यज्वा बाह्मणः पात्रमाहुः ॥

" स्वाध्यायाद्यं योनिमंतं प्रशांतं वैतानस्थं पापभीरं बहुज्ञम् ॥

" स्त्रीषु क्षांतं धार्मिकानां शरण्यं वतैः क्वांतं तादृशं पात्रमाहुः ॥ "

याज्ञवल्क्यः ( आ. २०० )—

अ५ "न विद्ययां केवलया तपसा वाऽपि पात्रता। यत्र वृत्तमिमे चोभे तद्धि पात्रं प्रचक्षते"॥

१ क्ष-स्व।

शातातपः--

" यथाश्वा रथहीनाः स्यू रथश्वाश्वेर्यथा विना । एवं तपो ह्यविद्यस्य विद्या वाऽप्यतपस्थिनः ॥ " यथाश्चं मधुसंयुक्तं मधु चान्नेन मिश्रितम्। एवं तपश्च विद्या च संयुक्तं भेषजं मतद् "॥ वासिष्ठः—

" किंचिद्देदमयं पात्रं किंचित्पात्रं तपोमयम् । पात्राणामपि तत्पात्रं शूद्राञ्चं यस्य नोदरे "॥ ब्रह्मवैवर्ते—

" ये पूर्व पूजिता एव पुरस्तात्स्युर्नमश्चिया । तां निराक्ट्रत्य चान्येषु कुर्वन्भक्तिं वजत्यधः "॥ देवलः—" मातुश्च ब्राह्मणश्चेव श्रोत्रियश्च ततः परस् । अनूचानस्तथा श्रूणऋषिकल्पऋषिर्मृतिः ॥

" इत्येतेऽष्टौ समुद्दिष्टा ब्राह्मणाः प्रथमं श्रुतौ । तेषां परः परः श्रेष्टो विद्यावृत्तेविशेषतः "॥ एतेषां लक्षणं स एवाह-

" ब्राह्मणानां कुले जातो जातिमात्रो यथा भवेत् । अनुपेतः क्रियाहीनो मातृ इत्यभिदीयते ॥ " एकदेशमतिक्रम्य वेदस्याचारवानृजुः । स ब्राह्मण इति ख्यातो निभृतः सत्यवाग् घृणी ॥

एकदेशातिक्रमो वेदस्य किंचिन्नूनस्याध्ययनम् । निभृतः शांतः ।

" एकां शाखां सकल्पां वा षड्भिरंगैरघीत्य वा । षट्कर्मनिरतो विष्रः श्रोत्रियो नाम धर्मवित् ॥

" जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेयः संस्कारैर्द्धिज उच्यते । विद्यया चापि विष्रत्वं त्रिभिः श्रोत्रिय उच्यते ॥ १५

"वेदवेदांगतत्त्वज्ञः शुद्धात्मा पापवर्जितः । शेषं श्रोत्रियवत्प्राप्तः सोऽनूचान इति स्मृतः ॥

" अंतर्वतगुणोपेतयज्ञस्वाध्याययंत्रितः । भ्रूण इत्युच्यते शिष्टैः शेषभोजी जितेदियः ॥

" लौकिकं वैदिकं चैव सर्व ज्ञानमवाप्य च । आश्रमस्थो वशी नित्यमृषिकल्प इति स्मृतः "॥ लौकिकमर्थार्जनादिकम् ॥

" ऊर्ध्वरेताः तपस्वर्ग्यो नियताशी न संशयः । शापानुग्रहयोः शक्तः सत्यसंधो भवेद्दिः "॥ २० " निवृत्तः सर्वतत्त्वज्ञः कामक्रोधविवर्जितः । ध्यानार्थो निष्क्रियो दांतस्तुल्यमृत्कांचनो मुनिः"॥ यमः—" शीलं संवासतो ज्ञेयं शोचं संव्यवहारतः । प्रज्ञा संकथना ज्ञेया त्रिभिः पात्रं परीक्ष्यते "॥ बोधायनः—" वेदानां किंचिद्धीत्य ब्राह्मण एकां शासामधीत्य श्रोत्रिय अंगाध्याय्यनूचानः॥ कल्पाध्यायी ऋषिकल्पः सूत्रप्रवचनाध्यायी श्रूणः "॥ इति ।

दक्षः- " समं द्विगुणसाहस्रमनंतं च यथाक्रमम् । दाने फलविशेषः स्याद्धिंसायामेवमेव हि ॥ २५ भ भ सममब्राह्मणे दानं द्विगुणं ब्राह्मणडुवे । प्राधीते शतसाहस्रमनंतं वेदपारगे " ॥

गौतमोऽपि ( ५।१८ )—" समद्विगुणसाहस्रानंत्यानि फलान्यबाह्मणश्रोत्रियवेदपारगेभ्यः" इति।

" सांगं सकल्पं सरहस्यं च यो वेद्मधीरते स वेद्पारगः " इति हरदृत्तः ।

"अबाह्मणास्तु षद् प्रोक्ता ऋषिः शातातपोऽबवीत् । आयो राजभृतस्तेषां द्वितीयः ऋयविऋयी ॥ " तृतीयो बहुयाज्यः स्याच्चतुर्थो ग्रामयाजकः । पंचमस्तु भृतस्तेषां ग्रामस्य नगरस्य च ॥

"अनादित्यां तु यं पूर्वी सादित्यां चैव पश्चिमाम्।नोपासीत द्विजः संध्यां स षष्ठोऽबाह्मणः स्मृतः"॥इति।

संवर्तस्तु—

"उत्पत्तिप्रलयों चेव भूतानामागितं गितम् । वेत्ति विद्यामिवद्यां च स भवेद्देदपारगः " ॥ इति । वृहस्पितिः "श्रोत्रिये चैव साहस्रमाचार्ये द्विगुणं तथा । आत्मज्ञे ज्ञातसाहस्रमनंतं त्विग्निहोत्रिणि"॥ व्यासः—"प्रथमं तु गुरोर्दानं द्यात् श्रेष्ठमनुक्रमात् । ततोऽन्येषां च विप्राणां द्यात्पात्रानुसारतः॥ ३५

१ वसिष्ट धर्मसूत्रे अ. २६११७-१८। २ क्ष-वत । ३ मनुस्मृ-७८५ । ४-क्ष तत्वेषा । ७-[स्मृ. मु. क.]

90

Grand Street

1 PP

T

"संस्कृतैः प्राकृतैर्वाक्येर्थः शिष्यमनुरूपतः । देशकालायुपायेश्च यो भवेत्स गुरुः स्मृतः"॥ इति । " गुरोरभावे तत्पुत्रं तद्भार्या तत्सुतं तथा । पौत्रं प्रपौत्रं दौहित्रं अन्यं वा तत्कुलोद्भवम् ॥ " तदा नातिक्रमेद्दानं प्रत्युताधोगतिप्रदम् " ॥

व्यासः-" मातापित्रोश्च यहत्तं श्रावृस्वसृसुतासु च । जायात्मजेषु यहत्तं सोदर्थे स्वर्गसंक्रमः ॥

५ " पितुः शतगुणं दानं सहस्रं मातुरुच्यते । अनंतं दुहितुर्दानं सोदर्ये दत्तमक्षयम् ॥ " भगिनीभागिनेयानां मातुरुानां पितृष्वसुः । दिरद्राणां च बंधूनां दानं कोटिगुणं भवेत् "॥

क्सः-" मातापित्रोर्गुरोर्मित्रे विनीते चोपकारिणि । दीनानाथविशिष्टेम्यो दत्तमक्षयमुच्यते ॥

" हतस्वाहतदाराश्च ये विप्रा देशविप्रवे। अर्थार्थमभिगच्छंति तेभ्यो दत्तं महाफलम् ॥

" व्यसनार्थमृणार्थ वा कुटुंबार्थ हिताय च । एवमांचेषु दातव्यं सर्वधर्मेष्वयं विधिः ॥

" अभिहोत्री तपस्वी च ऋणवान्ध्रियते यदि । अभिहोत्रं तपश्चेव तत्सर्वे धनिनां धनम् ॥ "मातापिट्टविहीनस्य संस्कारोद्दहनादिभिः । यः स्थापयति तस्यैव पुण्यसंख्या न विद्यते ॥ " न तच्छ्रेयोऽभिहोत्रेण नाइवमेधेन रुभ्यते । यच्छ्रेयः प्राप्यते पुंसां विप्रेण स्थापितेन वै ॥

न तच्छ्रयाऽ।अहात्रण नाश्वमधन लम्यत। यच्छ्रय: प्राप्यत पुसा विप्रण स्थापितन "दीनांधकुपणानाथबालवृद्धातुरेषु च । यद्दीयते च द्यया तद्नंतफलं भवेत्''॥

व्यासः—" संनिक्कष्टमधीयानमतिकामित यो द्विजम् । भोजने चैव दाने च दहत्या सप्तमं कुलम् ॥ १५ "ये पूर्वपूजिता ये च पुरस्तात्स्युर्नमस्क्वताः । ताम्निराक्कत्य नव्येषु भक्तिं कुर्वन्पतत्यधः"॥

मनु:-- (११।१०)

" भृत्यानामुपरोधेन यः करोत्यौर्ध्वदेहिकम्। तद्भवत्यसुस्रोद्क जीवतोऽस्य मृतस्य च "॥ सुमंतुः—

"दूरस्थोऽपि हि सत्पात्रं मनसा चिंत्य विष्णुवत् । भूमौ निक्षिप्य तोयं च द्रव्यं तत्प्रतिपाद्येत्"॥ ३० हेमाद्रौ-"न्यायार्जितस्य वित्तस्य द्वावनर्थौं प्रकीर्तितौ । अपात्रे प्रतिपत्तिश्च पात्रे चाप्रतिपाद्नम्"॥ आपस्तंबः—( २।१०।१८–१९ )

"योक्ता च धर्मयुक्तेषु द्रव्यपरिग्रहेषु च प्रतिपाद्यिता च तीर्थे"। तीर्थं पात्रम् । अतीर्थमपात्रम् । "आगतान् भोजनार्थं वै ब्राह्मणान्वृत्तिकर्शितान् । परीक्षां ये च कुर्वति ते वै निरयगामिनः"॥ इति ।

## शातातपः--

२५ "संनिकृष्टमधीयानं ब्राह्मणं यो ब्यतिक्रमेत्। स रासभगतां योनिं गच्छेत्तस्य ब्यतिक्रमात्॥
" यस्य चैकग्रहे मूर्लो दूरे चापि गुणान्वितः। गुणान्विताय दातब्यं नास्ति मूर्ले व्यतिक्रमः"॥
अन्नदानविषये तु पतितब्यतिरिक्तप्रत्यासंन्नातिक्रमे दोष एव। तथा स्मृत्यंतरम् " अन्नस्य
श्रुधितं पात्रम् " इति। आनुशासनिके—(१०२-१९)

" तथापः सर्वदा देया सर्वजातिष्वसंशयम् । यदेतत् दुर्लभतरं मम लोके द्विजोत्तम " इति। ३० यमवचनम् । सर्वत्र दातव्यमिति वचनात् " कृत्येषु शुचीन् मंत्रवतः सर्वकृत्येषु भोजयेत् " ॥

व्यासः (४।३५)

" ब्राह्मणातिक्रमो नास्ति मूर्खे धर्मविवर्जिते । ज्वलंतमग्रिमुत्सृज्य न हि भस्मिन हूयते " ॥ "यदि स्याद्धिको विप्र: शीलविद्यादिभिस्तु यः । तस्मै यत्नेन दातव्यमतिक्रम्यापि संनिधिम्"इति । " शूद्रे समगुणं दानं वैश्ये तिद्वगुणं स्मृतम् । क्षत्रिये त्रिगुणं प्राहुः षड्गुणं ब्राह्मणे स्मृतम् ॥

३५ " श्रोत्रिये चैव साहस्रमाचार्ये द्विगुणं ततः । आत्मजे शतसाहस्रमनंतं चाग्निहोत्रिणि ॥

अथैकभविकं दानं कर्मयोगरतात्मना । शतजन्मद्रवं दानं गोषु ज्ञेयं महाफलम् ॥ " द्विगुणं च तदेकैकं तथा वै वर्णसंकरे । शूद्रे चतुर्गुणं प्रोक्तं विशि चाष्टगुणं भवेत् ॥ " क्षत्रिये षोडषशगुणं ब्रह्मबंधौ तदेव तु । द्वात्रिंशद्धि कृतं दानं वेदाध्ययनतत्परे ॥ " शतम्नं तद्दिनिर्दिष्टं प्राधीते लक्षसंमितम् । अनंतं च तदेवोक्तं ब्राह्मणे वेदपारगे " ॥

अर्थापात्रनिरूपणं । शातातपः

" नष्टं देवलके दत्तमप्रतिष्ठं च वार्धुषौ । यच्च वाणिज्यके दत्तं न च तत्प्रेत्य नो इह ॥ "देवार्चनरतो विप्रो वित्तार्थी वत्सरत्रयम्। स वै देवलको नाम हव्यकव्येषु गर्हितः"॥ इति। स्मृतिसंग्रहे--

"देवार्चनपरो येो हि परार्थं वित्तकांक्षया। चतुर्वेद्धरो विप्रः स चंडालसमो भवेत्॥ " कर्मदेवलकाः केचित्कल्पदेवलकाः परे । शुद्धदेवलकाः केचित्रिधा देवलकाः स्मृताः॥ 90 " अर्थार्थी कालनिर्देशी यो देवं पूज्येत्सदा । कर्मदेवलको नाम सर्वकर्मबहिष्कृत:॥ " पांचरात्रविधानज्ञो दीक्षाविरहितोऽर्चकः। चतुर्वेदाधिकारोऽपि कल्पदेवलकः स्मृतः॥ " आगमोक्तिविधानज्ञो रुद्रैकाल्युपजीवकः । शुद्धदेवलको नाम सर्वकर्मबहिष्कृतः ॥ " आर्षेयोक्तविधाने तु देवलत्वं न विद्यते । तस्मात्सर्वप्रयत्नेन वैदिकेनैव पूजयेत् " इति ॥ यमः- " समर्घ धनमादाय महार्घ यः प्रयच्छति । स वै वार्धुषिको नाम यश्च वृध्योपजीवति॥ १५ "यस्तु निंदन्परगुणान्प्रशंसत्यात्मनो गुणान्। स वै वार्धुषिको नाम ब्रह्मवादिषु गर्हितः"॥ इति। वृद्धमनु:-

"पात्रभूतोऽपि यो विप्रः प्रतिगृह्य प्रतिग्रहम् । असत्सु विनियुंजीत तस्मै देयं न किंचन ॥ "संचयं कुरुते यश्च प्रतिगृह्य समं ततः। धर्मार्थं नोपयुक्के च न तं तस्करमर्चयेत्"॥ व्यासः- " परस्थाने वृथादानमशेषं परिकीर्तितम् । आरूढपतिते चैव अन्यथार्थघनैश्च यत् ॥ २० " व्यर्थमबाह्मणे दानं पतिते तस्करे तथा । गुरोश्चाप्रीतिजनके कृतम्ने ग्रामयाजके ॥ "वेदविक्रयंके चैव यस्य चोपपतिर्गहे। न वार्यपि प्रयच्छेतु नास्तिके हैतुके तथा॥

"न पाषंडेषु सर्वेषु नावेद्विद् धर्मवित् " ॥ पराशरः-

"युक्तिछलेन सर्वत्र यः शाँख्रविहितेष्विप । संशयं कुरुते सोऽयं हैतुको नास्तिकाधमः"॥ **प्रजापतिः** 

" स्वधर्मस्य परित्यागी पाषंडीत्युच्यते बुधेः। तत्संगक्कत्तत्समः स्यात् तावुभाविप पापिनौ॥ "ये तु सामान्यभावेन मन्यन्ते पुरुषोत्तमम् । ते वै पाषंडिनो ज्ञेया नरकार्हा नराधमाः"॥ नारदः-" षंढस्य पुत्रहीनस्य दंभाचाररतस्य च । नक्षत्रपाठकस्यापि दत्तं भवति निष्फलम् "॥ विष्णुधर्मोत्तरे-"परस्थाने वृथादानमशेषं परिकीर्तितम्।आरूढपतिते चैवत्वन्यथाप्तेर्धनैश्चयत्। " व्यर्थमबाह्मणे दानं पतिते तस्करे तथा । गुरोश्चाप्रीतिजनके कृतध्ने ग्रामयाजके ॥ ३० "वेदविक्रयिके चैव यस्य चोपपतिर्गृहे "॥

वृद्धमनु:-"स्त्रीभिर्जितेषु यत् द्त्तं व्यालगाहे तथैव च। ब्रह्मबंधुषु यह्तं यह्तं वृषलीपतौ ॥ " परिचारकेषु यद्त्तं वृथादानानि षोडश "॥ वृष्ठीपतिरुक्षणमाह दृक्षः— "पितृगृहे तु या कन्या रजः परुयत्यसंस्कृता । सा कन्या वृषठी ज्ञेया तत्पतिर्वृषठीपतिः"॥

१ **क्ष**-पात्र । २ क्ष-स्रासीत्परार्थ । ३ क्ष-मूत । ४ क्ष-यत्र वा ।

देवलः--

"वंध्या च वृषली ज्ञेया वृषली च मृतप्रजा। अपरावृषली ज्ञेया कुमारी या रजस्वला "॥ इति । व्यासः—

" पंग्वंधविया मूका व्याधिनोऽपहताश्च ये। भर्त्तव्यास्ते तु सततं न तु देयः प्रतिग्रहः॥

५ " यस्त्वसद्भ्यो द्दातीह सद्द्व्यं धर्मनाज्ञनस्। स पूर्वाभ्यधिकः पापी नरके पच्यते नरः॥ " यतीनां कांचनं दत्वा तांबूठं ब्रह्मचारिणः। चोराणामभयं दत्वा दाता तु नरकं वजेत्"॥ मनुः—

भन्तुः— "अनर्हते यह्दाति न द्दाति यद्हते । अर्हानर्हापरिज्ञानात् धनाद्धर्माच्च हीयते "॥

व्याः—

- यमः--
- " अर्वतानाममंत्राणां जातिमात्रोपजीवनाम् । नैषां प्रतिग्रहो देयो न शिला तारयेच्छिलाम् ॥
   " अपविद्धाग्रिहोत्रस्य गुरोविंप्रियकारिणः । द्विणं नैव दातव्यं सततं पापकर्मणः ॥
   "न प्रतिग्रहमर्हन्ति वृषलाघ्यापका द्विजाः । शूद्रस्याध्यापनाद्विप्रः पतत्यत्र न संशयः"॥
   वृषलस्वरूपमाह पराशरः—

" आग्निकार्यपरिश्रष्टाः संध्योपासनवर्जिताः । वेदं च येऽनधीयानास्ते सर्वे वृषलाः स्मृताः ॥ १५ " उपारुद्ति दानानि गौ रथः कांचनं क्षितिः । अश्रोत्रियस्य विप्रस्य करं दृष्ट्वा निराकृतेः ॥ "राजधानी यथा जून्या यथा कूपश्च निर्जलः । यथाहुतमनग्नौ तु तथा दत्तं द्विजबुवे"॥ अपात्रे दातर्दोषमाह द्यासः—

" दुर्विप्रा गणिका वैक्या विट्चारणकारवः । सततं यं प्रशंसंति तं विद्यात्पुरुषाधमम् ॥

" ये च ज्योतिषकाश्चौराः कुंडगोलाश्च याचकाः । सौनिका यं प्रशंसंति तं विद्यात् पुरुषाधमम् ॥

२० " उत्कोच जीविनो अष्टा वैश्यापतिविदूषकाः । गायका यं प्रशंसंति तं विद्यात्पुरुषाधमम्" ॥ इति । आपस्तंबः—"अन्नदाने न कर्तव्यं पात्रावेक्षणमण्वपि । अन्नं सर्वत्र दातव्यं धर्मकामेण वै द्विजाः॥

" दीनांधक्रपणादिभ्यो वाग्विहींनेषु यत्तथा । विकलेषु तथाऽन्येषु जडे बिधरपंगुषु ॥

" रोवृत्तेषु च यद्दतं तत्स्याद्वहुफ्लं धनम् ॥

" विवाहमेखलाबंधप्रतिष्ठादिषु कर्मसु । आपन्नेषु तु यहत्तमक्षय्यं तद्वदाहृतस् " ॥ देविपञ्यव्यति-२५ रिक्ताविषयस् । तत्र शुचिमन्मंत्रवतः सर्वकृत्येषु भोजयेस् "कृतान्नमितरेषु " इति गौतमवचनस् अथ दृव्याख्यदानांगसुच्यते— (५।२०)॥

" यचिष्टृं विशिष्टं च न्यायप्राप्तं च यद्भवेत् । तत्तद्भुणवते देयमित्येतद्दानलक्षणम् ॥ "तत्पुनस्त्रिविधं ज्ञेयं शुक्कं ज्ञाबलमेव च । कृष्णं तु तस्य विज्ञेयो विभागः सप्तधा पुनः ॥

"श्रुतशौर्यतपःकन्यायाज्यशिष्यान्यथागतम्। धनं सप्तविधं शुक्कुमुद्यो यस्य तद्दिधः ॥

3 o कन्यागतमार्षविवाहे यद्गृहीतं गोमिथुनादि । उद्यः फलं द्दात्यस्य शुद्धमित्यर्थः ॥

" कुसीदक्विषवाणिज्यशिल्पशुल्कानुवृत्तितः। क्वतोपकारादाप्तं च शबलं समुदाहृतम् " ॥ शुल्कमाकरादिभ्यो द्रव्यागमः । अनुवृत्तिः सेवा ।

"पाइर्वकचौतचौर्यार्थिप्रतिरूपकसाहसैः । व्याजेनोपार्जितं यत्तत्सर्वेषां कृष्णमुच्यते ॥ पाइर्वकोपार्जितमुत्कोचादिरुब्धं तध्द्युपार्जितं परपीडारुब्धं प्रतिरूपकर्मणि प्रतिरूपादैः प्रति-३५ रूपकरणं साहसं स्वप्रमाणयथांगिकारेण पश्यतो हरत्वादिकम् । व्याजो डंमतपःप्रभृति ।

१ क्ष-आवृत्ताना । २-ख तत्रुष्णं समुदाहृतम् । ३ क्ष-प्य ।

" शुक्केन वार्तेन कृतं पुण्यं बहुफलं भवेत् । शबलं मध्यमफलं कृष्णं हीनफलं धनम् ॥ "शुक्कवित्तेन यो धर्म प्रकुर्याछ्रद्धयान्वितः। तीर्थं पात्रं समासाद्य देवत्वे तत्समश्चते ॥ " राक्षसेन च भावेन वित्तेन शबलेन च । यँद्याद्दानमार्थिभ्यो मानुषत्वे तद्श्रुते ॥ " तमोवृत्तस्य यो द्यात्कुष्णवित्तेन मानवः । तिर्यक्त्वे तत्फलं प्रत्य समश्चाति नराधिपः ॥ " स्वैकुटुंबाविरोधेन देयं दारस्तुताहृते । नान्वये सित सर्वस्वं यच्चान्यस्मै प्रतिश्रुतम् ॥ ५ " तस्मात्त्रिभागं वित्तस्य जीवनाय प्रकल्पयेत्। भागद्दयं तु धर्मार्थमनित्यं जीवनं यतः "॥ वित्तं पंचधा विभज्य भागत्रयं जीवनाय भागद्वयं धर्माय परिकल्पयेत । '' एकां गां द्रागुर्द्चाद्द्याद्वाद्वाद् गोशति । शतं सहस्रगुर्द्यात्सर्वतुल्यफलाः स्मृताः॥ " कुटुंबं पीडियत्वा तु ब्राह्मणाय महात्मेन । दातव्यं भिक्षये चान्नं ब्राह्मणो भूतिमिच्छता ॥ "सौदायिकं क्रमायातं स्वयं प्राप्तं च यद्भवेत् । श्चिज्ञातिस्वाम्यनुज्ञाते दत्तं सिद्धिमवाप्नुयात्"॥ १ ॰ सौदायिकं विवाहरूब्धं तद्भार्ययाऽनुज्ञातम् क्रमायातं ज्ञातिभिरनुज्ञातम् । भृत्येन सता युद्धे लब्धं स्वाम्यनुज्ञातम् । " यच्च वाचा प्रतिज्ञातं कर्मणा नोपपादितम् । तद्धनं ऋणसंयुक्तमिह लोके परत्र च ॥ " सप्तधा तान्नरो हन्याद्दर्तमानांश्च सप्त च । अतिक्रांतान्सप्त हन्याद्शयच्छन्प्रतिश्रुतम्॥ " संशृत्य यो न यच्छेत याचित्वा यश्च नेच्छति । उभावनृतकावेतौ वृषा पापमवाप्नुतः ॥ "ब्राह्मणस्य तु यद्द्रव्यं सान्वयस्यैव नास्ति सः । सकुल्ये तस्य निनयेत्तद्भावेऽस्य बंधुषु ॥ "यदा तु न कुलस्य स्यान्न च संबंधिबांधवाः । द्यात्सजातिशिष्येभ्यस्तद्भावेऽप्सु निक्षिपेत्॥ " यज्ञोपकरणं द्रव्यं ब्राह्मणेषु महाफलम् । युद्धोपकरणं द्रव्यं क्षत्रिये द्विजपुंगवाः ॥ " पुण्योपयोगि तद्दैश्ये शूद्रे शिल्पोपयोगि च । यस्योपयोगि यद् द्रव्यं देयं तस्यैव तद्भवेत् ॥ " येन येन च भावेन यस्य वृत्तिरुदाहृता । तत्र तस्यैव दातन्यं पुण्यकामेन धीमता ॥ " मुष्टान्नं मानवो दत्त्वा मुष्टान्नानि तु कांक्षिणा । अक्षय्यं फलमामोति स्वर्गलोकं च गच्छति"॥ " कृष्णाजिनं...चैतत्तथा विद्यां कमंडलुम् । धीरः पुण्यमवामोति दत्वैतान् ब्रह्मचारिणाम् ॥ "वस्त्रं शय्यासनं धान्यं भस्म वेश्म परिच्छद्म्। गृहस्थाय तु यहत्तं श्रेयो बहुफलं सदा ॥ " यो द्यायतये भिक्षां पात्रं द्त्तं तथेव च। क्वत्स्नां यां पृथिवीं द्यात्तेन तुल्यं न तत्फळम् ॥ 24 " बाले कीडनकान्द्त्वा मृष्टमन्नं तथैव च। फुं मनोहरं चापि अग्निष्टोमफुलं भवेत्॥ " प्रार्थितं बालकानां च दातन्यं स्यात्प्रयत्नतः । बालानां प्रार्थितं दत्वा नाकलोके महीयते ॥ " बालकाः पूजनीयाः स्युर्धर्मकामेच्छुभिनेरैः । तेषां भोज्यप्रदानेन गोदानफलपाप्नुयात् ॥ " तस्मात्सर्वप्रयत्नेन बाळानये तु भोजयेत् । गंधमंगळतांबूळं रक्तवस्रादिकं स्त्रियः ॥ " स्त्रीणां प्रदानं दातव्यं भर्तृगेहेषु नान्यथा । " द्रव्येणान्यायलब्धेन यः करोत्यौर्ध्वदेहिकम् । न स तत्फलमाप्रोति तथार्थस्य पुरागमात् ॥ " अपहृत्य परस्यार्थं दानं यस्तु प्रयच्छति । स दाता नरकं याति यस्यार्थस्तस्य तत्फलम् ॥ " परिभुक्तमवज्ञातमपर्याप्तमसत्कृतम् । यः प्रयच्छति विष्रेभ्यस्तत्सर्वमवतिष्ठते " ॥ परिभुक्तं गृहीतोपयोगं वस्त्रादि । अपर्याप्तं स्वकार्याक्षमम् ॥ " सामान्यं याचितं न्यासमाधिर्दाराश्च तद्धनम् । अन्वाहितं तु निक्षेपः सर्वस्वं चान्वये सित ।

१ क्ष-तद्। २ याज्ञवल्कीये व्य. अ १७५

T

TRIB

APP

"आपत्स्विप न देयानि नववस्रादि पंडितैः। यो द्दाति स मूढात्मा प्रायश्चितीयते नरः"॥ सामान्यमनेकस्वामिकस्। याचितं संव्यवहारार्थमयाचितं त्वानीतम्। वस्त्राळंकारादिन्यासं गृह-स्वामिनेऽदर्शियत्वा तत्परोक्षमेव च गृहस्वामिनेऽपीणीयमिति। गृहजनहस्ते स्थापितं द्रव्यमाधिः प्रसिद्धम्। दाराः कळत्रं तद्धनं दारधनम्।

- ५ "अध्यग्न्यध्यावाहनिकं दत्तं च प्रीतिकर्मणि। भ्रातृमातृपितृप्राप्तं स्त्रीधनं षड्विधं स्मृतम्"(९।११४)॥ अध्याग्न आग्निसाक्षिकं यत्स्त्रिये दत्तम् । अध्यावाहनिकं विवाहकालेऽपि दत्तम् । प्रीतिकर्मणि स्त्री-पुंसंबंधेन भावितं चाप्तादिभ्यः प्राप्तं वा । अन्वाहितं यदेकस्य हस्ते स्वामिनि देहीति निमित्तान्नि-क्षेपः गृहस्वामिसमक्षं स्थापितं द्रव्यम् । "नै त्वेकं पुत्रं द्यात्प्रतिगृह्णीयाद्वा न तु स्त्री पुत्रं द्यात्प्रति-गृह्णीयाद्वा " ॥
- "बहुभ्यो न प्रदेयानि गौर्गृहं शयनं स्त्रियः । विभक्तदक्षिणा ह्येता दातारं तारयंति हि ॥
   "एका ह्येकस्य दातव्या न बहुभ्यः कथंचन । विवशां रोहिणीं रक्ष्यां विवत्सां शृंगभीषणीम् ॥
   "श्लीणक्षीणशरीरां गां दत्त्वा दोषमवाप्नयात् ।

"न व्यंगां रोहिणीं वंध्यां न क्षत्रहृतवत्सलाम्। न वामनां वेहैद्गर्भी द्याद्विप्राय गां नरः"॥ वेहद्गर्भी गर्भोपघातिनीम्।

१५ " न चोषरां न निर्देग्धां महीं द्यात्कथंचन । न स्मशानपरीतां च न च पापनिषेविताम् " ॥ पापा हिंस्ना प्राणिनाम् ।

"न नर्कादिकृतिकटा भूमिर्देया कदाचन। न च द्याद्विजश्रेष्ठो या चतुःसंधिसंस्थिता॥ " दुःसं द्दाति योऽन्यस्य ध्रुवं दुःसं स विंद्ति। तस्मान्न कस्यचिद्दुःसं दातव्यं दुःसभीरुणा॥ " सुवर्णं रजतं ताम्रं यतिभ्यो यः प्रयच्छति। न तत्फत्रमवामोति तत्रैव परिवर्त्तते"॥

२० परिवर्त्तते धर्मविपरीतं जनयतीत्यर्थः।

" न श्रूदाय हिवर्द्धात्सिर्पः क्षीरं तिलं मधु। न श्रूदः प्रतिगृह्णीयात्तेषामन्यं निवेद्येत् "॥ तेषामिति क्षीरादीनां क्रयार्थमन्यद्र्ञ्यं निवेद्येत्यर्थः। ' क्रसरं पायसापूपद्धिमधुक्कष्णाजिनानि श्रूदेभ्यो न द्धात् '।

"यया कयाऽपि वा वृत्या निजकर्मात्ययन्सदा। पितरौ विभृयात्सम्यक् साध्वीं भार्यो शिश्चनिष ॥ २५ "मोहाद्दा वृत्तेर्हेतोर्वा धर्मलोभाच्छठाच्च वा । पितरौ त्यजतो वृद्धौ गतिरूर्ध्वा न विद्यते ॥ "अनाथौपितरौ पुत्रं साध्वीं भार्यो च वाऽत्मजाम्। शक्तस्य त्यजतो मोहाद्गतिरूर्ध्वा न विद्यते ॥ " गुर्वर्थमतिथीनां च भृत्यानां च विशेषतः । शूद्राणां प्रतिगृह्णीयान्न च मुंके स्वयं ततः " ॥ अथ प्रतिग्रहो निरूप्यते । मनुः ( ८।११२ )—

" सिलोंछमप्याददीत विप्रो जीवन्यतस्ततः । प्रतिग्रहात्सिलं श्रेयस्ततो ह्यंच्छः प्रशस्यते ॥

उ॰ "सप्त वित्तागमा धर्म्या दायो लाभः कयो जयः। प्रयोगः कर्मयोगश्च सत्प्रतिग्रह एव च (११५)॥
"प्रतिग्रहसमर्थोपि प्रसंगं तत्र वर्जयेत्। प्रतिग्रहेण ह्यस्याद्यु ब्राह्मं तेजः प्रणश्यिति (४।१८६)॥
प्रतिग्रहविधिज्ञो विद्यायुक्तश्च प्रतिग्रहसमर्थः। अयावदर्था पुनः पुनः प्रवृत्तिः प्रसंगः।
स एव (८।१०३)

" नाध्यापनाद्याजनाद्वा गर्हिताद्वा प्रतिग्रहात्। दोषो भवति विप्राणामनलार्कसमा हि ते"॥ इति। अगर्हितप्रतिग्राहद्प्यप्रतिग्रहः श्रेयानित्याह याज्ञवल्क्यः (आ. २१३)—

१ वासिष्ठे अ. १५।३-५।२ क्ष्-हेम। ३ क्ष-त।

"प्रतिग्रहसमर्थोऽपि नाद्त्ते यः प्रतिग्रहम्। ये लोका दानशीलानां सतानामोति पुष्कलान् "॥ इति । ट्यासः—

" द्विजातिभ्यो धनं लिप्सेत् प्रशस्तेभ्यो द्विजोत्तमः। अपि वा जातिमात्रेभ्यो न तु शूद्रात्कथंचन॥ " प्रतिग्रहरुचिने स्याद्यात्रार्थं तु समाहरेत् । स्थित्यर्थाद्धिकं गृक्षन्त्राह्मणो यात्यधोगतिम् ॥

" अभ्युष्णात्सघृतादन्नाद्च्छिद्राचैव वाससः । अपरप्रेष्यभावाच्च भूय इच्छन् पतत्यधः "॥ ५ नारदः—

"धनमूलाः क्रियाः सर्वा अतस्तस्यार्जनं मतम् । वर्धनं रक्षणं भोग इति तस्य विधिः क्रमात्" ॥ तत्परंस्त्रिविधं ज्ञेयमित्यादिपूर्वोक्तमवगंतव्यम् ॥ सप्तिषिसंवादे—

" धर्मार्थः संचयो यस्य द्रव्याणां स प्रशस्यते । तपसंचय एवासौ विशिष्टो द्रव्यसंचयात् ॥ " यथा यथाऽनगुह्णाति ब्राह्मणोऽसत्पतिग्रहम् । तथा तथाऽसम् संरोधान्य क्लोके रिकारिक

" यथा यथाऽनुगृह्णाति ब्राह्मणोऽसत्प्रतिग्रहम् । तथा तथाऽस्य संतोषात् ब्रह्मतेजोऽभिवर्धते ॥ १० " आकिंचन्यं च राज्यं च तुलायां समतोलयत् । आकिंचनत्त्वमधिकं राज्यादिष जितात्मनः"॥ " यो राज्ञः प्रतिगृह्यैव शोचितव्ये प्रहृष्यति । स वै संयाति मूढात्मा नरकानेकविंशतिम्"॥ स्मृत्यंतरे—

" तीर्थे पापं न कुर्वीत विशेषाच्च प्रतिग्रहम् । दुर्जनं पातकं तीर्थे दुर्जनाच्च प्रतिग्रहः" ॥ मनुः ( ধা८ধ )—–

"न राज्ञः प्रतिगृह्णीयादराजन्यप्रसूतितः । सूनाचक्रध्वजवतां वेशेनैव च जीविनाम् ॥ "अपि पापकृतो राज्ञः प्रतिगृह्णन्ति साधवः । पृथिवीं नान्यदिच्छंति पावनं ह्येतदुत्तमम्"॥ अक्षत्रियजातस्य राज्ञः द्रव्यं न प्रतिगृह्णीयात् । सूना हिंसा । चक्रं तैलयंत्रं तद्दान् ध्वजवान् सुराकारि । वेशः वेशकर्म । एषु तारतम्यमाह स एव (४।८५)—

" दशसूना समश्रकी दशचिकसमो ध्वजी । दशध्विजसमा वेश्या दशवेश्या समो नृपः "॥ २० राजन्यप्रसूतेरिप छुब्धस्य प्रतिग्रहे दोषमाह स एव (४।८७,९१)—

"यो राज्ञः प्रतिगृह्णाति लुब्यस्योच्छास्रवर्तिनः । स पर्यायेण यातीमान् नरकानेकविंशतिम् ॥ "एतद्विदित्वा विद्वांसो ब्राह्मणा ब्रह्मवादिनः । न राज्ञः प्रतिगृह्णंति प्रेत्य श्रेयोऽभिकांक्षिणः "॥

पताझादत्वा विद्वासा ब्राह्मणा ब्रह्मवादिनः । न राज्ञः प्रातगृह्णाते प्रेत्य श्रेयोऽभिकांक्षिणः "॥ याज्ञयत्क्यः ( आ. १४१ )— ( ४।९१ )

"प्रतिमहें सूनि चक्री ध्वजिवेश्या नराधिपाः । अष्टाद्शगुणं पूर्वात्पूर्वादेते यथाक्रमस्"॥ २५ स एव ( आ. १३० )—

" राजान्तेवासियाज्येभ्यः सीदिश्निच्छेद्धनं श्चथा । डम्भहेतुकपाषिण्डबकवृत्तींश्च वर्जयेत् " ॥ कात्यायनः—

"उपन्यस्तेन यल्लब्धं विद्यया पणपूर्वकम् । शिष्यादार्त्विज्यतः प्रश्नासंदिग्धप्रश्ननिर्णयात् ॥

" विज्ञानशंसनाद्वादाष्ट्रब्धं प्राध्ययनाच्च यत् । धनमेवंविधं सर्वे विज्ञेयं धर्मसाधनम् ॥ " अयाचितसिलोंच्छेश्च शिष्यद्त्तैः क्रमागतैः । जीवेत्कर्मविशुद्धेभ्यः प्रतिगृह्यापि वा धनम् ॥

"याचितेनापि वाऽर्तेन दैन्यं हित्वा शमस्थितः । स्तोकादानेन वा नित्यं प्रतिगेहमतंद्रितः ॥

" दिषक्षीरर्षृतादीनां ठवणस्य पशोस्तथा । विक्रयिभ्योऽपि नाद्याद्श्वविक्रयिणस्तथा ॥

" कौसीदकात्तथा भोकुः श्राद्धस्य सततं तथा "॥ कौसीदको वार्धुषिकः ।

१ क्ष-वृ। २ क्ष-अ

" न ग्रामयाजकेभ्यश्च नागम्यागामिनस्तथा । विणग्भ्यश्च तथा शूद्राद्विसृष्टाग्नेर्न चाहरेत् " ॥ मनुः (११।१।६)—

"तथैव सप्तमे भक्ते भक्तानि षडनश्वता । अश्वस्तनविधानेनाहर्तव्यं हीनकर्मणः "॥ व्यहमुपोष्यान्यत्रालाभे चतुर्थदिने तिहनमात्रपर्याप्तं शूद्रतो गृह्णीयादित्यर्थः स एव

"गृह्णन्गोभ्हिरण्यादि तथा नैव विचारयेत्। कृतान्नं तु गृहीतं तु बहुशः सुपरीक्षितात्"॥ बृहस्पतिस्मृतौ—

भृत्या प्रति साध्वी भार्या सुतः शिशुः । अप्यकार्यशतं कृत्वा भर्तव्या मनुरव्यति। अपि कार्यशतमित्यपि पाठांतरम् । हारीतः—" विदितात्प्रतिगृह्णीयादृहकर्मप्रसिद्धये " इति । अगिराः—

े॰ " यत्तु राशीक्कतं धान्यं खले क्षेत्रेऽथ वा भवेत् । शूद्राद्ि गृहीतव्यमित्यांगिरसभाषणम् " इति । व्यासः—

" कुटुंबार्थे तु सच्छ्दात् प्रतिग्राह्यमयाचितम् । कत्त्वर्थमात्मने चैव न हि याचेत कर्हिचित्॥ " वृत्तिसंकोचमन्विच्छेन्नेहेत धनविस्तरे । धनलोभप्रवृत्तिस्तु ब्राह्मण्यादेव हीयते "॥ इति । चस्तुर्विशातिमते—

१५ " सीदंश्चेत्प्रतिगृह्णीयाद्वाझणेभ्यस्ततो नृपात् । ततस्तु वैश्यशूद्रेभ्यः शंखस्य वचनं तथा ॥ "आमं मांसं मधु घृतं धान्यं क्षीरं तथौषधम् । गुडतकरसा बाह्या निवृत्तेनापि शूद्रतः" ॥ याज्ञवल्क्यः ( आ. २१६ )—

" देवातिथ्यर्चनकृते गुरुभृत्यार्थमेव च । सर्वतः प्रतिगृह्णीयात् आत्मवृत्त्यर्थमेव च " ॥ अनापद्यधार्मिकराजप्रतिग्रहं निन्दिति स एव याज्ञवल्क्यः ( आ. १४० )——

२० "न राज्ञः प्रतिगृह्णीयात् लुब्धस्योच्छास्रवर्तिनः "। इति । स्कान्दे — "मरुदेशे निरुदके ब्रह्मरक्षस्त्वमागतः । राजप्रतिग्रहात्पृष्टिः पुनर्जन्म न विंद्ति"॥ इति । ब्रह्मांडपुराणे —

" अनापद्यपि धर्मेण याज्यतः शिष्यतस्तथा । गृह्णन्प्रतिग्रहे विप्रो न धर्मात्परिहीयते" ॥ इति । आपद्विषये मनुराह (१०।१०२)—

२५ " सर्वतः प्रतिगृह्णीयाङ्गाह्मणस्त्वनयं गतः । पवित्रं दुष्यतीत्येतन्द्वर्मतो नोपपद्यते "॥ अनयं गतः आपदं गतः।

"जीवितात्ययमापन्नो योऽन्नमत्ति यतस्ततः। आकाशमिव पंकेन न स दोषेण लिप्यते (१०४)॥

" अजीगर्तः सुतं हंतुमुपासर्पद्भुभुक्षितः। न चालिप्यत दोषेण क्षुत्प्रतीकारमाचरन् ( १०५)॥

"श्वमांसमिच्छन्नार्तोऽतुं धर्माधमिविचक्षणः। प्राणानां रक्षणार्थाय वामदेवो न लिप्तवान् (१०६)॥

<sup>3°</sup> " भरद्दाजः श्चयार्तस्तु सपुत्रो निर्जने वने । बह्वीर्गाः प्रतिजग्राह वृधोस्तंश्यो महातपाः (१०७)॥ "श्चयार्त्तश्चात्तुमभ्यागाद्दिश्वामित्रश्च जाघनीम्।चंडालहस्तादादायधर्माधर्मविचक्षणः"॥इति(१०८) अनापचपि प्रतिग्रह्माण्याह मनुः ( ४।२५० )—

" एघोदकं मूळफलमन्तमभ्युद्यतं च यत् । सर्वतः प्रतिगृह्णीयान्मध्वथाभयदक्षिणाम् " ॥ अभयदक्षिणा अभयदानम् ॥

९ **क्षकखग**-वृत्तेर्स्ताक्ष्णेर्महातपाः ।

"आहृतामुखतां भिक्षां पुरस्तादप्रवेदिताम् । मेने प्रजापतिर्भोज्यामपि दुष्कृतकारिणः"॥ (२५१) भिक्षामन्नम्

"न तस्य पितरोऽश्रंति द्शवर्षाणि पंच च। न च हव्यं वहत्यग्रिर्यस्तामभ्यवमन्यते" (२५२)॥ तस्य तदीयां तां भिक्षां अवमन्यते प्रत्याख्याति । अन्यद्प्यभ्युद्तं प्रतिग्राह्यमाह स पव——(४।२५३)

"शय्यां गृहान्कुशान्गंधानपःपुष्पं मणिं द्धि।धाना मत्स्यान् पयो मांसं शाकं चैव न निर्णुदेत्"॥इति। आपस्तंबः (१।१८।१)—"मध्वामं मार्गं मांसं भूमिर्मूळफळानि रक्षा गव्यूतिर्निवेशनं युग्यधासञ्चोयतः प्रतियाद्याणि" इति । आमं तंडुळादि । मार्गमांसं मृगमांसं । भूमिः शाळेयादि-क्षेत्रं । रक्षा अभयदानं । गव्यूतिर्गोमार्गः । निवेशनं गृहम् । युग्यो बळीवर्दस्तस्य धासो भक्षणं पळाळादि । एतान्यनापदि उग्रतोऽपि ग्राह्याणि । उग्रः वैश्याच्छूदायां जातः पापकर्मा वा । १० ततोऽपीत्यर्थः । स एव (१।१८।७–८)— "नात्यंतमन्ववस्येद्वृत्तं प्राप्य विरमेत्" इति । अत्यंतं नावसीदेद्यथाकथंचिज्जीवेत् । यदा तु विहिता वृत्तिर्ठभ्यते तदा निषिद्धाया वृत्ते-विरमेदित्यर्थः । विशेषवचनम्

" गुर्वर्थमतिथीनां वा भृत्यानां वा विशेषतः । शूद्राञ्चं प्रतिगृह्णीयाञ्च तु भुंक्ते स्वयं ततः॥ " प्रतिग्राह्यं परिक्षेत पुरस्ताद्धि प्रतिग्रहे । अञ्चस्य तु विशेषेण महाञ्चं न प्रतिग्रहः॥

" दुष्कृतं निस्तं वृणामनाधारव्यवस्थितम्"। गौतमः (अ.१७ सू.१-५)—" प्रशस्तानां स्वकर्मसु द्विजातीनां ब्राह्मणो भुंजीताप्रतिगृह्णीयाचैधोद्कयवसमूलफलमध्वभयाभ्युधतशय्यासना-वस्थयानपयोद्धिधानाशफरीप्रियंगुस्रक्मार्गशाकान्यप्रणोद्यानि सर्वेषाम। पितृद्वेगुरुभृत्यभरणेऽप्यन्यत्। वृत्तिश्चेन्नांतरेण शूदात्" इति। स्वकर्मसु वर्णाश्रमप्रयुक्तेषु ये प्रशस्तास्तेषामेव गृहे ब्राह्मणो भुंजीतेषामेव सकाशात्प्रतिगृह्णीयाच्च। एधोद्कानि तु सर्वेषामप्रशस्तानामपि सकाशाद् ग्राह्माणि। २० शफरी मत्स्यविशेषः। पितृभरणं श्राद्धकरणम्। देवभरणमग्निहोत्रादि। गुरवः पित्रादयः। भृत्याः पुत्रदारादयः। तेषां भरणं भक्ताद्दिनम् । एतेषु निमित्तेष्वन्यद्प्रणोयं सर्वं सर्वतः प्रतिग्राह्यमंतरेण जीवनं न निर्वतंते तदा शूदाद्पि प्रतिगृह्णीयादित्यर्थः। " शूद्रेभ्योऽपि समाद्या-च्छुद्धेभ्य इति मे मितः" इति आश्वलायनः—

"यया कयाऽपि वा वृत्त्या निजकर्मात्यजन् सद्।। पितरौ बिभृयात्सम्यक् साध्वीं भार्यो शिशूनपि॥ २५

" मोहाद्वा वृत्तिहेतोर्वा धर्मलोभाच्छठाच्च वा । पितरौ त्यजतो वृद्धौ गतिरूर्ध्वा न विद्यते ॥

"अनाथौ पितरौ वृद्धौ साध्वीं भार्यो तथात्मजान् । शक्रस्य त्यजतो मोहात् गतिरूर्ध्वा न विद्यते ॥

" गुर्वर्थमतिथीनां च भृत्यानां च विशेषतः। शूदान्नं प्रतिगृह्णीयात् न च भुङ्के स्वयं ततः ॥

" शूद्रेभ्योऽपि समाद्यात् शुद्धेभ्य इति मे मतिः "। इति । याज्ञवल्क्यः ( आ. २१५)—

" अयाचिताहृतं ग्राह्ममपि दुष्कृतकारिणः। अन्यत्र कुलटाषंढपतितेभ्यस्तथा द्विषः " ॥ ३ % हारीतः—

" चिकित्सकस्य मृगयोर्वेश्यायाः कितवस्य च । षंढसूतकयोश्चेव उद्यतामपि वर्जयेत् " ॥ अत्र मनुः ( ४।२५४-२५५ )--

" गुरूनभृत्यांश्चोज्जिहीर्ष्यन्तिंष्यन् देवतातिथीन् । सर्वतः प्रतिगृह्णीयान्न तु तृप्यात्स्वयं ततः ॥ ६-स्तृ, मु. फ. "गुरुषु त्वभ्यतीतेषु विना वा तैर्गृहे वसन् । आत्मनो वृत्तिमन्विछन्गृह्णीयात्साधृतः सदा "॥ तैर्विना गुरुर्विना स्वयं न प्रतिगृह्णीयात् । द्रव्यनिरपेक्षेषु गुरुष्वित्यर्थः । हेमाद्रौ—

"असत्प्रतिग्रहः प्रोक्तः कारुतो देशतस्तथा । स्वरूपतो जातितश्च कर्मतश्चेति पंचधा" ॥ कारो ग्रहणादिः । देशः कुरुक्षेत्रादिः । स्वरूपं मेषीकृष्णाजिनादिकम् । जातिः श्वादिः । कर्म ५ पतनीयवृत्तिः । तत्रैव—

" मेषीं च महिषीमाज्यं गामप्युभयतोमुखीम् । कारणं काळपुरुषं पुरुषं च तिळाचळम्॥ "अजाविकं तथाश्वं च मरणे चायमासिकम् । दुर्दानान्याहुरेतानिः प्रतिगृह्णंति ये द्विजाः॥ "न तेषां वदनं पश्येद्द्वा चक्षुनिमीळयेत्॥

" कृष्णाजिनं च महिषं मेषीं चोभयतोमुखीम् । दासीं च प्रतिगृह्णानो न भूयः पुरुषो भवेत् ॥

" प्रेतान्नं प्रेतशय्यां च नग्नप्रच्छादनं भजन् । उत्क्रांतिं कालरूपं च न भूयः पुरुषो भवेत् ॥

" बहुशो द्विजवित्तानामपि स्तेयं तरिष्यति " ॥ आतुरं मुमूर्षुः ।

" सर्वीरुंकारवस्त्राणि प्रतिगृह्य मृतस्य तु । नरकान्न निवृत्ते तं धानां तिरुमयं तथा ॥ "कारुं च महिषीमाज्यमेकोद्दिष्टमृतुत्रये। दाता प्रतिगृहीतारं पश्येच्चेत्पुण्यनाशनम् " इति ॥

" आविकं त्वैधिकं वस्त्रं तृलं तूलपटीं तथा । काञ्चनं शिबिकां गाश्व भूमिं धान्यं धनं स्त्रियः ॥ • "दासीं दासं गृहं यानं रसदृत्यं तथा प्रजन । प्रतिगृहा यतिश्वेतान्पतितो नाच संजयः "॥

९५ "दासीं दासं गृहं यानं रसद्रव्यं तथा पश्चन् । प्रतिगृह्य यतिश्चेतान्पातितो नात्र संशयः "॥ जाबालिः—

" यतिहस्तगतं द्रव्यं गृह्णीयाज्ज्ञानतो यदि । अधः स नयते मूटः कुळानामेकविंशतिम् " ॥ याज्ञवल्क्यः ( आचारे २०२ )—

" विद्यातपोभ्यां हीनेन न तु श्राह्मः प्रतिग्रहः । गृह्णन् प्रदातारमधो नयत्यात्मानमेव च "॥ ३. मतुः ( ४।१८७ )—

" न द्रव्याणामविज्ञाय विधिं धर्म्यं प्रतिग्रहे । प्राज्ञः प्रतिग्रहं कुर्यादवसीदन्निप श्रुधा"॥ यत्किंचित्प्रतिगृह्णीयात्सर्वमुत्तानस्त्वांगीरसः प्रतिगृह्णात्वित्येव प्रतिगृह्णीयादिति विधिः ॥

# द्रव्यप्रतिग्रहविधिः॥

विशेषतो हिरण्यादिकमविदुषा न प्रतिग्राह्यमित्याह स एव मनुः (४।१८८-१८९)

२५ " हिरण्यं भूभिमश्वं गामन्नं वासास्तिलान्घृतम् । अविद्वान्प्रतिगृह्णानो भस्मीभवति दारुवत् ॥ " हिरण्यमायुरन्नं च भूगौँश्चाप्योषतस्तनुम् । अश्वश्चक्षुस्त्वचं वासो घृतं तेजस्तिलाः प्रजाः " ॥ औषतः दहतः । दाहश्चात्र रोगः ॥

" अतपास्त्वनधीयानः प्रतिग्रहरुचिर्द्विजः । अंभस्यश्मप्तवेनेव दात्रैव सह मज्जिति (१९०) ॥ " तस्मादिवद्दान्विभियायस्मात्कस्मात्प्रतिग्रहात् । अल्पकेनाप्यविद्दान् हि पंके गौरिव सीदिति ॥ 。" वानस्पत्यं फलं मूलं दार्वग्न्यर्थं तृणानि च । तृणं च गोभ्यो गृह्यार्थमस्तेयं मनुरब्रवीत् "॥

(८।३४०)। तथैव चेति मुद्रितपाठः

" चणकवीहिगोधूमयवानां मुद्गमाषयोः । अनिषिद्धो ग्रहीतन्यो मुष्टिरेकोध्वनिर्जितैः" ॥ आपस्तंबः (१।२८।२–५) " शम्योषा युग्यधासो न स्वामिनः प्रतिषेधयन्ति । अतिन्यवहारो न्यृद्धो भवति सर्वत्रानुमतिपूर्वं इति हारीतः " । शम्योषाः कोशधान्यानि माषमुद्गाद्यः ॥

<sup>🤋</sup> क्ष-त्वसिकं । २ क्ष-दाहकः । ३ खग-निषिद्धो, क्ष-विरुद्धो ।

गौतमः (१२।२५)— " गोग्न्यर्थे तृणमेधान्वीरूद्दनस्पतीनां च पुष्पाणि स्ववदाददीत फलानि चापरिवृतानाम् " इति । मनुः (८।३४२)—

"द्विजोऽध्वगः क्षीणवृत्तिर्द्वाविश्चृद्वे च मूलके। आद्दानः परक्षेत्रान्न हस्तच्छेद्मईति"॥ द्विजेभ्योऽन्यो दण्ड्य एव ।

" तृणं वा यदि वा काष्ठं मूळं वा यदि वा फलम् । अनापृष्टं तु गृह्णानो हस्तच्छेदनमहीति "॥ इति स्मृतेः । संवर्तदृश्लौ—

" यस्तु जापी सदा होमी परपाकविवार्जितः । सर्वरत्नामिमां पृथ्वीं प्रतिगृह्णन्न लिप्यते" ॥ व्यासः—

" प्रतिगृह्य द्विजो नित्यं दुग्धा गौरिव गच्छति । पुनराप्यायते धेनुस्तृणैरमृतसंभवैः ॥ १० " एवं जपेश्च होमेश्च पुनराप्ययते द्विजः " इति ॥ मनुः ( १०।१११ )—— " जपहोमेरपैत्येनो याजनाध्यापनैः कृतम् । प्रतिग्रहनिमित्तं नु त्यागेन तपसैव च " ॥ इति विष्णुधर्मोत्तरे—

" श्राह्मं प्राणप्रदानं तु चंडालात्पुल्कसाद्पि। जीवन्सर्वमवामोति जीवन्कर्म करोति च ॥ " शरीरं धर्मसर्वस्वं रक्षणीयं प्रयत्नतः " ॥ इति प्रतिग्रहविधिः ॥

अथ ब्राह्मणस्य वृत्त्यंन्तराण्याह मनुः ( ४।२–६ )—

"ऋतामृताभ्यां जीवेत्तु मृतेन प्रमृतेन च। सत्यानृताभ्यामिष वा न श्ववृत्त्या कदाचन॥ "ऋतमुञ्छसिळं प्रोक्तममृतं स्याद्याचितम्। मृतं तु याचितं प्रोक्तं प्रमृतं कर्षणं स्मृतम्॥ " सत्यानृतं तु वाणिज्यं तेन चैवापि जीव्यते। सेवा श्ववृत्तिराख्याता तस्मात्तां परिवर्जयत्"॥ पूर्वपूर्ववृत्त्युपायालाभे परः पर आस्थेयः। एवं वृत्त्युपायान्नियम्योपेयमिष नियम इति।

" कुसूरुधान्यको वा स्यात्कुंभीधान्यक एव च । ब्यहैहिको वाऽपि भवेदश्वस्तिनक एव वा ॥ (७) " चतुर्णामपि चैतेषां द्विजानां ग्रहमेधिनाम् । ज्यायान्परः परो ज्ञेयो लोकजो धर्मवित्तमः"॥ (८)

कुसूलात् किंचिन्न्यूना धान्याधारी कुंभी । द्वयोरन्होरैहिकमिह भोग्यं वस्तु यस्य स ब्रहैहिकः । श्वो भोज्यं वस्तु श्वस्तनं तद्यस्य नास्ति स अश्वस्तनिकः । चतुर्णा कुसूलधान्यादीनां एव तावद्वपेयपरिमाणतश्चातुर्विद्यां ग्रहमेधिनामुक्तम् । उपायपरिमाणतोऽप्याह स एव (४।९)— २५

"षद्कर्मेंको भवत्येषां त्रिभिरन्यः प्रवर्तते। द्वाभ्यामेकश्चतुर्थस्तु ब्रह्मसूत्रेण जीवति "॥ एषां मध्ये एकः षट्कर्मा भवति । षड्भिर्ब्राह्मणनियतैर्याजनाध्यापनप्रतिम्रहेश्चेवर्णिकनियतैः प्रमृतसत्याचृतकुसीदेश्चार्थसंचये प्रवर्तत इत्यर्थः। त्रिभिर्याजनाध्यापनप्रतिम्रहेः द्वाभ्यां याजनाध्यापनाभ्यां 'प्रतिम्रहः प्रत्यवरः' (अ. ८-१०५) इति निंदितत्त्वात्प्रतिम्रहो विवर्जनीय इत्यर्थः॥ ब्रह्मसूत्रेण अध्यापनेन विहितयाऽपि वृत्त्या हिंसारहितया तद्शकौ हिंसाबाहुल्यरहितया वा ३० जीवेदित्याह स एव (४।२–३)—

" अद्रोहेणैव भूतानामल्पद्रोहेण वा पुनः।या वृत्तिस्तां समास्थाय विप्रो जीवेदनापदि॥ " यात्रामात्रप्रसिद्धचर्थं स्वैः कर्मभिरगर्हितैः। अक्केशेन शरीरस्य कुर्वीत धनसंचयम् "॥ इति। स्रोकिकवैदिककर्मणामवश्यकर्तव्यानां निवृत्तिर्यात्रा। स एव (४।११-१२)—

१ **क्ष**-वतां।

T

TRIBI

APP

" न लोकवृत्तं वर्तेत वृत्तिहेतोः कथंचन । अजिम्हामशठां शुद्धां जीवेद्वाह्मणजीविकाम् ॥ " संतोषं परमास्थाय सुखार्थी संयतो भवेत् । संतोषमूलं हि सुखं दुःखमूलं विपर्ययः" ॥ इति । याज्ञवल्क्यः ( आचारे १२८ )——

"कुसूलकुम्भीधान्यो वा ज्याहिकोऽश्वस्तनोऽपि वा।जीवेद्दाऽपि सिलोंछेन श्रेयानेषां परः परः"॥इति।
५ पतच्चातिसंयतत्त्वं यायावरं प्रति उच्यते । न ब्राह्मणमात्राभिप्रायेण । तथा सति "त्रैवार्षिकाधिकान्नो यः स हि सोमं पिवेद्विज " (या. व. आ. १२४) इत्यादिभिर्विरोधः स्यात् । तथा च
देविध्यमुकं देवलेन "द्विविधो गृहस्थो यायावरः शालीनश्च । तयोर्यायावरः प्रवरो याजनाध्यापनप्रतिग्रहरिक्थचयवर्जनात्षद्कर्माधिष्ठितः । प्रेष्यचतुष्पद्ग्रह्ग्यामधनादियुक्तो लोकानुवृत्तिः
शालीनः" इति । द्यासः—

- १० "द्विविधस्तु गृही श्रेयः साधकश्चाप्यसाधकः । अध्यापनं याजनं च पूर्वस्याहुः प्रतिग्रहम् ॥ "कुसीदं कृषिवाणिज्यं प्रकुर्वीतास्वयंकृतम् । आपत्कल्पः स्वयं श्रेयः पूर्वोक्तो मुख्य इष्यते ॥ "असाधकस्तु यं प्रोक्तो गृहस्थाश्रमसंस्थितः । शिलोंछे तस्य कथिते दे वृत्ती परमिषिभिः ॥ "अमृतेनाथवा जीवेन्मृतेनाप्यथवापदि । अयाचितं स्यादमृतं मृतं भैक्षं तु याचितम्" ॥ इति । शांडिल्यः—
- अथाचितोपपन्नेषु नास्ति दोषः प्रतिग्रहे । अमृतं तिद्वदुर्देवास्तस्मात्तन्नेव निर्णुदेत् " ॥ इति । अथापद्वृत्तिः ॥ तत्र मनुः (८।८१-८२)
  अजीवंस्तु यथोक्तेन ब्राह्मणः स्वेन कर्मणा । जीवेत्क्षत्रियधर्मेण स द्यस्य प्रत्यनंतरः ॥
  "उमाभ्यामप्यजीवंस्तु कथं स्यादिति चेद्भवेत् । कृषिगोरक्ष्यमास्थाय जीवेद्वैश्यस्य जीविकाम्"॥
  व्यासः—
- " क्षत्रवृत्तिं परामाहुर्न स्वयं कर्षणं द्विजैः । तस्मात्क्षत्रेण वर्तेत वर्तनेनापदि द्विजः ॥ "तेन चैवाप्यजीवंस्तु वैश्यवृत्तिं कृषिं यजेत्"॥ इति । याज्ञवल्क्यः (प्रायश्चित्ते २५)— "क्षात्रेण कर्मणा जीवेद्विशां वाऽप्यापदि द्विजः । निस्तीर्यतामथात्मानं पावयित्वा न्यसेत्पथि"॥ आपन्निस्तरणानंतरं स्वमार्गे वर्तेतेत्यर्थः । गौतमः (७६-७)—" तद्लाभे क्षत्रियवृत्तिस्तद्लाभे वैश्यवृत्तिः "॥ इति । मनुः (८।७९)—
- २५ "रास्त्रास्त्रभृत्त्वं क्षत्रस्य वणिक्पशुक्कषीर्विशः । आजीवनार्थं धर्मस्तु दानमध्ययनं यजिः"॥
  देवलः—
  - " यागाध्ययनदानास्त्रप्रजारक्षाभयादि च । दंडनीतिर्धनुर्वेदः क्षत्रियस्यानुवृत्तये ॥ "शौर्यं तेजो धृतिर्धाष्टर्चं युद्धे चाप्यपलायनम् । दानमीश्वरभावश्य क्षात्रं कर्म स्वभावजम् ॥ "स्वाध्यायादीनि कर्माणि कुसीदं पशुपालनम्।कृषिकिया च वाणिज्यं वैश्यकर्माण्यमूनि च"॥इति।
- 30 "वरं स्वधमों विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् । परधर्मेण जीवन्हि सद्यः पतित जातितः"॥ इति । इत्यादीनि मन्वादिवचनानि आपदि विगुणस्यापि स्वधर्मस्य याजनादेः संभवे वेदितव्यानि । असंभवे त्वापदि क्षत्रियादिवृत्तिः । इयं हि हिंसाप्राया कळौ वर्जनीया ।
  - "आततायिद्विजाग्न्याणां धर्मयुद्धेन हिंसनम्।आपद्वृत्तिद्विजाग्न्याणामश्वस्तनिकता तथा"॥इति। कलौ निषिद्धत्वात् । " क्षत्रवृत्त्या वैश्यवृत्तिः प्रशस्ता स्यात् कलौ युगे " **इत्याश्वलायनः**।

आपस्तंबः (१।२०।१०-११)—" अविहिता ब्राह्मणस्य वाणिज्या आपदि व्यवहरेत् पण्यानामपण्यानि व्युद्स्यन् " इति । क्रयश्च विक्रयश्च वाणिज्या । अपण्यानि व्युद्स्य-न्वर्जयन्पण्यानि व्यवहरेत् विक्रीणीयाद्वेत्यर्थः। क्वत्स्नाया वैश्यवृत्तेरूपलक्षणमिद्म्। अपण्यानि स्वयमाह (१।२०।१२-१६; २१।१-४)--" मनुष्यान रसान् रागानांधानन्नं चर्म गवां वज्ञां श्लेष्मोद्के तोक्मविकिण्वे पिप्पलिमरीचे धान्यं मांसमायुधं सुकृताज्ञां च । तिलतंडुलांस्त्वेव **५** धान्यस्य विशेषेण न विकीणायात्। अविहितश्चौतैषां मिथो विनिमयोऽन्नेन चान्नस्य मनुष्याणां च मनुष्ये रसानां च रसैंगंधानां च गंधैर्विद्यया च विद्यानामकीतपणैर्व्यवहरेत । मुंजबल्वजैर्मूलफलै-स्तृणकाष्ठैरविकृतैर्नात्यंतमन्ववस्येद्व्तिं प्राप्य विरमेत् "॥ इति । मनुष्या दासाद्यः । रसा गुड-लवणाद्यः क्षीराद्यो वा। रागाः कुसुंभाद्यः। गंधाश्चंद्नाद्यः। गवां मध्ये वज्ञा वंध्या। गौश्लेष्म-विश्लिष्टचर्मादिसंघानहेतुभूतं जतुप्रभृति तोक्मानिईषद्ंकुरितानि बीह्यादीनि। किण्वं सुराप्रकृतिकं १० द्रव्यम् । सुकृतं पुण्यं तस्य फलं सुकृताशाम् । धान्यानां मध्ये तिलतंडुलानेव विशेषतो न विक्रीणीयाद्न्येषां विकल्पः विनिमयः । परिवर्तनं येषां विक्रयः प्रतिषिद्धस्तेषां परस्परेण विनि-मयोऽप्यविहितः प्रतिषिद्धस्तेष्वेव केषांचिद्न्नादीनां विद्यान्तानां विनिमयो भवत्येव। अन्नीतानि स्वयमुत्पादितानि अरण्यादाहृतानि तैर्व्यवहरेत । मुञ्जबल्वजास्तृणविशेषाः । तृणविकारो रज्वादिभावः।काष्ठानां विकारः। स्थूणादिभावः न पुनरत्यंतमवसीदेत्प्रतिषिद्धानामपि विक्रयवि- १५ निमयाभ्यां जीवेदित्यर्थः । अत्र मनुः (८।८६-८९)--

" सर्वात्रसानपोहेत कृतानं च तिलैः सह। अरुमनो लवणं चैव परावो ये च मानुषाः॥
" सर्वं च तांतवं रक्तं शाणश्लौमाविकानि च। अपि चेत्स्युररक्तानि फलमूले तथौषधीः।
"आपः शस्त्रं विषं मांसं सोमं गंधांश्च सर्वशः। क्षीरं क्षारं दिध घृतं तेलं मधु गुढं कुशान्।
"आरण्यांश्च पश्न्सर्वान् दृष्ट्रिणश्च वयांसि च। मद्यं नीलं च लाक्षांश्च सर्वाश्चेकशफान्पश्न्न्॥ ३०
"अपुसीसे तथा लोहं रजतं चैव सर्वशः। बालांश्चर्म तथाऽस्थीनि वसास्नायूनि रोचनाम्"॥ इति।
यत्तु"काममुत्पाय कृष्यां तु स्वयमेव कृषीवलः। विकीणीत तिलान् शुद्धान्धर्मार्थमचिरस्थितान्"॥
(८।९०) इति मानववचनं तिद्दिनिमयाभिप्रायामिति व्याख्यातारः। स्वयमुत्पादिततिलविकये
न दोष इत्यन्ये। वसिष्ठः (२।३७-३९) "रसा रसैः समतो हीनतो वा तिलतंडुलपकान्नविहिता मनुष्याश्च परिवर्तनीयाः" इति। मनुः (८।९२-९३)—
"सदः पति मांसेन लाक्ष्या स्वालेन चार्यां पत्रते पत्र रि.०

"सद्यः पतित मांसेन लाक्षया लवणेन च। ज्यहेण शूद्रो भवति ब्राह्मणः शीरविकयात्॥ " द्वरोषां ज्यापानां किल्लिक

" इतरेषां त्वपण्यानां विक्रयादिह कामतः । ब्राह्मणः सप्तरात्रेण वैश्यभावं निगच्छति ॥ " एका गौर्न प्रतिग्राह्मा द्वितीया न कथंचन। सा चेद्विक्रयमापन्ना द्हत्या सप्तमं कुलम्॥

" गवां विकयकारी तु गवि रोमाणि यानि तु । तावद्वर्षसहस्राणि पंकेष्वेवावसीदति ॥

" दानाभ्यंजनहोमेभ्यो यदन्यत्कुरुते तिलैः । क्रिमिभूतश्च विष्टायां कर्मणा तेन पापकृत् ॥ ३०

" क्रीताः प्रतिगृहीताश्च न विकेयास्तिलाः स्मृताः "। **बोधायनः (** २।१।५३ )—

" पितृन्वा एष विक्रीणीते यस्तिलान्विकीणीते । ब्राह्मणान्वा एष विक्रीणीते यस्तडुंलान्वि-क्रीणीते " इति । पराशरः ( २।८ )—

"तिला रसा न विक्रेया विक्रेया धान्यतः समाः। विप्रस्यैवंविधा वृत्तिस्तृणकाष्ठादिविक्रयः॥"इति । विक्रेया विनिमेयाः। यावद्भिः प्रस्थैस्तिला द्त्तास्तावद्भिरेव धान्यांतरमुत्पाद्यं नाधिकमित्यर्थः। तिलन्यायो रसेऽपि घृतादौ योजनीयः। गौतमोऽपि (७८-२३)— "तस्यापण्यं गंधरसः कृतान्नतिलशाणक्षौमाजिनानि । रक्तनिर्णिक्ते वाससी । क्षीरं सविकारं मूलफलपुष्पौषधमधु- भ मांसतृणोद्कापण्यानि । पश्चथ्र हिंसासंयोगे । पुरुषवशा कुमारीवेहतश्च नित्यम् । भूमि- व्रीहियवाजाव्यश्ववृष्ठभधेन्वनडुहश्चैके । नियमस्तु । रसानां रसेः। पश्चनां च । न कृतान्नलवणयोः। तिलानां च । समेन तु पक्षस्य संप्रत्यर्थे । सर्वथा तु वृत्तिरशक्तावशूद्रण । तद्य्येके प्राणसंशये" इति । तस्य वैश्यवृत्तेर्वाह्मणस्यापण्यमविक्रेयं रक्तं लक्षादिविकृतं निर्णिक्तं रजकादिधौतं ते वाससी अपण्ये अपथ्यं विषादि पश्चो गवाद्यः ते चाप्यपण्या हिंसासंयोगे सौनिकादौ । वेहक्रषभः पुरुषाद्योऽपि नित्यं हिंसासंयोगाद्द्यत्रापि रसानां रसेरेव विनियमः कर्तव्यस्त- यथा तंडुलं दत्वा घृतं ग्राह्ममिति । लवणस्य कृतान्नस्य न केनचिद्पि विनियमः कर्तव्यस्त- यथा तंडुलं दत्वा घृतं ग्राह्ममिति । लवणस्य कृतान्नस्य न केनचिद्पि विनियमः कर्तव्यः । तिलानां च धान्यैर्विनाऽन्यैर्विनिमयो न कर्तव्यः । क्षुधितस्य संप्रति इदानीमेव बुभुक्षायां समेनामेन पक्षस्य विनिमयः प्रस्थतडुलं दत्वा तावता पक्ष ओद्नो विनिमयः । अशक्तः सर्वथा प्रतिषिद्धानामपि विक्रयविनिमयाभ्यां जिवेन्न शूद्धकर्मणा तद्पि प्राणसंशये एके मन्यते । भ्रादेषपुननमित्रमित्रमेपि कर्मोच्छिष्टमक्षणादिकम् । इत्यर्थः तथा च व्यासः—

" धर्मार्थकाममोक्षाणां प्राणाः संस्थितिहेतवः । तानि घतां किं न हतं रक्षता किं न रक्षितम् "॥ शातातपः—

" सद्यः पतित मांसेन ठाक्षया ठवणेन च । ज्यहेण शूद्रो भवति ब्राह्मणः क्षीरविक्रयी॥ "आममांससुरासोमठाक्षाठवणसर्पिषाम्।विक्रये चाप्यपण्यानां द्विजश्चांद्रायणं चरेत्"॥ इति॥

२० पराशरः ( १।२७ )— "षट्कर्मनिरतो विष्रः कृषिकर्म च कारयेत्" । इति "हिंसाप्रायां पराधीनां कृषिं यत्नेन वर्जयेत् । भूमिं भूमिशयांश्चेव हंति काष्ठैरयोमुखैः" ॥ इति मनुवचनं (१०।८३–८४) स्वयंकृताभिप्रायम् । तथा च गौतमः ॥ (१०।५) "कृषि-वाणिज्ये चास्वयंकृते" इति मनुबृहरूपतिः स्वयंकर्तृकां तां कृषिमंगीचकार

"कुसीदं कृषिवाणिज्यं प्रकुर्वीत स्वयं कृतम् । आपत्काले स्वयं कुर्यान्नेनसा युज्यते द्विजः "॥ २५ इति । बाढं कारियतुमप्यशक्तस्य तत्कर्तृत्त्वमापत्काल इति विशेषितत्त्वात् युगांतरेषु कारितत्वमापद्धर्मः । कलौ कारियतृत्वं मुख्यधर्मः कर्तृत्त्वमापद्धर्मः प्राधान्येन कलियुगधर्मप्रति-पादने प्रवृत्तेन पराशरेण (२।१-२)

"अतः परं गृहस्थस्य कर्माचारं कलौ युगे। संप्रवक्ष्यामि" इत्युपक्रम्य "कृषिकर्म च कारयेत्" इति आचारत्वेनाभिधानात्कारयिवृत्त्वं मुख्यं "आपत्काले स्वयं कुर्यात् " इति स्मृतेः कर्तृत्व-३० मापद्धर्म इति माधवीये।

" अत्यापदि स्विपत्रोस्तु पालनाय स्वयं यदि । यः करोति कृषिं सोऽपि हलाग्रं न स्पृशेह्विजः ॥ " शावं निर्वापि चेबश्च यश्च स्याद्धलकृद्दिजः । घोरं तमसि मज्जाति ते विप्रा नामधारकाः " ॥ इत्याश्वलायनयाज्ञवल्कयौ (प्रा. २६-४०)

९ क्ष-नियमः। २ क्ष-कृतां।

२०

24

" फलोपलक्षौमसोममनुष्यापूपवीरुधाम् । तिलीद्नरसङ्गारान् द्धि क्षीरं घृतं जलम् ॥ " रास्त्रासवमधूच्छिष्टं मधु लाक्षा च बर्हिषः । मृच्चर्भपुष्पकृतपकेशतकविषक्षितीः ॥ कृतपः कंबलक्षमरिः

" कौशेयं तैललवणमांसैकशफसीसकान् । शाकाद्रीविधिपिण्याकपशुगन्धांस्तथैव च॥

" वैश्यवृत्याऽपि जीवन्नो विक्रिणीत कदाचन । धर्मार्थं विक्रयं नेयास्तिला धान्येन तत्समाः ॥ ५

" लाक्षालवणमांसानि पतनीयानि विक्रये। यवो द्धि च मद्यं च हीनवर्णकराणि तु॥

"कृषिः शिल्पं भृतिर्विद्या कुसीदं शकटं गिरिः । सेवानूपो भैक्षचर्यमापत्तौ जीवनानि तु" (४२)॥ आपत्तौ जीवनानितिविशेषणादनापद्वस्थाया इयं सेवावृत्तिरनेन नाभ्यनुज्ञायते । यथा अनापदि वैश्यवृत्तिः स्वयंकृता कृषिविप्रक्षित्रिययोरम्यनुज्ञायते एवं शिल्पादीनि अभ्यनुज्ञायते । विद्या भृतकाध्यापकद्वारा। कुसीदं वृध्यर्थं द्रव्यप्रयोगः। तत्स्वयं कृतमभ्यनुज्ञायते । शकटं धान्यादिवहन- १० द्वारा । गिरिस्तद्गतमूठं धनादिद्वारेण जीवनहेतुः । अनूपं प्रचुरवृणवृक्षजलप्रायप्रदेशः । एतान्यापत्तौ जीवनानीत्यर्थः । कृषौ वर्जनीयान्योजयंश्च बलीवदीनाह श्लोकद्वयेन पराशरः (२।४-५) "क्षुधितं वृषितं शांतं बलीर्वदं न योजयेत् । हीनांगं व्याधितं क्लीबं वृषं विप्रो न वाहयेत् ॥ "स्थरांगं नीरुजं दृषं सन्दे षंदवर्जित्य । स्वरोधित्यस्वर्णं

" स्थिरांगं नीरुजं दृतं सुनर्दे षंढवर्जितम् । वाहयेद्दिवसस्यार्धं पश्चात्स्नानं समाचरेत् " ॥ स्नापयेदित्यर्थः । हारीतः—

" अष्टागवं धर्म्यहर्लं षद्भवं जीवितार्थिनाम् । चतुर्गवं नृशंसानां द्विगवं ब्रह्मधातिनाम् ॥ " बालानां दमनं चैव वाहनं च न शस्यते । वृद्धानां दुर्वलानां च प्रजापतिवचो यथा "॥

प्राण्युपघातदोषापनयनाय यथाशक्ति जपादिकं विधत्ते पराशरः ( २१६ )— "जप्यं देवार्चनं होमं स्वाध्यायं चैवमम्यसेत्। एकदित्रिचतुर्विप्रान्स्नातकान् भोजयेद्विजः"॥इति।

पुनः प्रतिकारं वक्तुं कृषौ पापाधिक्यं दर्शयति स एव ( २।९ )

" बाह्मणश्चेत्कृषिं कुर्यात्तन्महादोषमाप्नुयात् ।

" संवत्सरेण यत्पापं मत्स्यवाती समाप्नुयात् । अयोमुखेन काष्ठेन तदेकाहेन लांगली"॥ इति । स एव (२।१३) " विप्राणां त्रिंशकं भागं सर्वपापैः प्रमुच्यते ।

"यो न द्याद्विजातिभ्यो राशिमूलमुपागतः। स चोरः स च पापिष्ठो ब्रह्मग्नं तं विनिर्दिशेत् " चंद्रिकायां

" अद्त्वा कर्षको गेहं<sup>र</sup> यस्तु धान्यं प्रवेशयेत्। तस्य वृष्णाभिभूतस्य ऋ्रं पापं ब्रवीम्यहम् ॥

" दिञ्यं वर्षसहस्रं तु दुरात्मा कृषिकारकः । मरुद्देशे भवेद् वृक्षः सपुष्पफलवर्जितः ॥

" तस्यांते मानुषो भूत्वा कदाचित्कालपर्यये। द्रिद्रो व्याधितो मूर्सः कुलहीनश्च जायते॥ " भूमिं भित्त्वौषधिं छित्वा कृमिकीटपिपीलिकाः। पुनंति खलयज्ञेन कर्षका नात्र संशयः॥" इति। कर्षकस्यायं खलयज्ञो नित्यकाम्य इति वचनद्वयबलाद्वसीयते। अकरणे प्रत्यवायात्तस्य ३ ६ नित्यत्वाच्छेद्नाद्पिपपिनवर्तकत्वात्काम्यत्वम्। नारदः

" आपत्स्त्विप हि कष्टासु ब्राह्मणस्य न वार्धुषम् । भ्रूणहत्यां च तुलया वार्धुष्यं समतोलयत् । " अतिष्ठत् भ्रूणहा कोट्यां वार्धुषिः समकम्पत"॥ इति अत्र मनुः—(८।१४१; १०।९५)

१ क्ष-दयो । २ क्ष-देवि । ३ क्ष-कंपतः ।

" अशीतिभागं गृह्णीयान्मासाद्दार्धुषिकः शते । जीवेदेतेन राजन्यः सर्वेणाप्यनयं गतः" ॥ अनयं आपदम् ।

याज्ञवल्क्यः (२।३७)---

" अज्ञीतिभागो वृद्धिः स्यान्मासि मासि सबंधके । वर्णकमाच्छतं द्वित्रिश्चतुःपंचकमन्यथा"॥ ५ अन्यथा अबंधके । पराज्ञारः ( २।७ )—

" स्वयं कृष्टे तथा क्षेत्रे धान्येश्च स्वयमिर्जितैः । निर्विपत्पंचयज्ञांश्च क्रतुदीक्षाश्च कारयेत् " ॥ बोधायनः ( १।५।८५ )—

"वदः क्रिषिविनाशाय क्रुषिवेद्विनाशिनी। शक्तिमानुभयं कुर्योदशक्तश्च क्रुषिं त्यजेत् "॥ इति॥ "विप्राणां दासवृत्तिस्तु वर्ज्या यत्नेन सर्वदा " इत्याश्वलायनः।

৭。 अथ क्षत्रियधर्माः ॥ मनुः ( १०।७७–७८ )—

" त्रयो धर्मा निवर्तते ब्राह्मणात्क्षत्रियं प्रति । अध्यापनं याजनं च तृतीयश्च प्रतिग्रहः ॥ " वैरुयं प्रति तथैवेते निवर्त्तेराश्रिति स्थितिः" ॥ याज्ञवल्क्यः ( आचारे ११९ )

" प्रधानं क्षत्रिये कर्म प्रजानां परिपालनम् । कुसीदं कृषिवाणिज्यपाशुपाल्यं विशः स्मृतेः" इति । अभिषेकादिगुणयुक्तस्य राज्ञो विशेषधर्मानाह याज्ञवल्क्यः ( आ. २०९–३११ )

१५ " महोत्साहः स्थूललक्षः कृतज्ञो वृद्धसेवकः । विनीतः सत्वसंपन्नः कुलीनः सत्यवाक्शुचिः ॥ " अदीर्धसूत्रः स्मृतिमानश्चद्रो पुरुषस्तथा । धार्मिकोऽव्यसनश्चैव प्राज्ञः ज्रूरो रहस्यवित्॥

" स्वरंधगोप्ताऽऽन्वीक्षिक्यां दण्डनीत्यां तथैव च। विनीतस्त्वथ वार्तायां त्रय्यां चैव नराधिपः"॥

" ब्राह्मणेषु क्षमी स्निग्धेष्वजिम्हः क्रोधनोऽरिपुः । स्यादाजा भृत्यवर्गेषु प्रजासु च यथा पिता॥ (३३४)

२० "पुण्यात्षड्भागमाद्त्ते न्यायेन परिपालयत् । सर्वदानाधिकं यस्मात्प्रजानां परिपालनम् (२२५)॥ "चाटतस्करद्वर्द्वत्तमहासाहसिकादिभिः । पीड्यमानाः प्रजा रक्षेत्कायस्थैस्तु विशेषतः (२२६)॥ "साधून्संमानयेद्राजा विपरीतांश्च घातयेत्। उत्कोच्यजीवने द्रव्यहीनान् कृत्वा विवासयेत् (२२९)॥ प्रमाकर इति पाठांतरं । उत्कोच्यरिधानाय द्रव्यग्रहणरूपकर्म ।

" सद्दानमानसत्काराच श्रोत्रियान्वासयेत्सद्दा।

१५ "उपायाः साम दानं च भेदो दंडस्तथैव च।सम्यक्प्रयुक्ताः सिद्धेयुर्दंडस्त्वगितका गितः(१४६)॥ "संधिं च विमहं यानमासनं संशयं तथा। द्वैधीभावं गुणानेतान्यथावत् परिकल्पयेत् (१४७)॥ संधिव्यवस्थाकरणम् । विमहोऽपकारः । यानं परंप्रति यात्रा । आसनमुपेक्षा । संश्रयो बलवदा-श्रयणम् । स्वबलस्य द्विधाकरणं द्वैधीभावः ॥

मनुः (९।३०१-३१९)

" कृतं त्रेता युगं चैव द्वापारं किलिरेव च । राज्ञो वित्तानि सर्वाणि राजा हि युगमुच्यते ॥
 " किलः प्रसुप्तो भवित सजाग्रद्वापरं युगम् । कर्मस्वभ्युदितस्त्रेता विचारस्तु कृतं युगम् ॥
 "इन्द्रस्यार्कस्य वातस्य यमस्य वरुणस्य च । चंद्रास्याग्नेः पृथिव्यां च तेजोवृत्तं चपश्चरेत् ।
 " वार्षिकांश्चतुरो मासान्यथेंद्रोऽभिप्रवर्षति । तथाभिवर्षेत् स्वं राष्ट्रं कामैरिंद्रवतं चरन् ॥
 " अष्टौ मासान्यथादित्यस्तोयं हरित रिइमिभः । तथा हरेत्करं राष्ट्रात्सम्यगर्कवतं हि तत् ॥

१ क्ष-सदाः । २ ख-स्तथा ।

" प्रविरुय सर्वभूतानि यथा चरति मारुतः । तथा चारैः प्रवेष्टव्यं व्रतमेताद्धि मारुतम् ॥ " यथा यमः प्रियद्देष्यौ प्राप्ते काले नियच्छति। तथा राज्ञा नियन्तव्याः प्रजास्तिद्धं यमवतम् ॥ " वरुणेन यथा पाशैर्वध्यते वारुणेर्नरः । तथा पापान निगृह्णीयाद् वतमेतिद्ध वारुणम् ॥ " परिपूर्ण यथा चंद्रं दृष्टा हृष्यंति मानवाः । तथा प्रकृतयो यस्मिन् स चांद्रवतिको नृपः ॥ " प्रतापयुक्तस्तेजस्वी नित्यं स्यात्पापकर्मसु । दुष्टसामंतिहंस्रश्च तदाग्नेयं वतं स्मृतम् ॥ " यथा सर्वाणि भूतानि घरा धारयते समम्। तथा सर्वाणि भूतानि विभ्रतः पार्थिवं वतम् ॥ " एतैरुपायैरन्येश्च यक्तो नित्यमतंद्रितः । स्तेनान्राजा निगृह्णीयात् स्वराष्ट्रे पर एव वा ॥ " परामप्यापदं प्राप्तो बाह्मणान् न प्रकोपयेत्। ते ह्येनं कुपिता हन्युः सद्यः सबळवाहनम् ॥ " यान्समाश्रित्य तिष्ठंति देवा लोकाश्च सर्वदा । ब्रह्म चैव धनं येषां को हिंस्यात्तान् जिजीविषु:॥ " अविद्वांश्चेव विद्वांश्च ब्राह्मणो दैवतं महत् । प्रणीतश्चाप्रणीतश्च यथाग्निर्दैवतं महत् ॥ " एवं यद्यप्यनिष्टेषु वर्त्तते सर्वकर्मसु । सर्वथा ब्राह्मणः पूज्यः परमं देवतं हि सः ॥ " यद्धीते यद्यजते यद्दाति यद्चीति । तस्य षड्भागभागाजा सम्यक् भवति रक्षणात्(८।३०६)॥ " अरक्षितारं राजानं विलष्डभागहारिणम्। तमाहः सर्वलोकस्य समग्रमलहारकम् ( ३०९ ) " ॥ वोधायनः (१।५।१०२)--" न विषं विषमित्याहुर्बह्मस्वं विषमुच्यते । विषमेकािकनं हंति ब्रह्मस्वं पुत्रपौत्रकम्" ॥ इति । तस्मादाजा बाह्मणस्वं नाद्दीत परमं ह्यतिद्वं यद्वाह्मणस्वमिति । " सर्वतोधुरं परोहितं वृण्यात्तस्य शासने वर्त्तेत संश्रामे न निवर्तेत " इति च ( १।५।७-९)। गौतमः (१०।७-१८) ''रक्षणं सर्वभृतानाम् । न्याय्यदंडत्वम्। बिभृयाद्वाह्मणाञ्च्छ्रोत्रियान् । निरुत्साहांश्च ब्राह्मणानकरां-श्चोपकुर्वाणांश्च योगश्च विजये। भये विशेषेण। चर्या च रथधनुभर्यी संग्रामे संस्थानमनिवृत्तिश्च। न दोषो हिंसायामाहवे। अन्यत्र व्यश्वसारथ्येनायुधकृतांजलिप्रकीर्णकेशपराङ्गमुखोपविष्टस्थलवृक्षा- ३० रूढदूतगोब्राह्मणवादिभ्यः"इति। सर्वरक्षणं शास्त्राविरुद्धश्च दंडश्च राज्ञो धर्मः। अधीतवेदान्ब्राह्मणा-नन्नादिदानेन विभयाज्जीवनार्थमुन्साहं कर्त्तमसमर्थान् ब्राह्मणानपि विभयात्। ये पूर्वद्ता अकरा अग्रहारा ब्राह्मणादिभ्यः तांश्च यथापूर्वं बिभूयादुपकुर्वाणानधीयानान् ब्रह्मचारिण्यश्च बिभूयात्।योग उपायः। जये पराभिभवनिमित्ते भये सति विशेषेण योगः कार्यः। युद्धे अवस्थायामपलायनं च।

सर्वस्येष्टे ब्राह्मणवर्जम्" इति च । ट्यांसः ( ११।१ )—

"न विषं विषमित्याहुर्बह्मस्वं विषमुच्यते । देवस्वं चापि यत्नेन सदा नापहरेत्ततः"॥इति । ३० आपस्तंबः ( २।२५।१५; २६।१-४ )—" क्षेमकुद्राजा यस्य विषये ग्रामेऽरण्ये वा तस्करभयं न विद्यते । भृत्यानामनुपरोधेन क्षेत्रं वित्तं च दद्त् ब्राह्मणेभ्यो यथाईमनंतांछोकानभिजयति । ब्राह्मणस्वान्यपजिगीषमाणो राजा यो हन्यते तमाहुरात्मयूपो यज्ञोऽनन्तदक्षिण इति"।आहुर्धर्मज्ञाः। "एतेन राज्ञा ब्राह्मणद्रव्यप्रत्यायनार्थे युध्यमानास्तनुत्यजोऽन्येऽपि ज्ञूरा व्याख्याताः । प्रयोजने युध्यमानास्तनुत्यजो ग्रामेषु नगरेषु चेति"। ब्राह्मणस्वानि चोरादिभिरपह्नतानि अप- ३५

चर्या चरणं रथहस्त्यादिकमारूढो धनुर्बाणादिहस्तश्चरेत्। युद्धे शत्रूणां हिंसायां न दोषः। व्यश्वेति ३५ विशव्दिस्तिभः संबध्यते व्यश्वो विसारथिव्यायुध इति। स्थलमुन्नतप्रदेशः। द्वतो वार्ताहरः। गौरस्मि बाह्मणोऽस्मीति ये वदंति ते गोबाह्मणवादिनः। एतेभ्योऽन्यत्र हिंसायां न दोषः। एतेषु दोष इत्यर्थः। स एव- (१०।४३-४४) "निध्यधिगमो राजधनम्। न बाह्मणस्याभिक्तपस्य राजा

१ क्ष-पि। ९-[स्मृ.म.क.]

जिगीषमाणो बाह्मणेभ्यो दानाय तानपजित्य ग्रहीतुमिछन्योऽपि राजा युद्धे चोरैः हन्यते तमात्म-यूपो यज्ञोऽनंतदक्षिण इत्याहुर्धर्मज्ञाः। एतेन राज्ञा बाह्मणद्रव्यप्रत्यायनार्थं युध्यमानास्तनुत्यजोऽ-न्येऽपि जूरा व्याख्याता आत्मयूपा अनंतद्क्षिणा यज्ञा इति । मनुः (७१३४)— "म्रियमाणोऽप्याददीत न राजा श्रोत्रियात्करम् । न च श्रुधाऽस्य संसीदेच्छ्रोत्रियो विषये वसन् ॥ "मोहाद्राजा स्वराष्ट्रं यः कर्शयत्यनवेक्षया । सोऽचिराद्भश्यते राज्याज्जीविताच्च सर्वाधवः"॥ इति ( ७११२ )। पराशरः ( १।५६।१।५७, ५९ )--" अवता ह्यनधीयाना यत्र भेक्ष्यचरा द्विजाः । तं ग्रामं दंडयेद्राजा चोरभक्तप्रदो हि सः ॥ " क्षत्रियो हि प्रजा रक्षन्छस्त्रपाणिः प्रदंडवान् । निर्जित्य परसैन्यानि क्षितिं धर्मेन पालयैन् ॥ " पुष्पं पुष्पं विचिनुयानमूलच्छेदं न कारयेत्। मालाकार इवाऽऽरामे न यथांऽगारकारकः (३।३७)॥ " द्वाविमौ पुरुषो छोके सूर्यमंडलभेदिनौ। पिरवाड् योगयुक्तश्च रणे चाभिमुखो हतः (३७)। " यत्र यत्र हतः शूरः श्त्रुभिः परिवेष्टितः। अक्षयान् रुभते होकान्यदि क्कीवं न भाषते (२८)॥ " यस्तु भग्नेषु सैन्येषु विद्वत्सु समंततः । परित्राता यदा गच्छेत्स तु ऋतुफलं लभेत् (४०)॥ " यस्य च्छेदक्षतं गात्रं शरमुद्गरयष्टिभिः । देवकन्यास्तु तं वीरं हरंति रमयंति च ( ४१ )॥ "देवांगनासहस्राणि शूरमायोधने हतम् । त्वरमाणाः प्रधावंति मम भर्त्ता ममेति च ( ४२ )॥ १५ " यं यज्ञसंघेरतपसा च विपाः स्वर्गेषिणो वाऽत्र यथैव यांति । " तथैव यान्त्येव हि तत्र वीराः प्राणानसुयुद्धेन परित्यंजाति ( ४४ )॥ " ळळाटदेशे रुधिरं स्रवेद्यसस्याहवे तुँ प्रविशेच्च वक्त्रम् । " तत्सोमपानेन किलास्य तुल्यं संग्रामयज्ञे विधिवच्च दृष्टम् " ( ४३ ) ॥ विष्णुपुराणे — "दुष्टानां शासनाद्राजा शिष्टानां परिपालनात्। प्राप्नोत्यभिमतान् लोकान्वर्णसंस्थाकरो चृपः"॥ इति। ् , इति क्षत्रियधर्माः । अथ वैश्यधर्माः । मनुः ( १।९० )—– " पञ्चनां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च । विणक्पथं कुसीदं च वैरुयस्य कृषिमेव च " ॥ विणक्पथं वाणिज्यार्थं स्थलछलजलयात्रा। कुसीदं वार्धुष्यम्। अकल्पयदित्यनुवर्तते। हारीतः-"गोरक्षां कृषिवाणिज्ये कुर्याद्वेरयो यथाविधि।दानं देयं यथाशक्तया बाह्मणानां च भोजनम्"॥इति। पराशरः (११६०)— " ठाँभकर्म तथा रत्नं गवां च परिपालनम् । कृषिकर्म च वाणिज्यं वैश्यवृत्तिरुदाहृता "॥ मनुः ( ९।३२६ ) "वैश्यस्तु कृतसंस्कारः कृत्वा दारपरिग्रहस् । वार्त्तायां नित्ययुक्तः स्यात्पशूनां चैव रक्षणे(३२६)॥

" मणिमुक्ताप्रवालानां लोहानां तांतवस्य च। गंधानां च रसानां च विद्याद्र्धेबलाबलम् (३२९)॥ "बीजानमुप्तिविच्च स्यात्क्षेत्रबीजगुणस्य च।मानयोगांश्च जानीयातुंठायोगांश्च सर्वतः(३३०)॥ "सारासारं च भांडानां देशानां च गुणागुणम् । लाभालाभं च पण्यानां पशूनां च विर्वधनम् (३३१)।।

"भृत्यानां च भृतिं विद्याद्भाषाश्च विविधा नृणाम्। द्रव्याणां स्थानयोगं च क्रयविक्रयमेव च(३३२)॥ "धर्मेण च द्व्यवृद्धावातिष्ठेयत्नमुत्तमम् । द्याच्च सर्वभूतानां दानमेव प्रयत्नतः (३३३)"॥ इति । इति वैश्यधर्माः । अथ शृद्धधर्माः ॥ पराश्चरः ॥ ( १।६१ )

" शूदस्य दिजशुश्रूषा परमो धर्म उच्यते । अन्यथा कुरुते किंचित्तद्भवेतस्य निष्फलम् " ॥ 🖫 द्विजशुश्रूषया जीवनासंभवे स एवाह ( १।६२ )—

१ क्ष-येत् । २ क्ष-वधस्तु । ३ ख-च । ४ लोइकर्म इति मुद्रितपाटः । ५ क्ष-कृत्वा ।

''ठवणं मधु तैलं च दाधि तकं घृतं पयः। न दुष्येच्छूद्रजातीनां कुर्यात्सर्वेषु विक्रयम्''॥ इति। सर्वेषु लवणादिषु विकयं कुर्यात् । आपद्यपि वर्ज्यानाहे ( १।६३-६४ )---"विक्रीणन् मद्यमांसानि हाभक्षस्य च भक्षणम्। कुर्वन्नगम्यागमनं शूदः पतित तत्क्षणात्॥ " कपिलाक्षीरपानेन बाह्मणीगमनेन च । वेदाक्षरिवचारेण शूद्रश्चांडालतां वजेत् ॥ "विकर्म कुरुते शूदा द्विजसेवाविवर्जिताः।भवंत्यल्पायुषास्ते वै निरर्थं यात्यसंशयः(२।१६)"॥इति। ५ मनः ( ९।३३४।३३५ )--" शुश्रूषेव तु शूदस्य धर्मो निश्रेयसः परम् ॥ " शुचिरुत्कृष्टशुश्रृषुर्प्रेदुर्वागनहंकृतः । ब्राह्मणायौश्रयो नित्यमुत्कृष्टां जातिमश्रुते "॥ "अशक्नुवंस्तु शुश्रूषां ज्ञूदः कर्तुं द्विजन्मनाम्। पुत्रदारात्ययं प्राप्तो जीवेत्कारुककर्मभिः (१०।९९)॥ "यैः कर्मभिः सुचरितैः शुश्रूष्येते द्विजातयः। तानि कारुककर्माणि शिल्पानि विविधानि च(१००)॥ १० " ग्रूद्रस्तु वृत्तिमाकांक्षन्क्षत्रमाराधयेदिति। धनिनं वाऽप्युपाराध्य वैश्यं शूद्रो जिजीविषेत्(१२१)॥ " स्वर्गार्थमुभयार्थं वा विप्रानाराधयेतु सः । जातब्राह्मणहाँद्दस्य सौ ह्यस्य कृतकृत्यता (१२२)॥ " विप्रसेवैव सूद्रस्य विशिष्टं कर्म कीर्त्यते। यदतोऽन्यत्र कुरुते तद्भवत्यस्य निष्फलम् (१२३)॥ "न शुद्रे पातकं किंचिन्न च संस्कारमहीति। नास्याधिकारों धर्भेऽस्ति नाधर्मात्प्रतिषेधनम् (१२६)॥ " धर्मेप्सवस्तु धर्मज्ञाः सतां वृत्तिमनुष्ठिताः । मंत्रवर्ज्यं न दुष्यंति प्रशंसां प्राप्नुवंति च (१२७)॥ ३५ " यथा यथा हि सद्त्तमातिष्ठत्यनँस्यकः। तथा तथेमं चामुं च लोकं प्रामोत्यनिंदितः (१२८)॥ " शक्तेनापि हि शूर्दण न कार्यो धनसंचयः । शूद्रो हि धनमासाद्य ब्राह्मणानेव बाधते (१२९)॥ ''उच्छिष्टमन्नं दातव्यं जीर्णानि वसनानि च। पुलाकाश्चैव धान्यानां जीर्णाश्चैव परिछदाः''(१२५)॥इति उच्छिष्टं भोजनपात्रे भुक्तशिष्टमेतद्दासविषयम्।नाबाह्मणायोच्छिष्टं प्रयच्छेदित्येतत्तु अदासविषयम्॥ गृहस्थशूद्रविषयमित्यन्ये । तथा च ट्याझः— " उच्छिष्टमन्नं दातव्यं शूदायं गृहमेधिने । गृहस्थाय तु दातव्यमनुच्छिष्टं दिने दिने "॥ इति ।

देवलः—

"शौद्रोऽयं धर्मो द्विजातिशुश्रूषा पापवर्ज्यं कलत्रादिपोषणं कर्षणं पशुपालनं भारोद्वहनपण्यव्यवहारश्चित्रकर्म वृत्यगीतवीणामृदंगवादनानि" इति। याज्ञवल्क्यः (आ. १२०।१२१)—

"शूद्रस्य द्विजशुश्रूषा तयाऽजीवन् विणग्भवेत्। शिल्पैर्वा विविधेर्जीवेद्विजातिहितमाचरन्॥ २५

"भार्यारतिः शुचिर्भृत्यभर्ता श्राद्धित्रयारतः। नमस्कारेण मंत्रेण पंचयज्ञान्न हापयेत्"॥
गौतमः (१०।५१–५८; ६०–६७)—

" शूदश्चतुर्थो वर्ण एकजातिस्तस्यापि सत्यमकोधः शौचमाचमनार्थे पाणिपादप्रक्षालन-मेवैके श्राद्धकर्म भृत्यभरणं स्वदारवृत्तिः। परिचर्या चोत्तरेषां तेभ्यो वृत्तिं लिप्सेत । जीर्णान्युपान-त्छत्रवासः कूर्चादीन्युच्छिष्टाशनं शिल्पवृत्तिश्च यं चायमाश्रयेत् भर्त्तव्यस्तेन पुण्यक्षीणोऽपि । तेन ३० चोत्तरस्तद्र्थोऽस्य निचयः स्यादनुज्ञातोऽस्य नमस्कारो मंत्रः। पाकयज्ञैः स्वयं यजेतेत्येके" इति। एकजातिः । उपनयनमितरेषां द्वितीयजन्म तस्य तन्नास्ति प्राकृतनेषु मृद्यकार आह— "शूद्रस्यापि निषेकपूंसवनसीमंतोन्नयनजातकर्मनामकरणोपनिष्कमणान्नप्राशनचौलान्यमंत्रकाणि यथाकालमुपदिष्टानि" इति । "आचमनस्थाने पाणिपादप्रक्षालनमेव भवति नान्य आचमनकल्प

१ क्ष-या। २ क्ष-रुत्यस्य। ३ कखग-शूद्रस्य। ४ क्ष-अनुष्ठानेन सूयकः। ५ क्ष-या। ६ क्ष-नि।

TRIB

APP

इत्येके "। मनुस्तु सक्नृदम्बुपानिमच्छिति (५।१३८)—" स्त्री शृद्रोऽपि सक्नृत् " इति । नित्यस्नानिविषयेऽण्युशना आह—" सच्छूद्रः स्नायाद्सच्छूद्रः पाणिपादो प्रक्षारुयेत् " इति । श्राद्धकर्मामावास्यादौ आमश्राद्धं मन्त्रवर्ज्यं कर्तव्यम् । स्वदारवृत्तिरवास्य भवति नाश्रमान्तरेषु प्राप्तिरिति । कूर्च बृस्यादि । जीर्णान्युपयुक्तानि उपानदादीनि परिचरते दासाय देयानि । यमसौ पूर्वमाश्रितः कर्माण्यकरोत् क्षीणोऽसमर्थोऽपि तेनासौ भर्तव्यः । तेन च शूद्रेण उत्तरो वृत्तिक्षीणो भर्तव्यः । तद्र्थं उत्तरपोषणार्थं अस्य शूद्रस्य निचयः स्यात् । अस्य वैश्वदेवाद्षिषु देवतापदं चतु- र्थ्यतं मनसा ध्यात्वा नमो नम इत्येवंक्षपो मंत्रोऽनुज्ञातो धर्मज्ञैः । अपर आह—

"देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च । नमः स्वधाये स्वाहाये नित्यमेव नमो नमः" ॥ अयं मंत्रो नमस्कारशब्देन विविक्षितः । स पिञ्येषु कर्मसु भवति । पक्षगुणकेषु गार्ह्येषु गार्व्वेषु गार्वेषु ग

" येनांगेनावरो वर्णो ब्राह्मणस्यापराध्नुयात् । तदंगं तस्य च्छेतव्यं तन्मनोरनुशासनम् ॥

र्न्वण निःश्रेयसं भयः " इति । **मनुः**-

१५ "न शूद्राय मितं द्वान्नोच्छिष्टं न हिविष्कृतम्।न चास्योपिद्शेद्धर्मं न चास्य वर्तमादिशेत्(५।८०)॥ "यस्तस्य धर्मं व्याचिष्टे योऽस्यैवादिशति वतम्।सोऽसंवृतं नाम तमस्तेनैव सह गच्छिति(८१)"॥इति। उच्छिष्टं भिक्षितशेषम् । हिविष्कृतं पुरोडाशादि । न शूद्राय मितं द्वात् । न चास्यो-पिद्शेद्धर्ममित्यादि निषेधः शूद्रानुपयोगि वैदिकाग्निहोत्रादिधर्मज्ञानविषयः । " श्रावयेच्चतुरो वर्णान् कृत्वा ब्राह्मणम्मतः"इति इतिहासपुराणादिश्रवणस्य ब्राह्मणमुखेन शूद्रस्यापि विहितत्वात्।

२० किंच स्मृत्युक्ते शृदाणामि उपदेशे प्रतिषेधाभावो वाच्यः । अन्यथा "शृदश्चतुर्थो वर्ण एक-जातिस्तस्यापि सत्यमकोधः शौचमाचमनार्थे पाणिपादप्रक्षालनभेवैके । श्राद्धकर्म । भृत्यभरणं स्वदारवृत्तिः परिचर्या चोत्तरेषाम् " इत्यादिगौतमादिधमीकानां स्मृत्युक्ताशौचामश्राद्धादीनां चोपदेशाभावे तद्विषयतादृशधर्माणामनुष्ठानात् तद्वचनानामननुष्ठानलक्षणमेव । गौतमः (१२।१-५)- " शूदो द्विजातीनिभसंधायाभिहत्य च वाग्दंडपारुष्याभ्यामंगमोच्यो येनो-

२५ पहन्यादार्यस्व्यभिगमने िहंगोद्धारः स्वहरणं च।गोप्ता चेद्दधोऽधिकोऽथास्य वेदमुपशृण्वतस्त्रपु-जतुभ्यां श्रोत्रप्रतिपूरणमुदाहरणे जिव्हाच्छेदो धारणे शरीरभेदः। आसनशयनवाक्पथिषु समप्रेप्सुर्देड्यः " इति । वाचा परुषयाऽभिसंधाय निर्भत्स्य द्ण्डपारुष्येण चाभिहत्य दण्डेन परुषं ताडियत्वा स्थितः शूदो येनाङ्गेनापराध्नुयात् तद्ङ्गं मोच्यः वियोजनीयः।वाचा निर्भर्त्सने जिव्हाच्छेद्यो भुजादिना ताडिने हस्तादिच्छेद्यः। आर्यास्त्रेवर्णिकाः तेषां स्त्रियो शूदो यद्यभि-

3. गछेत्तदा तस्य लिंगोद्धारणं कर्तन्यं सर्वस्वहरणं स शूद्रस्तासां गोप्ता रिक्षता यदि भवित तदा वधः प्रमाणमधिको दंडः। अथ हेति वाक्यालंकारे। अस्य शूद्रस्य वेद्रमुपशृण्वतः उपमृत्य बुद्धिपूर्व शृण्वतः श्रोत्रे त्रपुणा जतुना च द्रवीकृतेन प्रतिपूरियतन्ये। उदाहरणे वेदोच्चारणे तस्य जिन्हा च्छेद्या। हृद्येनावधारणे परञ्वादिना शरीरं भेद्यम्। शूद्श्वेदासनादिषु द्विजातिभिः साम्यं प्रेप्स्यित तत्तुल्यभावं ततोऽसौ दंड्यः । दंडश्चापस्तंबन दर्शितः (२।२७।१५)—"वाचि

९ **क्ष-**बह्या । २ **क्ष-** + मक्षितशिष्ठं ।

पथि शय्यायामासने समीभवतो दंडस्ताडनम् " इति । वृत्त्यर्थं शूद्रं सेवमानस्य बाह्मणस्य निष्कृतिमाहापस्तंबः (१।२७।११)— "यदेकरात्रेण करोति पापं कृष्णं वर्णं बाह्मणः सेवमानः। चतुर्थकाल उदकाम्यवायी त्रिभिवंधेंस्तद्पहंति पापम् " इति । पराद्यारः (१२।३२)—— "शूद्रानं शूद्रंणं शूद्रेणं च सहासनम्। शूद्रात् ज्ञानागमश्चापि ज्वलंतमपि पातयेत्"॥ इति ।

नारदः "शुद्राणां मासिकं कार्यं वपनं न्यायवर्तिनाम्। वैश्यवच्छौचकलपश्च द्विजोच्छिष्टं तु भोजनम्"॥इति। इति शूद्रकर्म । अथ ब्राह्मणानां श्रेष्ठचम् । आपस्तंवः (१।१।४-५)-- " चत्वारो वर्णा ब्राह्मणक्षत्रियवैक्यशूद्रास्तेषां पूर्वः पूर्वो जन्मतः श्रेयान् "॥ इति । मनुः ( १।९३–९५ )— " उत्तमांगोद्भवात् ज्येष्ठचाङ्गह्मणश्चेव धारणात् । सर्वस्येवास्य सर्गस्य धर्मतो ब्राह्मणः प्रभुः ॥ " तं हि स्वयंभूः स्वादास्यात्तपस्तप्त्वादितोऽसृजत्।हव्यकव्यादिवाह्याय सर्वस्यास्य च गुप्तये॥ १० " यस्यास्येन सदाऽश्रंति हव्यानि त्रिदिवौकसः । कव्यानि चैव पितरः किंभूतमधिकं ततः ॥ " उत्पत्तिरेव विप्रस्य मूर्तिर्घर्मस्य शाश्वती । स हि धर्मार्थमुत्पन्नो ब्रह्मभूयाय कल्पते ( ९८ )॥ " ब्राह्मणो जायमानो वै पृथिव्यामधिजायते । ईश्वरः सर्वभूतानां धर्मकोशस्य गुप्तये" ( ९९ )॥ इत्यादि । "न ज्ञूदाय मितं द्यान चास्योपिदशेन्द्वर्मम्" (४।८१) इत्यादिनिषधः ज्ञूदानुप-योगिवैदिकामिहोत्रादिधर्मज्ञानविषयः । " श्रावयेच्चतुरो वर्णान्कृत्वा ब्राह्मणम्यतः " इति १५ इतिहासपुराणादिश्रवणस्य ब्राह्मणमुखेन शूद्रविषयेऽपि विहितत्त्वात् । किंच स्मृत्युक्त-भूद्रधर्माणामि उपदेशप्रतिषेधाभावो वाच्यः । अन्यथा " शूद्रश्चतुर्थों वर्ण एकजातिः । तस्यापि सत्यमक्रोधः शौचमाचमनार्थे पाणिपादप्रक्षालनमेवैके श्राद्धकर्म भृत्यभरणं स्वदारवृत्तिः तुष्टिः परिचर्या चोत्तरेषाम् " ( १।५१-५७ ) इत्यादिगौतमादिः धर्मोक्तानां स्मृत्युक्तशौच-ु श्राद्धादीनां च उपदेशाभावे तद्दिषयतादृशधर्माणामननुष्ठानात्तद्दचनानामननुष्ठानलक्षणमप्रामाण्य- २० मापयते तस्माच्छ्द्रानुष्ठानानुपयोगिधर्मविषय एव निषेधः । न तु चातुर्वर्ण्यगृहस्थसाधारण-धर्माणामहिंसास्तेयादिरूपाणां प्रातिस्विकशौचामश्राद्धद्विजशुश्रूषादिधर्माणामपि। न च स्वानु-ष्ठानानुपयोगिधर्मश्रवणे कस्याप्यप्रसक्तेः प्रतिषेधो व्यर्थ इति वाच्यम् । धर्मः श्रुतो वा दृष्टो वेति धर्मात्र श्रवणे फलाभिधानात्स्वधर्म इति विशेषाभावाच्छूद्रव्यतिरिक्तानां त्रैवर्णिकानां यथा सर्ववर्णधर्मश्रवणे अधिकारः संन्यासव्यतिारेकानां यथा सर्वाश्रमसाधारणधर्मे अधिकारः त्रैवर्णिक- २५ स्त्रीणां पुरुषधर्में पुरुषाणां च स्त्रीधर्मे यथाधिकारः तथा शूद्रस्यापि प्रसक्ते तद्दिषये प्रतिषेधस्यार्थवत्वात् ।

"सर्वस्वं ब्राह्मणस्येदं यत्किंचिज्जगतीगतम्। ज्येष्ठचेनाभिजनेनेदं सर्वं वै ब्राह्मणोऽर्हति(१००)"॥ "स्वमेव ब्राह्मणो भुंके स्वं वस्ते स्वं ददाति च।अन्नशंस्याद्ब्राह्मणस्य भुंजते हीतरेजनाः (१०१)"॥ इति स्तुतिः। स्तेयादिषु पतनदंडप्रायश्चित्तोपदेशात्। या**ज्ञवल्क्यः** (आ. १९८)—

" तपस्तप्त्वाऽसृजद्वह्मा ब्राह्मणान्वेदगुप्तये । तृप्त्यर्थं पितृदेवानां धर्मसंरक्षणाय च " ॥

#### शातातपः--

" जन्मनैव महाभागो ब्राह्मणो नाम जायते । माताऽसौ सर्वभूतानां वर्णश्रेष्ठः पिता गुरुः ॥ " नास्त्येषां पूजनीयोऽन्यस्त्रिषु लोकेषु कश्चन । वेद्विद्याविशेषेण पूजयंतः परस्परम् ॥ " अन्योन्यगुरवो विप्रा अन्योन्यातिथयः स्मृताः। अन्योन्यमुपकुर्वाणास्तारयंति तरन्ति च ॥ " योहि यां देवतामिष्टामाराधयितुमीहते । सर्वोपायप्रयत्नेन संतोषयतु स द्विजान्॥

"देवतादिव्यभूतेषु क्वचित्काचित्प्रतीष्ठिता । ब्राह्मणो देवताः सर्वास्तस्मात्संपूजयेत्सद्।"॥ श्रुतिरिपे— "ब्राह्मणो वै सर्वा देवता" इति "यावतीर्वे देवतास्ताः सर्वा वेदविदि । ब्राह्मणे वसंतीति"च । मनुः (१।९६–९७)—

"भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठाः प्राणिनां बुद्धिजीविनः। बुद्धिमत्सु नराः श्रेष्ठा नरेषु ब्राह्मणाः स्मृताः॥ " ब्राह्मणेषु तु विद्दांसो विद्दत्सु कृतबुद्धयः। कृतबुद्धिषु कर्तारः कर्तृषु ब्रह्मवेदिनः"॥ इति। विद्दांसो वेदविदः। कृतबुद्धयः परिचितवेदार्थकर्त्तारश्चोदितधर्मकृतः। ब्रह्मवेदिनः परमात्मवेदिनः। 'कर्तृषु ब्रह्मवेदिन' इति वदता ब्रह्मविद्धिरिप कर्म कर्त्तव्यमिति सूचितम्। इति ब्राह्मणश्चेष्ठच्यम्। ३० अथ जातिविवेकः। तत्र मनुः (१०।५-६)—

> " सर्ववर्णेषु तुल्यासु पत्नीष्वक्षतयोनिषु । आनुलोम्येन संभूता जात्या ज्ञेयास्त एव ते ॥ " स्त्रीष्वनंतरजातासु द्विजैरुत्पदितान्सुतान् । सदृशानेव तानाहुर्मातृदोषविवर्जितान् " ॥

#### देवलः---

30

" तेषां सवर्णजाः श्रेष्ठास्तेभ्योऽन्वगनुलोमजाः । अंतराला बहिर्वर्णाः पतिताः प्रतिलोमजाः " ॥ १५ मनुः—" अवरासूत्तमाज्जाताश्वानुलोमा इति स्मृताः ।

"नृपायां विप्रतो जातः सवर्णो ब्राह्मणो भवेत् । आयुर्वेदाथर्ववेदघनुर्वेदान्सदा पठेत् ॥ "गजाश्वारोहणं तस्य सवर्णस्य विधीयते । अस्यामनेन चौर्येण जातो नक्षत्रजीविकः॥ " विप्रस्य त्रिषु वर्णेषु नृपतेर्वर्णयोर्द्दयोः । वैश्यस्य वर्ण एकस्मिन्षडेतेऽपसदाः स्मृताः"॥

(१०) याज्ञवल्क्यः (आ. ९१-९२)—

२० "विप्रान्मूर्धावसिक्तो हि क्षत्रियायां विशः स्त्रियास। अंबष्टः श्रूद्यां निषादो जातः पारशरोऽपि वा ॥ "वैश्वयाशूद्योस्तु राजन्यान्माहीष्योयो सुतौ स्मृतो। वैश्वयाचु करणः श्रूद्यां विश्वास्वेष विधिः स्मृतः"॥ एष सवर्णमूर्धावसिक्तादिसंज्ञााविधिः विश्वासु ऊढासु स्मृतः। यचु "ब्राह्मणेन क्षत्रियायामुत्पादितः क्षत्रिय एव भवति क्षत्रियेण वैश्यायां वैश्य एव वैश्येन श्रूद्रायां श्रूद्र" इति शंखस्मरणम्— तत्क्षत्रियादिजातिप्राप्त्यर्थं न तु सवर्णादिसंज्ञानिराकरणार्थम् । अतश्च मूर्धावसिक्तादीनां क्षत्रियादिरुक्तेरेव दंडाजिनोपवीतादिभिरुपनयनादि कार्यमिति विज्ञानेश्वरः ( पृ.२६ मं.२२ )॥ मनुरिष ( १०८ )—

" ब्राह्मणाद्देश्यकन्यायामंबष्ठो नाम जायते । निषादः शूद्रकन्यायां यः पारशव एव वा ॥ " क्षत्रियाद्देश्यकन्यायां माहिष्यांबष्ठ इत्यसों । आयुर्वेद्रमयाष्टांगं पठेदेष स्ववृत्तये ॥ "अस्यामनेन चौर्येण जातश्चाश्विक उच्यते । अश्वानां विकयस्तेषां शुश्रूषा वृत्तिरस्य तु ॥ " वैश्यतः शूद्रकन्यायामुमको नाम जायते । मेषाविविकयश्चास्य वृत्तिः कम्बलविकयः ॥ "अन्तःपुराणि वा रक्षेन्च्रपाणामाज्ञया सदा । चौर्येण कटकारः स्यात्कटविकयकर्मवान् ॥ "क्षत्रियाच्छूद्रकन्यायां क्र्राचारविहारवान् । क्षत्रशूद्रवपुर्जेतुरुग्नो नाम प्रजायते ॥ ( ९ ) "ब्राह्मणाद्देश्यकन्यायां निषादो नाम जायते । मंत्रोषधाक्रियां कुर्यान्नित्यं शालिक्यकर्म च ॥ "चौर्येण कटकारः स्याद्रर्ध्व नापित एव सः । नाम्यूर्ध्ववपनं वृत्ति कुंभानां करणं मृदा ॥

- " ब्राह्मणाच्छूद्रकन्याया जातः पारश्वस्तथा । भद्रकाल्यर्चनं तस्य वृत्तं वाद्यं च वृत्तये ॥ " अस्यां वै चोरसंगत्या निषादो जायते सुतः । जीवेद्दंभेन गानेन मृगाणां हिंसयाऽपि वा॥ "क्षत्रियाच्छूद्रकन्यायां जातो दौःषंत उच्यते । वनौकसां संग्रहणं मत्स्यानां ग्रहणं तथा॥ " खड्गादिशस्त्रकरणं दौःषंतस्य तदुच्यते ॥
- " अस्यामनेन चौर्येण शूलिको जायते नरः। नित्यं शूलधरश्चेव राज्ञां दंड्यांस्तु दंडयेत्॥ ५
- " माहिष्यात्करणायां तु रथकारस्तु जायते । अथ पर्यायनामानि तक्षशिल्पी च वर्यकी ॥ " लोहकारः कर्मकारः विद्यते यजनं तथा । उपवीतं विधानेन कुर्यादाधानमप्यसौ ॥
- " वास्तुशास्त्रमधीयानः प्रासाद्प्रतिमादिकम्। यज्ञपात्रान्द्विजातीनां हैमान्याभरणानि च॥

" क्रुब्युपस्करणं लेख्यं कर्माण्यस्योदितानि च "। शंखः-

''रथकारस्तस्येज्याधानोपनयनसंस्कारिकयाश्च प्रतिष्ठा रथस्त्रवास्तुविद्याध्ययनवृत्तिता च'' इति। १० इत्यनुस्रोमजातिः ॥ अथ कुण्डगोस्रकादिजातिः । मनुः—

" ब्राह्मण्यां सधवायां तु जारजातः स कुंडकः । विधवायां गोलकः स्यादेतौ श्रान्धे बहिष्कृतौ॥

" चपायां क्षत्रियाज्जातश्चौर्याद्भौज इति स्पृतः। नाभिषेकः पष्टधरो राजके रंजयेत्प्रजाः॥

" वैश्यायां वैश्यतश्चीर्यान्मणिकारश्च जायते । मुक्तानां वेधनं शंखलवनं रत्नरंजनम् ॥

" अस्यैव मणिकारस्य त्रीणि कर्माणि वृत्तये ॥

" शूद्रायां शूद्रतश्चौर्याज्जातो माणवको भवेत् । अश्वानां तृणदानेन वर्त्तयेदेष नित्यशः "॥ अथ प्रतिलोमजातिनिरूपणम् । प्रातिलोमानाह याज्ञवत्क्यः (आ. ९३-९४)-

" ब्राह्मण्यां क्षत्रियात्मुतो वेश्याद्वैदेहकस्तथा । श्रूद्राज्जातस्तु चंडालः सर्वधर्मबहिष्कृतः ॥ " क्षत्रिया मागधं वैश्याच्छ्द्रात्क्षत्तारमेव च । श्रूद्रादायोगवं वैश्याज्जनयामास वै सुतम् " ॥ मनुः ( १०।११ )—

े "क्षत्रियार्द्विपकन्यायां सूतो भवति जातितः । प्रतिलोमेषु च श्रेष्ठो विष्णोरभ्यर्चनं तथा ॥

" धर्मावबोधनं तस्य सार्थ्यं कटविक्रयः । नित्यं द्विजवदाधार इति सूतस्य वृत्तयः ॥

" नृपायां वैश्यतो जातः कथितो मागधश्व सः । नृपप्रशंसनं कुर्यात्तंत्रिवीणाश्च वाद्येत्॥ " अस्यामनेन चौर्येण पुर्हिदो नाम जन्मतः । हिंसया दुष्टसत्वानामरण्ये वर्त्तयेद्यम्॥

"तैलिपण्याकलवणविक्रयेणैव वर्त्तयेत् । अभोज्यान्नः स्वयं शूद्रैरसपृश्योऽपि भवत्युत ॥ २५

" ग्रामादिष्वपराह्मेषु प्रविशन् दंडमईति ॥

" वैश्यानमागधवैदेहौ राजविष्रांगनासुतौ । शूद्रादायोगवक्षत्ता चंडालश्चाधमो हणाम् ॥

" वैश्यराजन्यविप्राप्तु जायंते वर्णसंकरः ।

" यथैव श्द्रो बाह्मण्यां बाह्मजं तु प्रस्यते । यथा बाह्मंतरो बाह्मं चातुर्वण्ये प्रसूयते ॥

" आयोगवश्च क्षता च चंडालश्चाधमो चणाम्। प्रातिलोम्येन जायंते शूद्राद्यसद्यस्त्रयः॥

" वैश्यान्मागधवैदेहाँ क्षत्रियात्सूत एव तु । प्रतीपमेव जायंते परेऽप्यपसदास्त्रयः॥ (१७) " जातो निषादाच्छदायां जात्या भवति पल्कसः। (१८) उग्रात्त जातः क्षतायां स्वणक हा

" जातो निषादाच्छूदायां जात्या भवति पुल्कसः । (१८) उग्रात्तु जातः क्षतायां श्वपाक इति कीर्त्यते ॥

" चंडाळश्वपचानां तु बहिर्यामात्प्रतिश्रयः । चैत्यद्वमश्मशानेषु शैलेषूपवनेषु च ॥

" वसेयुरेते अज्ञाता वार्ताया च स्वकर्मभिः। वासांसि मृतचेळानि भिन्नभांढे च भोजनम् ॥ ३५

" काष्णीयसस्त्वलंकारः परिवज्या च नित्यशः। न तैः समयमन्विछेत्पुरुषो धर्ममाचरन्॥

" वर्णापेतमविज्ञातं नरं कलुषयोनिजम् । आर्यरूपिमवानार्यं कर्मभिः स्वैर्विभावयेत् ॥

" अनार्यता निष्ठुरता ऋ्रता निष्क्रियात्मता। पुरुषं व्यंजयन्तीह लोके कलुषयोनिजम् ॥

" पितुर्वा भजते शीलं मातुर्वोभयमेव वा । न कथंचन दुर्योनिः प्रकृतिं स्वां विमुख्रति॥

" स्वस्वजातेहिं यत्कर्म कथितं तेन वर्तयेत्। अन्यथा वर्त्तमाने हि सत्यं पतित जातितः"॥ याज्ञवल्क्यः (आ. ९५)-"असत्संतस्तु विज्ञेयाः प्रतिलोमानुलोमजाः"। असंतः प्रतिलोमजाः सन्तश्चानुलोमजा ज्ञातव्या इत्यर्थः । अनुलोमप्रतिलोमजातीनामनन्तत्वेन वक्तुमशक्यक्वाद्त्र न लिख्यते । इति प्रतिलोमजातिः

पुन: सावर्ण्यप्राप्तौ कारणमाह याज्ञवल्क्यः ( आ. ९६ )---

"जात्युत्कर्षी युगे ज्ञेयः सप्तमे पंचमेऽपि वा। व्यत्यये कर्मणां साम्यं पूर्ववच्चाधरोत्तरम्"॥ जातयो मूर्धावासिकाचास्तासामुत्कर्षो ब्राह्मणत्त्वादिजातिप्राप्तिः । युगे जन्मनि । सप्तमे पश्चमे अपि शब्दात्षष्ठे वा बोद्धव्या। व्यवस्थितश्चायं विकल्पः। ब्राह्मणेन शूद्रायामुत्पादिता निषादी सा ब्राह्मणेनोढा दुहितरं कांचिज्जनयति। साऽपि ब्राह्मणेनोढा अन्यामित्यनेन प्रकारेण षष्ठी सप्तमं ब्राह्मणं जनयति । ब्राह्मणेन वैश्यायामुत्पादिता अंबष्ठी । साऽप्येतेन प्रकारेण पंचमी षष्ठं ब्राह्मणं १५ जनयति । मूर्धावसिकाऽप्यनेन प्रकारेण चतुर्थी पंचमं ब्राह्मणं जनयति । एवमुग्रा क्षत्रियोढा माहिष्या च यथाक्रमं षष्ठपंचमं च क्षत्रियं जनयति । तथा करणी वैरुयोढा पंचमं वैरुयं जनयति । एवं ब्राह्मणादीनां क्षत्रियादिहीनवृत्त्या क्षत्रियादिहींनजातिर्भवतीत्याह " व्यत्यये कर्मणास् " इति । कर्मणां व्यत्त्यये वृत्त्यर्थानां कर्मणां विपर्यासे सति यद्याप-द्विमोक्षेऽपि तां वृत्तिं न परित्यजाति तदा सप्तमे षष्ठे पंचमे वा जन्मनि साम्यं यस्य हीनस्य २० कर्मणा जीवति तत्समानजातित्वं भवति । तद्यथाः । ब्राह्मणः ज्ञूद्रवृत्त्या जीवस्तामपरित्यजन्यदि पुत्रमुत्पाद्यति सोऽपि तथैव वृत्त्या जीवन्पुत्रान्तरमित्येवं परंपरया सप्तमे जन्मनि शूद्रमेव जनयति। एवं वैश्यवृत्त्या जीवन्षष्ठो वैश्यं क्षत्रियवृत्त्या जीवन् पंचमे क्षत्रियमिति पूर्ववच्चाधरोत्तरमवरे चोत्तरे चाधरोत्तरम् । यथा मूर्धाविभिक्तायां क्षत्रियवैरुयशूद्रैरुत्पादिता अंबष्ठायां वैरुयशूद्राभ्यां निषायां जूदेण उत्पादिता अपरे प्रतिलोमजा तथामूर्धावसिक्तांबष्टनिषाद्दिषु बाह्मणोत्पादितां २५ माहिष्योग्रयोबीह्मणेन क्षत्रियेण च उत्पादिता करण्यां ब्राह्मणेन क्षत्रियेण वैश्येन च उत्पादिता उत्तरे अनुलोमजा एवमधरोत्तरं पूर्ववत्संकरवत्सद्सत् सदिति बोद्धव्यमित्यर्थः॥ मनुः (१०।२०)---

"द्विजातयः सवर्णासु जनयंत्यव्रतान्सुतान् । तान्सावित्रीपरिश्रष्टान् वात्यानित्यभिनिर्दिशेत् "॥ बोधायनोऽपि

३० "त्रिषु वर्णेषु सादृश्याद्वतान् जनयेतु यान्।तान्सावित्रीपरिश्रष्टान् वात्यान् इत्याहुर्मनीषिण"।।इति। अथ गर्भाधानादि । याज्ञवल्क्यः ( आ. १० )—" ब्रह्मक्षत्रियाविट्रगूदा वर्णास्त्वाद्यास्त्रयो द्विजाः। निषेकादिश्मशानांतास्तेषां वै मंत्रतः क्रियाः"॥ निषेको गर्भाधानम् । तत्र मनुः (२।२६)-" वैद्किः कर्मभिः पुण्यैनिषेकायैर्द्विजन्मनाम् । कार्यः शरीरसंस्कारः पावनः प्रेत्य चेह च " ॥ अंगिराः "चित्रकर्म यथानेकैरंगैरुन्मील्यते शनैः। ब्राह्मण्यमपि तद्वत्स्यात् संस्कारैविधिपूर्वकैः"॥

३५ मनुः (२।२७)-

" गार्मेहीमेर्जातिकर्मचौलमौजीनिबंधनैः । बैजिकं गार्भिकं चैनो दिजानामपसूज्यते" ॥ बीजं शुक्कशोणितम् । तद्दोषजनितं वैजिकम् । अशुचिगर्भनिवासजनितं गार्भिकम् ॥ तथा च याज्ञवल्कयः ( आ. १३ )-" एवमेनः शमं याति बीजगर्भसमद्भवम् " ॥ इति । संस्काराश्च गौतमेन दर्शिताः (८।१४-२४)-" गर्भायानपुंसवनसीमंतोन्नयनजातकर्मनाम-करणान्नप्राशनचौळोपयनम् । चत्वारि वेदवतानि । स्नानं सहधर्मचारिणीसंयोगः । पंचानां यज्ञा- ५ नामनृष्ठानं देविपतृमनुष्यभृतब्रह्मणामेतेषां चाष्टकापार्वणश्राद्धं श्रावण्याग्रायणीचैव्याश्वयजीति सप्त पाकयज्ञसंस्थाः । अग्न्याधेयमग्रिहोत्रं दर्शपूर्णमासा वाग्रयणं चातुर्मास्यानि निरूद्धपुञ्ज-बंधसौत्रामणीति सप्त हविर्यज्ञसंस्थाः । अग्निष्टोमोऽत्त्यग्निष्टोम उद्यथ्यः षोड्हो वाजपेयातिरात्रा-तोर्याम इति सप्त सोमसंस्थाः । इत्येते चत्वारिंशत्संस्कारा अष्टावात्मगुणाः । दया सर्वभूतेषु क्षांतिरनुसुया शौचमनायासो मंगलमकार्पण्यमस्पृहा " इति ॥ वेदवतानि प्राजापत्यादीनि । १० स्नानं समावर्त्तनम् । सहधर्मचारिणीसंयोगो विवाहः । पंचानां देवयज्ञादीनामहरहरनुष्ठानं पंचेतै पृथक्संस्काराः एतेषां वक्ष्यमाणानामष्टकादीनामनुष्ठानमित्यर्थः । अष्टकाद्यः पूर्वं व्याख्याताः । मनुनोपनिष्कामणाख्यं कर्माप्युक्तम (२।३४) — "चतुर्थे मासि कर्तव्यं शिशोर्निष्क्रमणं गहात्" इति । तदिह नाद्दतं चत्वारिंशद्यहणादेतावंतः संस्कारास्तेनान्यानि श्रौतानि स्मार्तानि च कर्माणि न संस्कारेष्वंतर्भवंति । द्यादीनां लक्षणमाह बृहस्पति:-94

"परे वा बंधुवर्गे वा मित्रे द्वेष्टरि वा सदा। आपदो रक्षणं यन्तु द्येषा परि कीर्तिता॥
"बाह्ये चाभ्यंतरे चैव दुःस उत्पादिते परैः। न प्रकुर्वति नो हंति सा क्षमा परिकीर्तिता॥
"यो धर्ममर्थ कामं वा लभते मोक्षमेव वा। न द्वेष्यात्तं सदा प्राज्ञः साऽनस्या स्मृता बुधैः॥
"अभक्ष्यपरिहारश्च संसर्गश्चाप्यनिदितैः। स्वधर्मे च व्यवस्थानं शौचमेतत्प्रकीर्तितम्॥
"यदारंभे भवेत्पीडा नित्यमत्यंतमात्मनः। तद्वर्जयेद्धर्ममिपि सोऽनायासः प्रकीर्तितः॥
"प्रशस्ताचरणं नित्यमप्रशस्तविवर्जनम्। एतद्धि मंगलं प्रोक्तमृषिभिस्तत्त्वदार्शिभिः॥
"स्तोकादपि हि दातव्यं मुदितेनांतरात्मना। अहन्यहिन यित्किंचिद्कार्पण्यं हि तत् स्मृतम्॥
"यथोत्पन्नैस्तु संतोषः कर्तव्यः स्वार्जितैर्धनैः। परार्थं नाभिलाषेत साऽस्पृहा परिकीर्तता "॥ इति।
"सस्य चत्वारिशत् संस्काराः अष्टा वाऽत्मगुणाश्च स ब्राह्मणः सायुज्यमामोतीत्याह शंखः—

" संस्कारैः संस्कृतः पूर्वेरुत्तरेरपि संस्कृतः। नित्यमष्टगुणैर्युक्तो ब्राह्मणो ब्रह्मलौकिकम् ॥ २५

"ब्राह्मं पदमवामोति तस्मान्न च्यवते पुनः"॥ इति गर्भाधानाद्यः पूर्वे संस्काराः उत्तरे त्वष्टकाद्यः। तथा हारीतः—" द्विविध एव संस्कारो भवति ब्राह्मो दैवश्च। गर्भाधानादिसमाव-र्तान्ते ब्राह्मः। पाकयज्ञहिवर्यज्ञसौम्याश्चेति दैवाः। ब्राह्मेण संस्कारेण संस्कृत क्रषीणां समानानां सायुज्यं गच्छिति दैवेनोत्तरेण संस्कृतो देवानां समानतां सठोकतां सायुज्यं गच्छिति" इति। एतच्च आत्मगुणहीनसंस्काराभिप्रायेण। अत एव गौतमः—( ८१९५) "यस्यैते चत्वारिंशत्संस्कारा न ३० चाष्टावात्मगुणा न स ब्रह्मणः सायुज्यं साठोक्यं च गच्छिति" इति। अतश्च यस्यैते चत्वारिंशत्सं-स्कारा अष्टावात्मगुणाश्च तस्यैवेदं ब्रह्मणः सायुज्यप्राप्तिठक्षणं फलिमिति मंतव्यम् । अत्र च गर्भाधानाद्य उपनयनपर्यता एव संस्काराः सर्वेषां त्रिजातीनां नियताः। न पुनःस्नानाद्यः। तथात्वे 'यमिच्छेत् कर्तुं तमाविशेत्' 'यदि वेतरथा ब्रह्मचर्यादेव प्रवजेत्' इत्यादिभिविरोधः स्यात्॥ १०—[ स्मृ. मृ. फ. ]

## अथ गर्भाधानम् । तत्र मनुः ( ३।४५-४९ )—

- " ऋतुकालाभिगामी स्यात्स्वदारनिरतः सदा । पर्ववर्जं वजेच्चैनां तद्वतो रातिकाम्यया " ॥ " ऋतुः स्वाभाविकः स्त्रीणां रात्रयः षोडश स्मृताः । चतुर्भिरितरैः सार्धमहोभिः सद्विगहितैः ॥
- "तासामाबश्चतस्रस्तु निंदितैकाद्शी च या। त्रयोद्शी च शेषास्तु प्रशस्ता दृश रात्रयः॥
- ५ '' युग्मासु पुत्रा जायंते स्त्रियोऽयुग्मासु रात्रिषु । तस्माद्युग्मासु पुत्रार्थी संविशेदार्त्तवे स्त्रियम् ॥ '' अमावास्यामष्टमीं च पौर्णमासीं चतुर्दशीम् । ब्रह्मचारी भवेत्रित्यमप्यृतौ स्नातको द्विजः "॥

# बृहस्पतिः—

"ऋतुकालाभिगमनं पुंसां कार्यं प्रयत्नतः । सदैव वा पर्ववर्ज्यं स्त्रीणामभिमतं हि तत्"॥ याज्ञवल्क्यः ( आ. ८१ )—

- "यथाकामी भवेद्दाऽपि स्त्रीणां वरमनुस्मरन्। स्वदारिनरतश्चैव स्त्रियो रक्ष्या यतः स्मृताः"॥ भार्येच्छानतिक्रमेण प्रवृत्तिरिति यथाकामी स्त्रीणां वरमिंद्रदत्तमनुस्मरन् । यथा (तै. स. २।५।१) " सस्त्रीषरसादमुपासीदद्रस्यै ब्रह्महत्याहै तृतीयं प्रतिगृह्णितिति । ता अब्रुवन्वरं वृणा- मह ऋत्वियात्प्रजां विंदामहै काममाविजनितोः संभवामेति तस्माद्यत्वियास्त्रियः प्रजां विंद्ते काम- माविजनतोः संभवंति वारे वृत्र ह्यासां तृतीयं ब्रह्महत्याये प्रत्यगृह्णन् सा मलवद्वासा अभवत् "
- १५ इति । स्त्रीषश्सादं स्त्रीसमूहम् ऋत्वियादिति ऋतुः प्राप्तोऽस्येति ऋत्वियमार्त्तवमुच्यते । छंद्सि घिसति घस्। तस्येयः। आविजनिनोः। विजननं प्रसवः। भावरुक्षणे स्थे णिति जने स्तोसुन्प्रत्ययः। संभवः संयोगः। प्रथमसंयोगे गर्भो भवतीति यद्यपि द्वितीयादिप्रवृत्तिरप्रजार्था तथापि कामानुरूपमा-प्रसवात्संभवाम । गर्भश्च सुस्तं वर्धतामिति वारे वरणकाले आसामभिवतं हि ब्रह्महत्यायै षठ्यथै चतुर्थी प्रत्यगृह्णनिष्ठयः मरुवद्यासः रजस्वला। वासोयहणं वासिस रजस्पर्शात् प्रभृत्यप्रायत्यम-
- २० स्तीति सूचनार्थः । याज्ञवल्क्यः ( आ. ७९ )--
  - " षोडषर्त्तुर्निशाः स्त्रीणां तस्मिन्युग्मासु संविशत् । ब्रह्मचार्येव पर्वण्याद्याश्चतस्रश्च वर्जयेत् " ॥ निशाग्रहणं दिवसप्रतिषेधार्थम् । अत एव शंखास्त्राखितौ—— " नार्तवे दिवा मैथुनं वर्ज-द्रुपवीर्याश्च दिवा प्रस्यंतेऽल्पायुषश्चेति " । युग्मास्विति बहुवचनं समुच्चयार्थम् । तेनैकस्मिन्नप्यतावप्रतिषिद्धासु युग्मासु सर्वासु रात्रिषु गच्छेदेवं गच्छन्ब्रह्मचार्येव भवति । अतश्च " अत्र
- २५ ब्रह्मचर्यं चोदितं तत्र गच्छतोऽपि न ब्रह्मचर्यस्सलनप्रयुक्ते दोषोऽस्तीति " विज्ञानेश्वरः (पु. २० पं. १-३)। पर्वाण्याद्याश्च तत्र च वर्जयेदिति । तथाच श्रुतिः " नामावास्यायां च पौर्णमास्यां च स्त्रियमुपेयाद्यदुपेयान्निरिंदियः स्यात् "॥ इति । " तस्मान्मलवद्दाससा न संवदेत न सहासीतेति । यां मलवद्दाससः संभवंति यस्ततो जायतेऽसौ अभिशस्त " इति च । युग्मास्वप्युत्तरोत्तरवैशिष्ट्यमाहापस्तंदः (३।९।१)—"चतुर्थीप्रभृत्या षोढशीमुत्तरामुत्तरां युग्मां
- अजानिःश्रेयसमृतुगमन इत्युपदिशांति " इति । एतच्चतुर्थेऽह्नि गमनं रजोनिवृत्तौ द्रष्टव्यम् ।
   एतदेवाभिप्रेत्य कात्यायनः—

"रजस्वलां चतुर्थेऽह्नि स्नानाच्छुद्धिमवाप्नुयात् " इति । हारीतश्च—" चतुर्थेऽह्नि स्नाताया युग्मासु च"इति । तदाह गोभिलः—"यदुर्गमती भवत्युपरतशोणिता तदा संभवकालः " इति ॥ पराशरः—( ७।१७-१९ )

30

"स्नाता रजस्वला या तु चतुर्थेऽहिन शुध्यित । कुर्याद्रजोनिवृत्तौ तु दैविष=यादि कर्म च ॥ "साध्वाचारा न तावत्सा रजो यावत्प्रवर्तते । रजोनिवृत्तौ गम्या स्त्री गृहकर्मणि चैव हि ॥ "प्रथमेऽहिन चण्डाली द्वितीये ब्रह्मघातकी । तृतीये रजकी प्रोक्ता चतुर्थेऽहिन शुध्यिति" ॥इति । चंडाल्यादिगमने यावत् प्रत्यवायः तावत् रजस्वलागमनेऽपि । श्रुतिरिपि—" तिस्रो रात्रीर्वतं चरेत्" इति ॥ एवं चतुर्थेदिनवर्ज्यत्वस्मरणं रजोनुवृत्तिविषयं अल्पायुर्धनवार्जितपुत्रोद्भवाभिप्रायं ५ वा । तथा व्यासः—

" रात्रौ चतुर्थ्या पुत्रः स्याद्रुपायुर्धनवर्जितः । पंचम्यां पुत्रिणी नारी षष्ठ्यां पुत्रस्तु मध्यमः ॥ " सप्तम्यामप्रजा योषिद्ष्टम्यामिश्वरः सुतः । नवम्यां सुभगा दारा द्शम्यां च परः पुमान् ॥ " एकाद्श्यामधर्म्यां स्त्री द्वाद्श्यां पुरुषोत्तमः । त्रयोद्श्यां सुता लोकवर्णसंकरकारिणी ॥ " धर्मविच्च कृतज्ञः स्यादात्मवेत्ता दृढवतः । प्रजायंते चतुर्द्श्यां गुणोधैर्जगतीपतिः ॥ " राजपत्नी महाभोगा राजवंशगताऽथवा । जायते पंचद्श्यां तु बहुपुत्रा पतिवता ॥ "विद्यालक्षणसंपन्नः सत्यवादी जितेन्द्रियः । आश्रयः सर्वभूतानां षोढशे जायते पुमान्"॥ इति । याज्ञवल्क्यः ( आ. ८० )—

" एवं गच्छिन्स्रियं क्षामां मघामूलं च वर्जयेत् । स्वस्थ इंदौ संकृतपुत्रं लक्षण्यं जनयेत्पुमान् "॥ स्वस्थ इंदौ चंद्रबले सित मघामूले विहाय क्षामां कृशां सकुद्गच्छन् लक्षण्यं लक्षणयुक्तं च १५ पुत्रं जनयेदित्यर्थ: । बृहस्पितः—

"स्त्रियाः शुक्रेऽधिके स्त्री स्यात्पुमान् पुंसोधिको भवेत्।तस्माच्छुक्रविवृध्यर्थे वृष्यं स्त्रिग्धं च भक्षयेत्॥ " लघ्वाहारां स्त्रियां कुर्यादेवं संजनयेत्सुतम् "। वृष्यं वीर्यवर्धनं द्रव्यम् ॥ मनुः (२।४९ )— "पुमान् पुंसोऽधिके शुक्रे स्त्री भवत्यधिके स्त्रियाः। समेऽपुमान्पुंस्त्रियौ वा क्षीणेऽल्पे च विपर्ययः"॥ अपुमान् नपुंसकः। पुंस्त्रियौ वा यमलौ यदि तदा बीजविभागः। तदाह यमः— ः यदि संयोगकाले तु पुरुषो रागमोहितः। द्विधा समुत्सृजेच्छुकं यमकं तत्र जायते"॥ इति ।

े याद सयागकाल तु पुरुषा रागमाहितः । द्विधा समुत्मुजच्छुक यमक तत्र जायते "॥ इति । क्षीणे निःसारे अल्पे च विपर्ययः गर्भाग्रहणम् । स्त्री भवत्यधिके स्त्रिया इत्यत्र रजसीत्यध्याहारः । अथवा शुक्रशब्दस्यैव रजोवाचकत्वं चेत्यवगंतव्यम् । सायणीये—

" षष्ट्यष्टमीं पंचद्शीं चतुर्यशीं चतुर्दशीमप्युभयत्र हित्वा शेषाः शुभाः स्युस्तिथयो निषेके वाराः शशांकार्यसितेंद्रजानाम् ॥ २५ " विष्णुः प्रजेशरविमित्रसमीरपौष्णमूलोत्तरावरुणभानि निषेककार्ये । पूज्यानि पुष्यवसुशीतकराश्विचित्रादित्याश्च मध्यमफला विफलाः स्युरन्याः" ॥ विष्णुः श्रवणम् । प्रजेशो रोहिणी । रविर्हस्तः । मित्रः अनुराधा । समीरः स्वाती । पौष्णो रेबती । वरुणः शतभिषक् । वसु धनिष्ठा । शीतकरः मृगशिराः । आदित्याः पुनर्वसू ।

"वृषभिभश्चनकर्कसिंहकन्या तुलघटचापझषाः शुभा भवंति । यदि शुभबलकारिणोऽनुकूला निधनविशुद्धिकरा निषेककार्ये "॥ निधनमष्टमस्थानम् । ऋतुयौगपथे तु गमनक्रममाह देवलः—

" योगपचे तु तीर्थानां विपादिक्रमशो वजेत् । रक्षणार्थमपुत्रां वा ग्रहणक्रमशोऽपि वा ॥ तीर्थपृतुः । पराज्ञरः ( ४।१४ )—

" ऋतुस्नातां तु यो भार्यी संनिधौ नोपगच्छति । घोरायां अूणहत्यायां युज्यते नात्र संशयः "॥ बोधायनः—

"ऋतुस्नातां तु यो भार्यी संनिधौ नोपगच्छति। पितरस्तस्य तन्मासं तस्मिन् रेतासि शेरते"॥ इति । संनिधिग्रहणादसंनिधौ अशकौ च न दोषः । तथा देवलः—

५ "स्वयं दारान् ऋतुस्नातान् स्वस्थश्चेक्नोपगच्छति । श्रूणहत्यामवामोति गर्भे प्राप्तं विनाश्य सः ॥ "त्रीणि वर्षाण्यतिमतीं यो भार्यो नोपगच्छति । स तुल्यं श्रूणहत्याया दोषप्रच्छत्यसंशयम् ॥ "क्रतौ नोपैति यो भार्यामत्रतौ यश्च गच्छति । तुल्यमाहुस्तयोः पापमयोनौ यश्च सिंचिति "॥ अत्रतुगमनप्रतिषेधः स्त्रिया इच्छाभावे वेदितव्यः । अन्यथा " यथाकामी भवेत् " इत्यादि-वचनविरोधः स्यात् । तथा च गौतमः ( ५।१-२ )— "क्रतावुपेयात्सर्वत्र वा प्रतिषिद्धवर्जम्"

९० इति । आपस्तंबः । (२।२०।२२)—" भोका च धर्माविप्रतिषिद्धान्भोगान्" इति । श्रूयते च " स्त्रीरक्षणम् अप्रमत्तारक्षतं तन्तुमेतममावां क्षेत्रे परबीजानि वाप्सुः" इति । महाभारतेऽपि— " अग्निहोत्रफला वेदा दत्तभुक्तफलं धनम् । रितपुत्रफला दारा शीलवृत्तफलं श्रुतिम्" ॥ इति । व्यासः—

" अन्ततावृतुकाले वा दिवारात्रे तथापि वा । प्रोषितस्तु स्त्रियं गच्छेत्प्रायश्चित्तीयते न च "॥ १५ ऋतुकालातिक्रमदोषापवादमाह व्यासः-

" व्याधितो बंधनस्थो वा प्रवासेष्वथ पर्वसु । ऋतुकालेषु नारीणां भ्रूणहत्या प्रमुच्यते" ॥ भ्रूणहतिशब्दस्तृतीयांतः । बोधायनः—

"यस्तु पाणिगृहीताया आस्ये गच्छति मैथुनम्।तस्येह निष्कृतिर्नास्तीत्येवमाह प्रजापतिः"॥ **इति**। **व्यासः**—

२० "परदारान्न गच्छेतु मनसाऽपि कथंचन । परदाररितः पुंसामुभयत्रापि भीतिदा ॥ "इति मत्वा स्वदारेषु कतुमत्सु बुधो वजेत्" । अजातपुत्रस्यैवात्रर्तुगमनियमः । तथा क्रूर्मपुराणे ( उत्तरार्धे १५।११ )—— " ऋतुकालाभिगामी स्याद्यावत्पुत्रोऽभिजायते " इति । वसिष्ठोपि ( १७।१–२ )—

"ऋणमस्मिन्संनयत्यमृतत्वं च गच्छति। पिता पुत्रस्य जातस्य पश्येच्चेज्जीवतो मुखम्" ॥ इति । २५ " जायमानो वै ब्राह्मणस्त्रिभिर्ऋणवा जायते ब्रह्मचर्येणिषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्य एष वा अनृणो यः पुत्री यज्वा ब्रह्मचारिवासी प्रजयाहि मनुष्यः पूर्णः "॥

" संतानरहितो जंतुरिह ठोके परत्र च । न पूर्यते वृथा जन्म कुळं तस्य विनइयित ॥ " अनंताः पुत्रिणो ठोका नापुत्रस्य ठोकोऽस्ति, प्रजामनुप्रजायसे, तद्दतेमर्ह्यामृतम्" इत्याद्याः श्रुतिस्मृतयः एकेनापि पुत्रेण चिरतार्थाः । तथा च मनुः ( ९।१०५ )-

" ज्येष्ठेनैव तु पुत्रेण पुत्रीभवति मानवः। पितॄणामनृणश्चैव स तस्मात्सर्वमर्हिति " ॥ इति । "दशास्यां पुत्रानाधेहि" ॥ "एष्टव्या बहवः पुत्रा यथेकोऽपि गयां वजेत्" इत्याद्यास्त्वनेकपुत्र-प्रशंसापराः । एवं च बहुपुत्रेच्छायां सत्यां जातपुत्रस्य ऋतुगमनातिक्रमे न दोषः । अत एव मनुः ( ९।१०७ )—

" यस्मिन्नृणं संनयति येन चानंत्यमश्चते । स एव धर्मजः पुत्रः कामजानितरान्विदुः" ॥ इति । अनुशासनिके तु-

१ (ते. सं. ६।३,१०,५) शतपथबाह्म (१।७।२।११)

" कल्मवं गुरुशुश्रृषा हन्यान्मानो महयशः । अपुत्रत्वं त्रयः पुत्रा कुर्वति दश धेनवः"॥ इति । सायणीये—

" गर्माधानर्क्षमारभ्य नक्षत्रे जननं भवेत् । नवमे दशमे वापि द्वादशे वाऽथ निश्चितम् ॥ " आधानर्क्ष समारभ्य प्रसवो द्वादशे यतः । विज्ञाय शुभनक्षत्रं तद्गंतव्यं विशेषतः ॥

" दारप्रियेरलंकारैरलंक्कत्य प्रसन्नधीः। प्रियासमीपे शयनं संविशेत्प्रहरद्वयम्"॥ अपरार्के- ५

"न स्वपेशेषु देशेषु तेषु देशेषु चाप्यथा। दीक्षितो वर्जयेश्वत्नात्कृत्वा श्राद्धं च मानवः"॥ दीक्षितोऽनुमतदीक्षः। यस्मिन्प्रदेशे स्त्री स्वपिति तत्र न स्वपेत्। वर्जयेन्मैथुनमिति शेषः। द्यासः— "नास्नातां तु स्त्रियं गच्छेदातुरां न रजस्वलाम्। नोपयाद्गर्भिणीं नारीं दीर्घमायुर्जिजीविषुः॥ "नानिष्टां न प्रकृपितां न सशक्तां न रोगिणीम्। नादक्षिणां नान्यकामां नाकामां नान्ययोषितम्॥ "श्रुत्क्षामां नातिभुकतं वा स्वयं चैतेर्गुणेर्युतः। स्नातः स्रग्गंधधृकप्रीतो व्यवायं पुरुषो वजेत् "॥ १० शाहिल्यः—

" न गच्छेद्रभिंगीं भार्यो मिलनां सिंतमूर्ध्वजां । रजस्वलां रोगवतीं नायोगौ न बुभुक्षितः ॥ " सुवस्रवेषधरया स्नातया शुद्धचित्तया । अरोगया द्यितया स्वयमेवंविधं स्वपेत् ॥ " धातक्षयो रोगवद्धिरश्रीः सत्कर्मविषवः । सौभाग्यायर्थको नामः गंमां स्वीक्वियांगितायः ।

" धातुक्षयो रोगवृद्धिरश्रीः सत्कर्मविष्ठवः । सौभाग्यायुर्यशो नाशः पुंसां स्त्रीस्वतिसंगिनाम् "॥ संवर्तः-

''रजस्वलां च यो गच्छेत् गर्भिणीमष्टमासिकीम्।तस्य पापविशुद्धचर्थमतिकुच्छ्रं विशोधनाम्''॥इति। भारद्वाजः—

"भार्यासंभोगसमये पुष्पकालं विनान्यदा। उपवीतमृतौ कुर्यान्निवीतमनृतौ तथा"॥ **मनुः**— " उपवीती स्त्रियं गच्छेद्दतुकाले तु वै बुधः। निवीतमन्द्रतो कुर्यात्तद्दोषस्य निवृत्तये ॥ " मुँकवसना योषिद्मुँकवसनः पुमान् । संविशेतामुभौ मुक्तवसनौ कलिराविशेत् "॥ संवि- २० शेदित्युक्त्या रतिकाले मुक्तवसनत्वमादतमासीत् । अमुक्तवसनत्त्वं निद्राकाल इति । "ऋतौ तु गर्भशंकित्वात्स्नानं मैथुनिनः स्मृतम्। अनृतौ तु यदा गच्छेच्छौचमूत्रवदिष्यते" इति। गौतमः (९।२६)— "न मिथुनीभूत्त्वा शौर्चं प्रति विलंबेत " इति । मिथुनीभूत्त्वा श्चियमुपगम्य शौचं प्रति न विलंबेत तत्क्षण एव कुर्यात् । अत्र शौचं क्षालनं न तु वस्त्रादीनां शोधनं "शुक्रे तिस्रो मृतिकाः" इति वचनात् । आपस्तंबः (२।१।२३; २।१)- " उदकोप- २५ स्पर्शनमपि वा लेपान्प्रक्षाल्याचम्य प्रोक्षणमंगानाम् " इति । उद्कोपस्पर्शनं स्नानं तच्च पुंस एव । अंगानां तु हरिद्राजल्डप्रोक्षणमिति । स एव (१।३२।२) —— " मिथुनीभ्य च न तया सर्वी रात्रीं शयीत " इति। (२।१।२०।२३) - "श्लीवाससैव संनिपातः स्यात्। यावत्संनिपातं च सह शय्या। ततो नाना" इति। स्त्रीवाससा स्त्रीसंयोगार्थवाससा। संनिपातः संयोगः। कालादुर्शे-" रजोद्दष्टेश्चतुर्थ्याद्या षोडशाहादृतुः स्मृतः । पुत्रोत्पत्तिकरा युग्मा वासराः सप्त शोभनाः ॥ " पुञ्युत्पत्तिकराः षट् च मध्यमाश्चायुजः स्मृताः । अतिप्रशस्ता दिवसा उभयत्रोत्तरोत्तराः ॥ " राक्षसर्क्ष मसर्क्ष च पंच पर्वाणि वर्जयेत् "॥ इति । रजोदर्शनादारभ्य चतुर्थ्याद्या आषोडश त्रयोदशवासराः ऋतुः । गर्भोत्पत्त्यनुगुणकालो ऋतुः । उभयत्र युग्मास्वयुग्मासु च । राक्षसर्क्ष मूलनक्षत्रम् तन्त्रे-

१ क्ष-मुक्त । २ क-प्रातपितं । ३ क्ष-सक्तां । ४ क-सिक । ५ कखग-तं पृष्ठमागतः ६ क-आ । ७ कग-त् वि । ८ खग-गौतमः ।

" चतुर्देश्यष्टमी पक्षद्वये द्शिश्च पूर्णिमा। संक्रांतिश्चेति पर्वाणि पंच प्राहुर्महर्षयः"॥ इति । क्रूर्मपुराणे (उ. १५।१२)—

"षष्ट्यष्टमीं पंचद्शीं द्वाद्शीं च चतुर्दशीम्। ब्रह्मचारी भवेश्वित्यं तद्वज्जन्मत्रयेऽहिने"॥ इति।

इति गर्भाधानम् ।

- अथ पुंसवनम् । आपस्तंबः—" पुंसवनं व्यक्ते गर्भे तिष्येण " ॥ इति । पुंसवनमिति कर्मनामधेयम् । येन कर्मणा गर्भिणी पुमांसमेव सूते तत्पुंसवनम् । पुमांसं सूत इत्यर्थवादः । पुंस-वनस्य नित्यक्त्वात् अत्रोवङादेशः छांदसः । आश्वलायनस्तु पुंसवनमिति गुणमेव प्रायुंके । तच्च व्यक्तगर्भे । अस्ति गर्भः । इति निश्चिते व्यक्तिश्च तृतीये चतुर्थे वा मासे तिष्येण पुष्यनक्षत्रे कर्तव्यमित्यर्थः । कालादशैंऽपि—
- 3. " तृतीये वा चतुर्थे वा मासि पुंसवनं भवेत्। गर्भव्यक्तौ स्मृतं तच्च लोकसिद्धाश्चिया हि सा॥ तत्पुंसवनं स्मृतं सा गर्भव्यक्तिश्चियाः तृतीयचतुर्थमासभवत्वेन लोकसिद्धचेत्यर्थः। याज्ञवल्क्यः ( आ. ११ )— " गर्भाधानमृतौ पूंसःसवनं स्पन्दनात्पुरा "। स्पन्दनाद्गर्भचलनात्पुरा कर्तव्यमित्यर्थः। बृहस्पतिस्तु गर्भस्पंदने पुंसवनमाह—"गर्भाधानमृतौ कुर्यात्सवनं स्पंदिते शिशौ " इति। वैजावापः— " मासि द्वितीये तृतीये वा पुरा स्पंदने " इति।
- १५ पारस्करोऽपि (१।१४।१।२)— "मासि द्वितीये तृतीये वा यद्हः पुन्नक्षत्रेण चंद्रमा युक्तः स्यात् " इति । पुन्नक्षत्राणि रत्नकोशेऽभिहितानि— "हस्तो मूलश्रवणपुनर्वसुमृगशिरस्तथा तिष्यः पुमांसः " इति । जात्कण्यः—

"दितीये वा तृतीये वा मासि पुंसवनं भवेत् । व्यक्ते गर्भेऽथवा कार्यं सीमंतेन सहाथ वा "॥ धर्मोद्योते ॥ " तृतीये पुंसवः कृत्वा षष्ठे वा सप्तमेऽपि वा ।

३ "सीमंतोन्नयनं कार्य न कुर्यात्पुंसवं यदि । "पुंसवं प्राग्विनिर्वर्त्य ततः सीमंतमुन्नयेत्"॥ आधानसंस्कारमुख्येन सर्वेषां गर्भाणामयं संस्कार इति प्रथमगर्भ एव पुंसवनिमत्येके। 'पुमांसं जनयित दित्यापस्तंबवचनं गर्भे गर्भे कर्तव्यतापरिमिति पुत्रेप्सुना प्रतिगर्भे कर्तव्यिमत्यन्ये। इति पुंसवनम् ।

अथ सीमंतोन्नयनम् । तत्र वैजावापः— "अथ सीमंतोन्नयनं मासि चतुर्थे पंचमे षष्ठे २५ वा" इति । याज्ञवल्क्यः (आ. ११)— "षष्ठेऽष्टमे वा सीमंतो मास्येते जातकर्म च" । एते जाते जातकर्मेत्यर्थः । लोकाक्षिः— "तृतीये गर्भमासे सीमंतोन्नयनं कारयेत् " इति । कालादर्शे — "सीमंतोन्नयनं तुरीये मासि षष्ठेऽष्टमे वा " इति । शंखः " गर्भस्पंदने सीमंतोन्नयनं यावदा प्रसवः इति । एतदुक्तकालस्य केनचिन्निमित्तेन प्रतिबंधे सति दृष्टव्यम् । तदाह काश्यपः— "षष्ठे वा सप्तमे मासि सीमंतोन्नयनं भवेत् । अष्टमे नवमे मासि यावद्दा प्रसवो भवेत्"॥ इति ।

३० एतच्च स्त्रीसंस्कारत्त्वात्सकृदेव कार्यम् । न प्रतिगर्भम् । तथा चापस्तंबः—" सीमंतोन्नयनं प्रथमे गर्भे चतुर्थे मासि" इति । सांख्यायनगृह्येऽपि—"सप्तमे मासि प्रथमे गर्भे सीमंतोन्नयनम्" इति । हारीतः—

"सकुत्संस्कृतसंस्काराः सीमंतेन द्विजिश्चियः । यं यं गर्भ प्रसूर्यते स सर्वः संस्कृतो भवेत् " ॥ देवलः—" सकुच्च संस्कृता नारी सर्वगर्भेषु संस्कृता " इति । केचित्सीमंतोन्नयनं गर्भसंस्कार अप इति प्रतिगर्भमावर्त्तयंति । तथा च विष्णुः—

१ मृ. स्. १।१३।१

" सीमंतोन्नयनं कम तत्स्त्रीसंस्कार उच्यते । केचिद्गर्भस्य संस्काराद्गर्भे गर्भे प्रयुंजते " ॥ इति । एतेषां च पक्षाणां स्वस्वगृह्यानुसारेण व्यवस्था द्रष्टव्या ।

अकृतसीमंतायाः प्रसवे सत्यव्रत आह —

" स्त्री यदाऽकृतसीमंता प्रस्येत कथंचन । गृहीतपुत्रा विधिवत्पुनः संस्कारमहिति ''॥ गार्ग्यः—

"यदि सीमंततः पूर्व प्रस्येत कथंचन । तदानीं पटके गर्भ स्थाप्य संस्कारमाचरेत् ॥ "मृतो देशांतरगतो भर्ता स्त्री यद्यसंस्कृता।देवरो वा गुरुर्वाऽपि सिपंडो वा समाचरेत्"॥ इति सीमन्तोन्नयनम्। अथ जातकर्म । तत्र विष्णुः—"जातकर्म ततः कुर्यात्पृत्रे जाते यथो- दितम्"। स्वगृद्य इति शेषः। ततः स्नानादनन्तरम्। तथा च संवर्त्तः—"जाते पुत्रे पितुः स्नानं सचैछं तु विधीयते"। जाबाछिः—" कुर्यान्नेमित्तिकं स्नानं शीताद्भिः कार्यमेव च"। वसिष्ठः— १० " पुत्रजन्मिन यज्ञे च तथा संक्रमणे रवेः। राहोश्च दर्शने स्नानं प्रशस्तं नान्यथा निश्चि"। यज्ञेऽवभृतस्नानम् । दयासः—

" रात्रौ स्नानं न कुर्वीत दानं चेव विशेषतः । नैमित्तिकं तु कुर्वीत स्नानं दानं च रात्रिषु ॥ " महणोद्दाहसंक्रांतियात्रार्तिप्रसवेषु च । दानं नैमित्तिकं ज्ञेयं रात्राविप न दुष्यिति ॥

" पुत्रजन्मिन यात्रायां शर्वयां दत्तमक्षयम् "॥ रात्रिस्नाने विशेषमाह सांख्यायनः— " दिवा यदाहृतं तोयं कृत्वा स्वर्णयुतं तु तत् । रात्रिस्नाने तु संप्राप्ते स्नायाद्नलसंनिधौ "॥ मनुः (२।२९)—" प्राङ्काभिवर्धनात्युंसो जातकर्म विधीयते" । संवर्त्तः ॥ " मंत्रवत्प्राशनं चास्य

हिरण्यमधुसर्पिषाम् "। वैजावापः—

"जन्मनोऽनंतरं कार्यं जातकर्म यथाविधि । दैवादतीतकालं चेदतीते सूतको भवेत् ॥ "यावन्न छिद्यते नालं तावन्नामोति सूतकम् । छिन्ननाले ततः पश्चात्स्तकं तु विधीयते"॥ इति । २० व्यासः—

" अछिन्ननाभ्यां कर्त्तव्यं श्राद्धं वै पुत्रजन्मानि । आशौँचोपरमे कार्यमथवा नियतात्माभिः " ॥ एतद् द्रव्याभावे वेदितव्यम् । श्राद्धमेतदामद्रव्येण हेम्ना वा कार्यम् । यथाह प्रचेताः—

"स्रीश्द्रस्वैपचश्चेव जातकर्माणि वाऽप्यथ । आमश्राद्धं तथा कुर्याद्विधिना पार्वणेन तु"॥ स्वपचः स्वयंपचः । बोधायनः—

" अन्नाभावे द्विजाभावे प्रवासे पुत्रजन्मिन । हेमश्राद्धं संग्रहे च कुर्याच्छूदः सदैव हि "॥ आदिपुराणे तु जातश्राद्धे पकान्ननिषेधो दर्शितः—

"जातश्राद्धे न द्यात्तु पकान्नं बाह्मणेष्वपि।यस्माचांद्रायणाच्छुद्धिस्तेषां भवति नान्यथा" इति। वृद्धयाज्ञवल्क्यः—

"कुमारजन्मदिवसे विप्रैः कार्यः प्रतिग्रहः । हिरण्यभूगवाश्वाजवासःशय्यासनादिषु ॥ 3 "तत्र सर्वे प्रतिग्राह्यं कृतान्नं तु विवर्जयेत् । भक्षयित्वा तु तन्मोहात् द्विजश्वानद्रायणं चरेत्"॥ सकुल्यानां तु कृतान्नप्रतिग्रहे दोषाभावः " सूतके तु सकुल्यानां न दोषं मनुरव्रवीत् " इति स्मरणात् । तच्च कृतान्नं सकुल्यवह्मचारिव्यतिरिक्तविषयम् । अन्नदानं सकुल्येभ्योऽपि द्यादित्याह हांखः—" सर्वेषां सकुल्यानां द्विपदचपुष्पदधान्यहिरण्यादि द्यात् " इति । व्यासः— "देवाश्च पितरश्चेव पुत्रे जाते द्विजन्मनाम्। आयांति तदहस्तस्मात्पुण्यं पूज्यं च सर्वदा॥ "तत्र द्वात्सुवर्णं तु भूमिं गां तुरगं रथम्। छत्रं छागं वस्रमाल्ये शयनं चासनं गृहम्॥ "जाते कुमारे तदहः कामं कुर्यात्प्रतिग्रहम्। हिरण्यधान्यगोवासश्चित्रान्नगृडसर्पिषाम् "॥ पराशरः (१२।२२)—

५ "सलयशे विवाहे च संक्रांतौ ग्रहणे स्मृतौ। पुत्रे जाते व्यतीपाते दत्तं भवित चाक्षयम्"॥
यतु "कुमारप्रसवे नाभ्यामच्छिन्नायां गुडितिलिहिरण्यगोधान्यप्रतिग्रहेष्वदोषः " इति शंखस्मरणं यदि " प्राङ्क्नाभिच्छेदनात्संस्कारः पुण्यार्थान्कुर्वन्ति छिन्नायामाशौचम् " इति
हारीतस्मरणं। यदि " छिन्ने नाले ततः पश्चात्मूतकं तु विधीयते "। इति वैजावापस्मरणं
तत्सर्व नालछेदात्पूर्वमेव जातकमिश्राद्धं च कर्त्तव्यमित्येवंपरम् । तदाह सत्यव्रतः—" पुत्रकन्मन्या नाभिकर्त्तनात्पुण्यं दानं कृतं जातकमिश्राद्धं कुर्यात्" इति ॥ दानप्रतिग्रहयोस्तु कृत्सनं
जन्मदिनं प्रशस्तमेव बहुस्मृतिसंमतत्वात् । तत्र वृद्धमनुः—" जाते कुमारे तदहः कामं कुर्यात्प्रतिग्रहम् "। याज्ञवल्क्यः (प्रा. १९)—" तदहनं प्रदुष्येत पूर्वेषां जन्मकारणात् " हरदत्तश्च— " जाते कुमारे पितृणामामोदात्पुण्यं तदहः "। आमोदो हर्षः । गौतमः—
"प्राङ्नाभिवर्धनात्पुण्यं तदहारित्येके "। शंखश्च-—" कुमारप्रसवे नाभ्यामच्छिन्नायां गुडिति१५ लिहरण्यवस्त्रगोधान्यप्रतिग्रहेष्वदोषस्तदहरित्येके " इति । संग्रहेऽपि— " पुण्यत्त्वात्पुत्रजन्माहे
देयं ग्राह्यं सद् परैः " इति । जातुकण्यः—

" मृताशोचे समुत्पन्ने पुत्रजन्म यदा भवेत् । आशोचे निर्गते कुर्याज्ञातकर्म च नाम च ॥ "जननाशोचमुत्पन्ने पुत्रजन्म यदा भवेत्। जननानंतरं कुर्याज्ञातकर्म यथाविधि"॥ पूर्णसंघहे— "म्रहणे चैव गंगायां पुत्रस्यैव च जन्मनि। आशोचं नास्ति भुक्तोऽपि स्नानदानादिकं चरेत्"॥ इति।

२• प्रजापतिः—

"आशोचे तु समुत्पन्ने पुत्रजन्म यदा भवेत् । कर्त्तुस्तात्कालिकी शुद्धिः पूर्वाशोचेन शुध्यति "॥ स्मृत्यर्थसारे— " जाते पुत्रे पिता स्नात्वा रात्रो संध्ययोर्ग्रहणे वा वृद्धिश्राद्धं कृत्वा जातकर्म कुर्यात् । आशोचांतरमध्ये च कुर्यात् " इति । आशोचांतरमध्ये कुर्यादिति पुत्रजन्मन्याहि-ताग्रेरिष्टिः श्रूयते (तै. सं. २।२।५)—

२५ " वैश्वानरं द्वादशकपालं निर्वपेत्पुत्रे जाते यद्ष्टाकपालो भवति गायित्रयेवैनं ब्रह्मवर्चसेन पुनाति यन्नवकपालिश्चवृतैवासिंमस्तेजो द्वाति यद्दशकपालो विराजैवासिंमन्नन्नाचं द्वाति यद्देकादशकपालिश्चिष्टभैवासिमिन्निद्वयं द्वाति यद्दादशकपालो जगत्यैवासिमन्पश्चन् द्वाति यस्मिन्नात एतामिष्टिं निर्वपति पूत एव तेजस्व्यन्नाद् इंद्रियावी पशुमान्भवति "। यद्ष्टाकपाल इत्यादिना द्वादशकपालः खूयते।जातस्य पूतत्वादिकमिष्टेः फलिमिति द्रशयति।यसिमन्नित्यादिना

३० इयं चेष्टिः काम्या आथर्वादिकपुत्रगतब्रह्मवर्चसादिकाननासंवित्तस्यैव जन्मनोऽधिकारहेतुत्वा-म्युपगमाज्जातेष्टिः प्रवृत्तेश्च जीवत्पुत्रगतपुत्रत्वादिफलरागाधीनन्त्वात्पुत्रजन्माख्यनिमित्त-संयोगेन श्रुतापीहेयमिष्टिर्यदीष्ट्या यदि पशुना यदि सोमेन यजेतामावास्यायां पौर्णमास्यां वेति विधिना आशौचानंतरं पर्वण्येव कर्तव्या जननानंतरमेव संशासनात् जातकर्म कर्तव्यम् ॥ स्मृतिरत्ने—

१ **क्ष**-तद्नं।

" सर्वैः स्वजन्मिद्वसे स्नातैर्मेगलशालिभिः । गुरुदेवामिविप्राश्च पूजनीयाः प्रयत्नतः ॥ " स्वनक्षत्रे च पितरस्तथा देवाः प्रजापितः । प्रतिसंवत्सरं यत्नात् कर्त्तव्यश्च महोत्सवः " ॥ इति जातकर्म । अथ नामकरणम् । तत्र मनुः ( २।२० )—

" नामधेयं दशम्यां तु द्वाद्श्यां वाऽस्य कारयेत्। पुण्ये तिथौ मुहूर्ते वा नक्षत्रे वा गुणान्विते"॥ दशम्यां द्वाद्श्यां तिथौ जन्मिद्दिनाद्दशमे द्वाद्शे वा दिवस इत्यर्थः। पुण्ये मुहूर्त्ते इत्यन्वयः। प्रयमः—

" नामधेयं दशम्यां तु द्वादश्यां वाऽस्य कारयेत् । पुण्ये नक्षत्रदिवसे मुहूर्ते वा गुणान्विते "॥ गोिभिलः – " दशरात्राच्छतरात्रात्संवत्सराद्दा नाम कुर्यात् " इति । बह्वचपरिशिष्टेऽपि –

" जननाइशरात्रे शतरात्रे संवत्सरे वा नामकरणम् " इति । **याज्ञवल्क्यः** ( आ. १२ )—— " अहन्येकादशे नाम चतुर्थे मासि निष्क्रमः । षष्ठेऽन्नप्राशनं मासि चूडा कार्या यथाकुळम् "॥ १० स्मृतिरत्ने— " ततस्तु नाम कुर्वीत पितैत्र दशमेऽहनि ।

"यद्दा पितुरभावः स्याद्योग्यत्वमथापि वा । अन्यो वा कुळवृद्धो वा जातकर्मादि कारयेत्"॥ कुर्यादित्यर्थे । शंखोऽपि—" कुळदेवतानक्षत्राभिसंबंधं पिता कुर्याद्त्यो वा कुळवृद्धः" इति । व्यासः—"नामधेयं द्शम्यां तु केचिदिच्छंति सूरयः । द्दाद्श्यामथवा रात्रौ मासे पूर्णे तथापरे ॥ " अष्टाद्शेऽहिन तथा वदंत्यन्ये मनीषिणः "॥ पारस्करः— (११९७१) " द्शम्यामुत्थाप्य १५ बाह्मणान्भोजियन्वा पिता नाम करोति" इति । शङ्खोऽपि—"द्शम्यामुत्थाप्य पिंढविवर्धनं पितृणां तत्र सांनिध्यम्" इति । उत्थाप्य पूर्वश्यातः । पिंडविवर्धनं श्राद्धम् । नामस्वरूपमाह मनुः (२।३१)—

"मंगल्यं ब्राह्मणस्य स्यात्क्षत्रियस्य बलान्वितम् । वैश्यस्य धनसंयुक्तं शूद्रस्य तु जुगुप्सितम्" ॥ मंगलबलधननिंदाप्रतिपाद्कान्येव तेषां क्रमेण नामधेयानि भवंतीत्यर्थः । स एवोपपदान्यथाह ( २।१२ )—

" शर्मवद्वाह्मणस्य स्यादाज्ञो रक्षासमन्वितम् । वैश्यस्य पुष्टिसंयुक्तं शूद्रस्य प्रेष्य संयुतम् "॥ शर्मरक्षापुष्टिप्रेष्यवाचकान्येव तेषां क्रमेण उपपदानीत्यर्थः । एवं चैव नामधेयानि भवंति । भद्रशर्मा शक्तिपालो धनपुष्टो हीनदास इति । अन्ये तु शर्मादीनामर्थपरत्त्वं मन्यंते । न तु शब्द-परत्वम् । अस्मिन्मते सुमित्रः धृतराष्ट्रः निधिपालः पशुसंघ इत्यादीनि भवंति । यमोऽप्युत्तरपदे २५ विशेषमाह—

"शर्मा देवश्च विप्रस्य वर्म त्राता च भूभुजः। भृतिर्दत्तश्च वैश्यस्य दास्यं शूद्रस्य कारयेत्"॥ इति । अत्रापि मंगल्यं ब्राह्मणस्येत्यादि मनूकैः पूर्वपदे नामधेयानि द्रष्टव्यानि ।

एवं च भद्रशर्मा भद्रदेव इति वा ब्राह्मणस्य नामधेयम्। एवमितरेषामप्यूह्मम्। आश्वलायनः—
" शर्मीतं ब्राह्मणस्योक्तं वर्मीतं क्षत्रियस्य तु । गुप्तदासपदां तस्माद्भिषा वैश्यशूद्रयोः "॥ ३ ॰
आपस्तंवः(६१९५८)—''द्शम्यामुत्थितायाः स्नातायां पुत्रस्य नाम द्याति पिता माता'' इति ।
उत्थितायां स्तिकागृहानिष्कान्तायां स्नातायाम् । एवं च द्शमेऽहिन नामकरणे सूतीगृहानिर्गत्य स्नातव्यमित्युक्तं भविति। सूतिकाशुद्धचर्थमेकादशेऽहिन च स्नानं भविति। इतिशब्दश्चार्थे
मातापितरौ सहितौ नाम धत्त इति। इममर्थ मंत्रवणोऽप्याह—(तै.सं.१।५१०)" मम नाम प्रथमं
११—[स्मू, मू, फ.]

TRIB

APP

जातवेदः पिता माता च द्धतुर्यद्भे"इति। प्रकारांतरेण नाम्नो ठक्षणमाहापस्तंबः(६।१५।९-१०)"ब्रक्षरं चतुरक्षरं वा नामपूर्वमाख्यातोत्तरं दीर्घामिनिष्ठानान्तं घोषवदायन्तरंतस्थमि वा यस्मिस्वित्युपसर्गः स्यात्तद्धि प्रतिष्ठितमिति ब्राह्मणम्" इति। द्रव्यवाचकं सुबंतं पदं नाम तत्पूर्व यस्य
तन्नाम पूर्वमाख्यातं क्रियावाचि क्रिवंतमुत्तरपदं यस्य नाम्नः तदाख्यातोत्तरम् । दीर्घामिनिष्ठानां
प दीर्घोऽभिनिष्ठानश्चांते यस्य नाम्नः तत्तथोक्तम् । आभिनिष्ठान इति विसर्जनीयस्य पूर्वाचार्याणां
संज्ञा । घोषवान्वर्गवृतीयश्चतुर्थो वा वर्ण आदिर्यस्य नाम्नः तद्घोषवदादि । अंतरंतस्थं अंतः
मध्ये अंतस्था यरलवयस्य नाम्नस्तत्तव्यक्षरस्य वार्दा गीर्दा इत्याद्यदाहरणं वा । उद्कं
ददातीति वार्दाः।गीरं ददातीति गीर्दाः। चतुरक्षरस्य हिरण्यदा इत्यादि। अपि वेति ब्रक्षरादिविशेषणैर्विकल्यः । यस्मिन्नाभ्रि स्वित्ययमुपसर्गः स्यात्तनाम प्रतिष्ठितं आयुष्मयज्ञादि-

कियावच्च भवति । यथा सुजातः सुदर्शन इत्यादि । वैजावापः—" पिता नाम करोतीत्येका-क्षरं ब्रक्षरं च्यक्षरं चतुरक्षरमि मितं वा घोषवदा ब्रांतरंतस्थं दीर्घाभिनिष्टानान्तमिति कृदंतं कुर्याञ्चतिद्वतांतम्" इति च । बोधायनः विकल्पांतराण्याह (२।१।२८–२९)— " ऋष्यणूकं देवताणूकं वा यथा वैषां पूर्वपुरुषाणां नामानि स्युः" इति । अणूकमभिधायकम् । शक्सोऽपि—"कुरुदेवतानक्षत्राभिसंबन्धं पिता कुर्यात्" इति । खीणां नामधेयं मनुराह(२।३३)-

९५ "श्लीणां सुखोद्यमकूरं विस्पष्टार्थं मनोहरम् । मङ्गल्यं दीर्घवर्णान्तमाशीर्वादाभिधानवत्" ॥ इति । सुखोद्यं सुखोद्यारणक्षमम् । दीर्घवर्णः आकार ईकारो वा । अत एव पारस्करः(१।१७।४)— "अयुगाक्षरमाकारान्तं स्त्रियाः" इति । शंखोऽपि— "ईकारांतं स्त्रीणामेवं कृते नाम्नि शुचि तत्कुळं भवति" इति । आपस्तंबोऽपि (६।१५।११)— "अयुजाक्षरं कुमार्याः" इति । अयुजाक्षरं विषमाक्षरम् । अयुजाक्षरमिति छांदसम् । यथा श्रीः यशोदा पार्वतीति । अत्र यथास्वगृद्धं

२ • यथाकुळाचारं वा व्यवस्था । इति नामधेयम् । कर्णवेधः सायणीये दार्शितः—

"कार्तिके पौषमासे वा चैत्रे वा फाल्गुनेऽपि वा । कर्णवेधं प्रशंसंति शुक्के पक्षे शुभे दिने ॥ "शिशोरजातदंतस्य मातुरुत्संगसर्पिणः । सौचिको वेधयेत्कर्णौ सूच्या द्विगुणसूत्रया "॥ इति । इति कर्णवेधः । अथ निष्क्रमणम् । मनुः (२।३४)— " चतुर्थे मासि कर्तव्यं शिशोर्नि-ष्क्रमणं गृहात् " इति । स्मृतिचंदिकायां ( पृ. २१-३१; पृ. २२. पं. १-३)—

२५ "द्वादशेऽहिन कर्तब्यं शिशोर्निष्कमणं गृहात् । चतुर्थे मासि कर्तब्यं तथाऽन्येषां मतं विभो" ॥
निष्कमणानन्तरं कर्तव्यमाह शङ्खः—— " चतुर्थे मासि कर्तब्यं बालस्यादित्यदर्शनम् " ।
यमोपि—

"ततस्तृतीये कर्तव्यं मासि सूर्यस्य दर्शनम्। चतुर्थं मासि कर्तव्यं शिशोश्चंद्रस्य दर्शनम्"॥इति। तथा समृत्यर्थसारे— " निष्कामणं चंद्रसूर्यदेवतादर्शनं च द्वादशेऽहनि तृतीये चतुर्थे वा मासि

कुर्यात् " इति । इति निष्क्रमणम् ॥ अथान्नप्राशनम् । तत्र मनुः ( २।३४ )—

"षष्ठेऽन्नप्राहानं मासि यच्चेष्टं मंगलं कुले"। यम:-

"ततोऽन्नप्राशनं मासि षष्ठे कार्यं यथाविधि। अष्टमे वाऽपि कर्तव्यं यच्चेष्टं मंगलं कुले"॥ लोकाक्षिः—" षष्ठे मासेऽन्नप्राशनं जातेषु दंतेषु वा " इति । शंखः— " संवत्सरात्प्रावसंवत्सर इत्येक " इति । आपस्तंबः (५।१६।१)— "जन्मनोऽधिषष्ठे मासि ब्राह्मणान्भोजयित्वाऽऽशिषो

वाचियत्वा द्धिमधुघृतमोदनिमिति सप्सृज्योत्तरेर्मेत्रैः कुमारं प्राश्येत् " इति । जन्मनोऽधि जन्मदिनमारम्य दिवसगणनया षष्ठे मासे । यदाह बृहस्पतिः—

"पंचाशिद्दवसात् त्रिष्ठात् पश्चात् त्रिहतषष्टिकात् । अर्वागेवोत्तमा भुक्तिः " इति । अत्रापि यथास्वगृद्धां व्यवस्था । मार्केडेयः—

" देवतापुरतस्तस्य धाञ्युत्संगगतस्य च । अलंकृतस्य दातव्यमन्नं पात्रे च कांचने ॥ " मध्वाज्यकनकोपेतं प्रारायेत्पायसं ततः । कृतप्रारामयोत्संगात् धात्री बालं समुत्सुजेत् " ॥ अन्नप्रारानानंतरं बालस्य जीविकापरीक्षामाह स एव—

" तस्याग्रतोऽथ विन्यस्य शिल्पभांडानि सर्वशः । शस्त्राणि चैव वस्त्राणि ततः पश्येतु लक्षणम् ॥ " प्रथमं यत्स्पृशेद्वालस्ततो भांडं स्वयं तदा । जीविका तस्य बालस्य तेनैव तु भविष्यति"॥ इति । इत्यक्षप्राशनम् । अथ चूडाकरणम् । तत्र मनुः ( २।२५ )—

"चूडाकर्म द्विजातीनां सर्वेषामेव धर्मतः । प्रथमेऽब्दे तृतीये वा कर्तव्यं श्रुतिचोदनात्"। द्विजातिग्रहणेन शूद्रपर्युदासः । चूडा शिखा । धर्मतः कुलधर्मतः । श्रुतिचोदनादिति श्रूयते हि— ( ऋ. सं. ५।१।२२; ते. सं. )

"यत्र बाणाः संपतंति कुमारा विशिसा इव " इति। याज्ञ बल्क्यः (आ. १२)— " षष्ठेऽन्न- प्राशनं मासे चूढा कार्या यथाकुलम् "॥ इति शौनकोऽपि— " तृतीये वर्षे चौलं यथाकुल- १५ धर्म वा" इति। यस्मिन्कुले यदा येन प्रकारेण चूढाकर्म तथा तथेव कार्यमित्यर्थः। यमः— " ततः संवत्सरे पूर्णे चूढाकर्म विधीयते। द्वितीये वा तृतीये वा कर्तव्यं श्रुतिचोदनात्। यथाकुलं यथाशासं चूढा कार्या दिजातिभिः "॥ वैजावापः— " त्रिवर्षे चूढाकरणम् " इति। शांसः— " तृतीये वर्षे चूढाकर्म पंचमे वा "। इति। लोगाक्षिः— " तृतीयस्य वर्षस्य भूयिष्टे गते चूढां कारयते दक्षिणतश्चुढा वासिष्ठानां वामतो भारद्वाजानामुभयतः काश्यपानाम् "॥ २० मृकुंद्रः— " पंच चूढा आंगीरसो वाजिमेके मंगलार्थं शिसिनोऽन्ये यथा कुलधर्म भवति "। वाजिः केशपंकिः। अन्ये तृ शिसामात्रं यत्रकश्चन मंगलार्थं कुर्वतीत्यर्थः। आपस्तंबः (६।१६।६—७)— "यथिषं शिसा निद्धाति। यथा वैषां कुलधर्मः स्यात् " इति। यथिषं यावतो क्रष्यः स्वप्रवरे तावतीः शिसा निद्धाति। एकार्षेयस्यैका शिसा द्यार्षेयस्य द्वे शिस इत्यादि। अथवा येन प्रकारेण येषां कुलजानां धर्मः प्रवर्तते तथा शिसा कर्तव्यत्यर्थः। अत्र च जन्म- २५ प्रभृति वर्षसंख्या वेदितव्या। " जन्मनोधितृतीये वर्षे चौलं पुनर्वस्वोरित्थः। इत्यापस्तंबस्मर-णात्। (गृ. १६।३) अधितृतीये अर्थाधिकतृतीये अत्र पुनर्वसुग्रहणं विहितनक्षत्रोपलक्षणार्थम्। अत एव व्यासः—

" अश्विनीश्रवणस्वातीचित्रा पुष्यपुनर्वसु । घनिष्ठारेवतीज्येष्ठामृगहस्तेषु कारयेत् ॥ " नक्षत्रे तु न कुर्वीत यस्मिंजातो भवेन्नरः । न प्रोष्ठपद्योः कार्यं नैवाग्नेये च भारत ॥ ३० " तिथिं प्रतिपदं रिक्तां विष्ठिं चैव विसर्जयेत् । वारं शनैश्वरादित्यभौमानां रात्रिमेव च "॥ इति । गर्गः—

" पुत्रचूडाकृतौ माता यदि सा गर्भिणी भवेत् । शस्त्रेण मृत्युमाप्गोति तस्मात् क्षौरं विवर्जयेत्"॥ नारदः—

" स्नोर्मातिर गर्भिण्यां चूडाकर्म न कारयेत् । पंचाब्दात्प्रागथोध्त्रें तु गर्भिण्यामपि कारयेत् ॥

TRIB

& PF

" आरम्याधानमाचौलात्कालातीते तु कर्मणाम् । आज्यव्याहृतिभिर्हुत्वा प्रायश्चित्तं यथाचरेत् ॥ " एतेष्वेकैकलोपे तु पादकुच्छ्रं समाचरेत् । चौलकेऽर्ध तु सर्वत्र मत्या तु द्विगुणं चरेत् " ॥ इति चौलकर्म । अथ स्त्रीणां जातकर्मादि । तत्र याज्ञवल्क्यः ( आ. १३)—

"तूष्णीमेताः किया स्त्रीणां विवाहश्च समंत्रकः" । एता जातकर्मादिचूडाकरणपर्यताः

कियास्तृष्णीं विना मंत्रेण कार्या इत्यर्थः । मनुरपि ( २।६६ )—

" अमंत्रका तु कार्येयं स्त्रीणामावृद्शेषतः। संस्कारार्थं शरीरस्य यथाकालं यथाकमम्" ॥ आवृत् जातकर्मादिकिया। गोमिलस्तु विशेषमाह—"तूष्णीमेताः क्रियाः स्त्रीणाममंत्रेण तु होमः" इति । स्त्रीणामप्युक्तकालातिकमे प्रायश्चित्तमाह कात्यायनः—

"संस्कारा अतिपद्येरन्स्वकालाच्चेत्कथंचन । हुत्वैतदेवकर्तव्यं यत्तूपनयनाद्यः" ॥ इति ।

• एतदेव सर्वप्रायश्चित्तमेव । सर्वप्रायश्चित्तमपि तेनैवोक्तम् । " सर्वप्रायश्चित्तं च पंचिभः प्रत्यृचं

'त्वन्नो अभे' इति द्वाभ्याम् 'अयाश्चामे' 'येशतम्' 'उदुत्तम्' इति च" इति । स्त्रीणामुपनयनकाला
तिपत्तौ वात्यप्रायश्चित्तं भवत्येवेति चंद्रिकायां ( पृ. २४ पं. ७ ) । स्त्रीणां विवाह एवोपनयन
मित्याह मनुः ( २।६७ )—

"वैवाहिको विधिः स्रीणामौपनायनिकः स्मृतः। पतिसेवा गुरौ वासो ग्रहार्थोऽग्निपरिक्रिया"॥ इति।
५५ तत्र गुरुकुठवासोऽग्निकार्यं चोत्तरार्धेनोक्तः। पतिसेवा गुरुगुश्रूषा गृहकुत्यकरणमग्निपरिचर्येत्यर्थः।
अतश्चात्रापि तत ऊर्ध्वं कामचरादिवर्जनं "प्रागुपनयनात्कामचारवादेत्यादि" (गौतमसू. २।१।२)
च समानम्। यतु हारीतेनोक्तं " द्विविधा स्त्रियो ब्रह्मवादिन्यः सद्योवध्वश्च। तत्र ब्रह्मवादिनीनामुपनयनमग्नींधनं वेदाध्ययनं स्वगृहे च भिक्षाचर्या " इति " सद्योवधूनां तूपस्थिते विवाहे
कथांचिद्वपनयनं कृत्वा विवाहः कार्यः" इति तत्करुपांतराभिप्रायम्। तथा च यमः—

२० "पुराकल्पे तु नारीणां मौंजीबंधनमिष्यते । अध्यापनं च वेदानां सावित्रीवचनं तथा ॥ "पिता पितृत्यो भ्राता वा नैनामध्यापयेत्परः ।

"स्वगृहे चैव कन्याया भैक्षचर्या विधीयते। वर्जयेदजिनं चीरं जटाधारणमेव च"॥ इति। स्मृत्यर्थसारे—" एते संस्कारा बीजगर्भदोषापनुपत्तये यथास्वाचारं कार्याः स्वीणां तूष्णीं स्युर्वि- बाहस्तु समंत्रकः। स्वकालातिक्रमे व्याहृतिहोमपूर्वे कार्या। एतेषामेकैकलोपे पादकुच्छ्रं मत्यालोपे २५ द्विगुणः " इति । इति जातकर्मादि ।

अथाक्षराभ्यासः। मार्कडेयः--

" प्राप्ते तु पंचमे वर्षे ह्यप्रसुप्ते जनार्दने । षष्ठीं प्रतिपदं चैव वर्जीयत्वा तथाऽष्टमीम् ॥ "रिक्तां पंचद्शीं चैव सौरभौमदिने तथा । एवं सुनिश्चिते काले विद्यारंमं तु कारयेत्" ॥

### सायणीये-

3. " उत्तरायणगे सूर्ये कुंभमासं विवर्जयेत् । बालस्य पंचमे वर्षे प्राप्ते भानौ कुलीरगे ॥ " आरभेताक्षरं तत्र शुभकाले यथोदिते ॥

" वारे दिनेशभृगुपुत्रबृहस्पतीनां विद्वानसौ भवति योऽपि विमूढबुद्धिः ॥

"चंद्रे च चंद्रतनये च भृशं च सत्वविद्यंकरोत्यवनिजो विजयो विनाशम् ॥ "वैष्णवादित्यतिष्येंदुश्रविष्ठास्वातिवारुणाः । भैत्रेंद्रहस्तचित्राश्च विद्यारंभेषु पूजिताः"॥ मार्कडेयः--

" पुजयित्वा हरिं लक्ष्मीं देवीं चैव सरस्वतीम् । स्वविद्यासूत्रकारांश्च स्वां विद्यां च विशेषतः ॥ " एतेषामेव देवानां नाम्ना तु जुहुयाद्घृतम् । दक्षिणाभिर्द्विजेन्द्राणां कर्तव्यं चात्र पूजनम् ॥ " प्राङ्मुखो गुरुरासीनो वारुणाभिमुखं शिशुम्। अध्यापयेतु प्रथमं द्विजाशीर्भिः सुपूजितिम्॥ "ततः प्रभृत्यनध्यायान्वर्जनीयान् विवर्जयत्। अष्टमीद्वितयं चेव पक्षान्ते च दिनद्वयम्" ॥ इति । ५ इत्यक्षराभ्यासः॥" अथानुपनीतधर्माः । अत्रापस्तम्बः (२।१५।१९-२५)-"आऽन्नप्राश्-नाद्गर्भा नाप्रयता भवंत्या परिसंवत्सरादित्येके यावता वा दिशो न प्रजानीयुः । ओपनयना-दित्यपरम् । अत्र ह्यधिकारः शास्त्रेर्भवति । सा निष्ठा । स्मृतिश्च " इति । अन्नप्राशनात्पाक् गर्भा बाला अप्रयता न भवंति रजस्वलादि स्पर्शेऽपि । यावत्संवत्सरो न परिपूर्यते तावन्नाप्रयता इत्येके मन्यन्ते । यावद्दा दिग्विभागज्ञानं नास्ति तावन्नाप्रयताः। उपनयादवीङ्गाप्रयता इत्यपि दर्शनम् । १० अत्रोपपत्तिरत्र ह्यधिकार इति हि यस्माद्त्र ह्युपनयने सति विधिनिषेघशास्त्रेरधिकारो भवति । सा निष्ठा तदुपनयनमवसानमधिकारस्यास्मिन्नर्थे स्मृतिश्वास्तीत्यर्थः । तथा दृक्षः--" जातमात्रः शिशुस्तावद्यावदृष्टसमा वयाः । सोऽपि गर्भसमो ज्ञेयो गर्भमात्रप्रकाशितः ॥ "भक्ष्याभक्ष्ये तथा पेये वाच्यावाच्ये तथाऽनृते। अस्मिन्काले न दोषः स्यात्स यावन्नोपनीयते॥ " उपनीते च दोषोऽस्ति क्रियमाणैर्विगार्हितः "॥ इति । न चापेय इत्यनेन मद्यादिपाने न दोष १५ इति शंकनीयम् । 'वर्जयेत्' इत्यनुवृत्तौ 'नित्यं मद्यं ब्राह्मणः' इति गौतमस्मरणात् (२।२५)। तत्र च नित्यग्रहणमनुपनीतस्यापि प्रतिषेधार्थं न च प्रागुपनयनात्ब्राह्मण्यमेव नास्तीत्यपि शंकनीयम्-

"ब्राह्मण्यां ब्राह्मणेनैव द्युत्पन्नो ब्राह्मणः स्मृतः। सवर्णेभ्यः सवर्णासु जायन्ते हि स जातयः"॥ इति हारीतयाज्ञवल्क्याभ्यामुत्पत्तिमात्रेण साजात्यस्याभिधानात् (आ.९०) "गर्भाष्टमेऽब्दे २० कुर्वीत ब्राह्मणस्योपनयनमिति " मनुना (२।३६) ब्राह्मणस्य सत उपनयनविधानाच्च। गौतमः (२।१-१०)- "प्रागुपनयनात्कामचारवाद्भक्षोऽहुताद्ब्रह्मचारी यथोपपादितमूत्र-पुरीषो भवति। नास्याऽऽचमनकल्पो विद्यते। अन्यत्रापमार्जनप्रधावनावोक्षणेभ्यो न तदुपस्पर्शना-दाशीचं । न त्वेवेनमग्निहवनबिहरणयोर्नियुंज्यात् । ब्रह्माभिव्याहारयेदन्यत्र स्वधानिनयना-दुपनयनादिनियमः "। कामाचार इच्छाचरणम्। कामवादोऽश्लीलानृतादिभाषणम्। कामभक्षः २५ पर्युषितादिभक्षणम् । एतेषु प्रागुपनयनाम्न दोषः । एतच्च महापातकव्यतिरिक्तविषयं " स्यात्का-मचारवादभक्षोक्तिर्महतः पातकाद्दत " इति स्मरणात् । तत्करणे प्रायश्चित्तं भवत्येव । " आशीतिर्यस्य वर्षाणि बालो वाऽप्यूनषोडशः । प्रायश्चित्तार्धमहीन्ति स्त्रियो रोगिण एव च ॥ "उनैकादशवर्षस्य पंचवर्षात्परस्य च । चरेद्धुरः सुहृच्चैव प्रायश्चित्तं विशुद्धये ॥ " अतो बालतरस्यास्य नापराघो न पातकम्। राजदंडश्च नास्यातः प्रायश्चित्तं च नेष्यते " इति ॥ ३० अत्र यद्यपि सामान्येन प्रागुपनयनादित्युक्तं तथापि षष्ठाद्दर्षात्प्रागेव कामाचारादि द्रष्टव्यम्। ततः परं पित्रादिभिर्वर्णधर्मेषु नियोक्तव्यः । अनियुञ्जानास्तु प्रायश्चित्तिनो दण्ड्याश्चेति मिताक्षर्यो कचित्कामभक्षणस्यापवादमाह । अहुताद्भुतिशृष्टं चरुपुरोडाशादि तद्त्तीति । अहुतात् न हुताब्याऽयमहुतात्स्यात्तथा पित्रा नियुज्येतेत्यर्थः । तथा च यमः--

TRIB

APP

" वैश्वदेवं पुरोडाशमग्निमध्याच्च यद्भुतम् । यहंँचाच्छिशुराकुष्य मात्रा रह्यः प्रयत्नतः" ॥ इति । वैश्वदेवं वैश्वदेवशिष्टम् । कामाचारस्यापवादः । ब्रह्मचारीति गर्भाष्टमादावुपनयनातिकमेऽपि स्रीषु न प्रसजेत् न च ब्रह्मचारीत्येतत् ब्रह्मचारिधर्मप्राप्त्यर्थमिति शंकनीयम् ।

"न ह्यस्य विद्यते कर्म किञ्चिद्।मौंजीबन्धनात् । वृत्त्या शूद्रसमस्तावद्यावद्देदे न जायते " । इति विश्विष्ठस्मरणात् (२।६)। यथोपपादेति मूत्रपुरीषौ यथोपपद्यते तिष्ठतः प्राङ्मुसस्य पिथ कृष्ठादौ तथैव तौ कुर्यात् । नास्येति अस्यानुपनीतस्य कल्पप्रतिषेधात् आचमनमात्रमनुज्ञायते । तच्च "स्त्रीशूदौ तु सकृत् सकृत् " इति "स्त्रीशूद्रेण समस्तावद्यावद्देदे न जायते " इति स्मरणात्। अन्यत्रेति अवमार्जनमुच्छिष्टिहिसस्य हस्तादेः सोदकेन पाणिना शोधनम्। प्रधावनं गुदे शोधनम्। अवोक्षणं रजस्वलादिस्पृष्टस्य प्रोक्षणम् । यद्यप्यवमार्जनाद्यः आचमनकल्पेनान्तर्भवंति

१० तथापि पर्युदासमुखेन ते विधीयन्ते । एतत्रितयं षष्टवर्षात्प्रागिति बालस्य भूतिपशाचादिभ्यो रक्षार्थं कुर्यात् । तदाह शातातपः— " बालानां पंचमवर्षाद्रक्षार्थं शौचं कुर्याच्छुध्यर्थ परतः स्वयमेव कुर्यात् " इति । पञ्चवर्षादृध्वं चंडालादिस्पर्शे स्नापियतन्यः । गौतमः ( २।७ )— "न तदुपस्पर्शनादाशौचं"। षष्टवर्षात्प्राक्चण्डालादिस्पृष्टस्य तस्यानुपनीतस्याशुचित्वं । न तस्योप-स्पर्शनेनस्नानं भुक्तोच्छिष्टस्य कृतमूत्रपुरीषस्य चोपस्पर्शनेऽपि नाचमनमिति हरदन्तः । स्मृति-

१५ चंद्रिकायां तु विशेषो दर्शितः । आचमनकल्पप्रतिषेधातस्त्रीशृद्भवदाचमनमात्रमवमार्जनादिकं चास्ति तावन्मात्रेण तस्य प्रयतत्वात्तदुपस्पर्शनात्पित्रादेरशुद्धिनीस्ति । न तु चण्डालादिस्पृष्टस्य तस्य स्पर्शेऽपि गौतमवादे चण्डालादेरप्रकृतत्त्वात् "पतितचण्डालस्तिकोदक्याशवस्पृष्टि-तत्स्पृष्टचुपस्पृष्टचुपस्पर्शने सचैलम्" इत्यत्र (अ. १४ सु. २७) वयोविशेषानभिधानाचेति न त्वे-वैनमग्निहवनबलिहरणयोनिंयुंज्यानमनुपनीतमग्निहवने औपासनहोमादौ वैश्वदेवे यद्गलिहरणं

२० तत्र च न नियुजीत तस्य मंत्रविहीनत्वादित्यिभप्रायः । न च मंत्रान्याहियत्वा विनियोग इत्याह (२।८) " न ब्रह्माभिव्याहारायेदन्यत्र स्वधानिनयनात्" इति । स्वधानिनयनं प्रेतकर्म । तत्रानुपनीतस्यापि मंत्राध्ययनमविरुद्धमित्यर्थः । मनुरिप (२।१७१–१७२)—

"न ह्यस्मिन्युज्यते कर्म किञ्चिदामौजिबंधनात्।नाभिव्याहारयेद् ब्रह्म स्वधानिनयनाहते"॥इति। स्मृत्यर्थसारे— " उपनयनात्प्रागुच्छिष्टादावप्रयता न स्युः महापातकवर्ज तेषां चण्डालादि

२५ स्पर्शे सचैलस्नानं प्रागन्नप्राशनाद्म्युक्षणं प्राक्चौलादाचमन पश्चात्स्नानमित्येके पित्रोः स्वधानिनयनादते च मन्त्रान् न बुयुः" इति। आपस्तंबः (२।१५।१९-२५)-" अन्नप्राशना- द्वर्भानाप्रयता भवंत्या परिसंवत्सरादित्येके यावता वा दिशो न प्रजानीयुरोपनयनादित्यपरम् । अत्र ह्यिकारः शास्त्रेर्भवति सा निष्ठेति पित्रोः स्वधानिनयनादते च मंत्रान्न बुयुरिति"॥वसिष्ठः- (२।७)-"अन्यत्रोदकर्मस्वधापितृसंसकेभ्यः" इति । इत्यसुपनीतधर्माः ॥

अथोपनयनम् । तत्र मनुः ( २।३६ )—

"गर्भाष्टमान्दे कुर्वीत ब्राह्मणस्योपनायनम् । गर्भादेकादशे राज्ञो गर्भात्तु द्वादशे विशः"॥ गर्भाष्टमे गर्भादारभ्याष्टमे उपनयनमेवोपनायनम् । अन्दसंख्यानियमस्यायमभिप्रायः । ब्रह्म-क्षत्रविशां गायत्रीत्रेष्टुभजागतैः छंदोभिः सहजत्वं श्रृयते । (तै. सं. ७११९४)–'' गायत्री-छंदो रथंतर् साम बाह्मणो मनुष्याणामजः पशूनां तस्मात्ते मुख्या मुखतो ह्यमुज्यंतित ।

१ क्ष-यो द्या।

त्रिष्टुप्छंदो बृहत्साम राजन्यो मनुष्याणामितः पश्नामिति । जगती छंदो वैरूप॰ साम वैश्यो मनुष्याणां गावः पश्नाम्" इति च । गायञ्यादिभिरेतेषामुपनयनं च स्मर्थते (वासिष्ठे ४।३)— "गायञ्या बाह्मणमुपनयीत । त्रिष्टुमा राज्यन्यं जगत्या वैश्यम्" इति । ततश्चोपनयनाब्दा अपि स्वस्वच्छंदोक्षरसमसंख्या भावितुमईतीति छन्दसां चाक्षरसंख्या श्रूयते (ते. सं. २।४।९।७)— "अष्टाक्षरा गायत्री एकादशाक्षरा त्रिष्टुप् द्वादशाक्षरा जगती" इति । एकेकपादाभिप्राययम् । तथा ५ च श्रुतिः । (ते. सं. २।५।१०।३)— "चतुर्विश्शत्यक्षरा गायत्री चतुश्चत्वारिश् शदक्षरा त्रिष्टुप् अष्टाचत्वारिश् शदक्षरा जगती " इति । हारीतः— " छंदःसु पादाक्षरसमुदायवद्बदसमूहे उपनयनम् " इति । गायाञ्यादिपादाक्षरसंमितेऽब्द इत्यर्थः । ततश्चाष्टमैकादशद्वादशेष्वेव वर्षेषु बाह्मणक्षत्रियवैश्यानां मुख्यमुपनयनमिति । याज्ञवल्क्यः (आ. १४)——

"गर्भाष्टमेऽष्टमे वाब्दे ब्राह्मणस्योपनायनम् । राज्ञामेकाद्द्रो सैके विशामेके यथाकुलम्"॥ २० गर्भाज्जनमनो वाऽरम्याष्टमे। विशः वैश्यस्य। सैके एकाद्द्रो द्वाद्द्र इत्यर्थः। कुलस्थित्या केचि-द्वपनयनमिच्छन्ति। श्रुतिरिप—"अष्टवर्ष ब्राह्मणमुपनयीत" इति। अत्रापस्तम्बः (४।१०।२-४)— "गर्भाष्टमेषु ब्राह्मणमुपनयीत गर्भेकाद्रशेषु राजन्यं गर्भद्वाद्रशेषु वैश्यं वसन्तो ग्रीष्टमः शरह-तवो वर्णानुपूर्व्येण " इति । गर्भ अष्टमो एषामिति गर्भाष्टमाः । जननप्रभृति सत गृह्मन्ते । एवं यद्यपि सप्तस्वप्युपनयनं प्राप्तं तथापि जनमादित्रिषु चौलान्तसंस्कारे- १५ रवरुद्धत्वाच्चतुर्थेऽप्यक्षराभ्यासाभावेनासामर्थ्याच क्रियते अतोऽत्रोपादेयगता बहुत्वसंख्या क्रिपञ्जलन्यायेन गर्भषष्ठसप्तमाष्टमेषु त्रिष्वेवावतिष्ठते । एवं च "वर्षत्रयं मुख्यकाल" इत्यापस्तम्बमितिरित्येके । अन्ये तु गर्भाष्टमे एव वर्षे न तु षष्ठसप्तमयोः तयोर्गर्भाष्टमत्वा-भावाद्वहुवचनं छान्दसमिति वदन्ति । अत्र यथाकुलाचारव्यवस्था । गौतमः (११६।८)— "उपनयनं ब्राह्मणस्याष्टमे एकाद्शद्वाद्शयोः क्षत्रियवैश्ययोर्गर्भादिसंख्यावर्षाणाम् " इति । २० काम्योपनयनमाह स एव (१।७)— " नवमे पश्चमे वा काम्यम् " इति । यदाहांगिराः— "ब्रह्मवर्चसकामस्य पश्चमेऽब्देऽमजन्मनः। आयुष्कामस्य नवमे कार्यं मौञ्जीनिबन्धनम्"॥ इति । सनुः (२।३७)—

"ब्रह्मवर्चसकामस्य कार्यं विप्रस्य पञ्चमे। राज्ञो बलार्थिनः षष्ठे वैश्यस्यार्थार्थिनोऽष्टमे"॥ अंगिराः—

" षष्ठे तथा द्वादशे च राज्ञो वृद्धिबलायुषोः। इहायुषोस्तु वैश्यस्य ह्यष्टमे च चतुर्दशे"॥ इहा कृष्यादिविषया चेष्टा। स्मृतिरत्ने—

" सप्तमे चाष्टमे वर्षे नवमे दशमे तथा । एकादशे द्वादशे च ह्युपनीयुर्द्दिजातयः ॥

" ब्रह्मवर्चसमायुष्यं तेजोन्नायं तथैव च। पश्यं कामयाना वै प्राप्नुवन्ति यथाक्रमम् "॥ इति । ३० बोधायनोऽपि (२।५।५-६)— " सप्तमे ब्रह्मवर्चसकाममष्टम आयुष्कामं नवमे तेजस्कामं दशमेऽन्नायकाममेकादश इंदियकामं दादशे पशुकामं त्रयोदशे मेधाकामं चतुर्दशे पृष्टिकामं पंचदशे अातृव्यन्तं षोढशे सर्वकामम् " इति । तथा च भरद्वाजः— " वसन्ते ब्राह्मणमुपनयीत ग्रीष्मे राजन्यं शरिद वैश्यं वर्षासु रथकारम् " इति । चन्द्रिकायां—

" ऋतुर्वसन्तः शुभदोऽयजन्मनां ग्रीष्मो नृपाणां च शरिद्धशां च ॥

" वतस्य बंधे यदि वाऽखिलानां माघोदयः पञ्च भवन्ति मासाः "॥
ज्योतिःशास्त्रे च—"माघादिषु तु मौञ्जीवन्थः पञ्चसु शस्यत" इति ॥ धर्मसारसुधानिधौ—
" विग्रं वसन्ते क्षितिपं निदाधे वैश्यं घनान्ते वितनं विद्ध्यात् ॥

" माघादिशुक्रान्तकपञ्चमासाः साधारणा वा सकला द्विजानाम्" ॥ वृद्धवसिष्ठः— ५ " विष्रस्य क्षत्रियस्यापि मौज्ञी स्यादुत्तरायणे । दक्षिणे तु विशां कुर्यान्नानध्याये न संक्रमे ॥ " अनध्यायेऽपि कुर्वीत यस्तु नैमित्तिको भवेत् ॥

" ज्येष्ठे मासि विशेषेण सर्वज्येष्ठस्य चैव हि। उपनीतस्य पुत्रस्य जडत्वं मृत्युरेव च"॥ वृद्धगार्ग्यः—

"स्वाध्यायिवयुजो घस्राः कृष्णप्रतिपदादयः। प्रायश्चित्तनिमित्ते तु मेखलाबन्धने मताः"॥ १० घस्राः वासराः॥ ट्यासः—

" विप्रश्वातीतकालश्चेच्छस्ता शुक्का चतुर्दशी। कृष्णे तु प्रतिपच्चेष्टा प्रायश्चित्तोपनायने"॥ अपराकें—

" नष्टे चन्द्रेऽष्टमे शुक्के निरंशे चैव भास्करे । कर्तव्यं नोपनयनं नानध्याये गलग्रहे ॥

" राज्ञेः प्रथमभागस्थो निरंज्ञः सूर्य उच्यते । त्रयोद्ज्ञीचतुष्कं तु सप्तम्यादित्रयं तथा॥ " चतुर्थ्येकाद्ज्ञी प्रोक्ता नव चैते गलमहाः॥

" गुरुर्भृगुसुतो धात्रीपुत्रः शशधरात्मजः । स्युरेते ऋग्यजुःसामाथर्वणामधिपाःक्रमात् "॥ धात्रीपुत्रोंऽगारकः । शशधरात्मजो बुधः । तद्दासरे तच्छाखीयस्य उपनयनं कर्तव्यमित्यर्थः । तथा सायणीये—

" गुरोः कवेळोंहितस्य अंगिरंस्य च वासराः। ऋग्यजुःसामाथर्वणां शस्ताः स्युर्वतबंधने " ॥

२० वृद्धगाग्योंऽपि—" बुधत्रयेंदुवाराणि शस्तानि व्रतबंधने "। स एव

" शासाधिपे बलिनिकेन्द्रगते तु मौञ्जीबन्धस्तदीयदिवसेषु सुसाय क्लप्तः ॥

" अस्मिन्बलेन रहिते तु पुनर्द्विजानां स्याद्वर्णसंकर इति प्रवदन्ति तज्ज्ञाः ॥

" हस्तत्रये पुष्यधनिष्ठयोश्च पौष्णाश्विसौम्यादितिविष्णुभेषु ॥

" शस्ते तिथौ चन्द्रबलेन युक्ते कार्यो द्विजानां त्रतबन्धमोक्षौ " ॥

२५ द्विजत्वकारणमाह याज्ञवल्क्यः ( आ. ३९ )—

" मातुर्यद्ये जायन्ते द्वितीयं मौन्जिबन्धनात् । ब्राह्मणक्षात्रियविशस्तस्मादेते द्विजाः स्मृताः"॥ विसष्टोऽपि (२।३)— " मातुरयेऽधिजननं द्वितीयं मौक्षिबन्धने " । इति । मनुरपि (२।१६९-१७०)—

" मातुरमेऽधिजननं द्वितीयं मौञ्जिबन्धने । तृतीयं यज्ञदीक्षायां द्विजस्य विधिचोदितम् ॥

э• "तत्र यद्बह्मजननं मौन्जीबन्धनचिन्हितम् । तत्रास्य माता सावित्री पिता त्वाचार्य उच्यते"॥ आचार्यस्य पितृत्वे हेतुमाह स एव ( ২–१७ )—

" वेदप्रदानादाचार्य पितरं परिचक्षते । न ह्यस्य विद्यते कर्म किञ्चिदामौन्जिबन्धनात् " ॥ वेदप्रदानात्सर्ववेदस्वरूपसावित्रीप्रदानादुपनयनाख्यम् । जन्मप्रदानादिति यावत् । आपस्तम्बः (१।१।१६-१८)—

अथ गौणकालाः । तत्र मनुः ( २।२८ )—

१ क-अष्टावेते । २ ख-युधस्यैव ।

" आ षोडशाद ब्राह्मणस्य सावित्री नातिवर्तते । आ द्वाविंशात्क्षत्रवन्धोरा चतुर्विंशतेर्विशः " ॥ सावित्री उपनयनम् । क्षत्रवन्धोः क्षत्रियस्य । आकारोऽत्राभिविधिवचनः । मुख्यकल्पसंख्या देगुण्यानुगुण्यात्तदाह ट्यासः—

"औपनायानिकः कालः परः षोडशवार्षिकः । द्वाविंशतिः परोऽन्यस्य स्याच्चतुर्विंशतिः परः"॥ इति। परः अन्तिमः । तत ऊर्ध्व गौणकालोऽपि नास्ति इत्यर्थः । याज्ञवल्क्यः ( आ. ३७ )— "आ षोडशाच्च द्वाविंशाच्चर्तुविंशाच्च वत्सरात् । ब्राह्मणक्षत्रियविशामौपनायानिकः परः "॥ आपस्तम्बः ( १।१।२७ )—

"आ षोडशाद् बाह्मणस्यानात्यय आ द्वाविंशात्क्षत्रियस्य चतुर्विंशाद्वैश्चयस्य "। गौतमोऽपि (१।१२)—"आषोडशाद्बाह्मणस्य पतिता सावित्री " इति । मनुः (२।३९)— "अत ऊर्ध्व त्रयोऽप्येते यथाकालमसंस्कृताः । सावित्रीपतिता वात्या भवंत्यार्थिविगर्हिताः "॥ १० अतः षोडशाद्भियः । असंस्कृतः अनुपनीतः । सावित्रीपतिताः सावित्र्युपदेशहीनाः । बात्याः वात्यनामानः । स एव (२।४०)—

"नैतैरपूतैर्विधिवदापद्यपि कदाचन। ब्राह्मान् यौनांश्च संबन्धान्नाचरेत् ब्राह्मणैः सह"॥ अपूतैरकृत-प्रायश्चित्तैः । ब्राह्मान् अध्ययनाध्यापनादीन् । यौनान्कन्यादानप्रतिग्रहादीन् । चिन्द्रकायाम्— " व्रात्यस्याकृतचित्तस्य न कार्यमुपनायनम् । अध्यापनं याजनं च विवाहादि विवर्जयेत् " ॥ १५ यमः— " समितिकान्तकालाश्च पितताः सर्व एव ते ॥

"ब्राह्मणक्षत्रियविशां कालश्चेद्त्यगाद्यम् । सावित्रीपतिता वात्याः परिहार्याः प्रयत्नतः"॥ इति । बोधानायनोऽपि—"अत उर्ध्वं पतितसावित्रीका भवन्ति । नैतानुपनयेयुर्नाध्यापयेयुर्न याजयेयुर्न विवाहयेयुः"। एतानकृतप्रायश्चित्तानिति शेषः । प्रायश्चित्तमपि याज्ञवत्कयेनोक्तम् (आ. ३८)—

"अत ऊर्ध्व भवंत्येते सर्वधर्मबहिष्कृताः! सावित्रीपतिता वात्या वात्यस्तोमाद्दते कृतोः"॥ २ • वात्यस्तोमो वात्यानां प्रायश्चित्तार्थः क्रतुः।तं विहायान्यत्र नाधिकारः। तत्र त्वपत्नीकस्यानधीत-वेदस्याकृताधानस्य वचनाद्धिकारः। वसिष्ठस्तु प्रायश्चित्तान्तरमप्याह ( ११।७६–७९ )— ''पतितसावित्रीक उद्दालकवतं चरेत्।द्दौ मासौ यावकेन वर्तयेन्मासं पयसाऽर्धमासमामिक्षयाऽष्टरात्रं घृतेन षड्रात्रमयाचितं त्रिरात्रमहोरात्रमुपवसेदृश्वमेधावभृथं वा गच्छेद् वात्यस्तोमेन वा यजेत " इति । अस्यार्थः । उद्दालकमुनिना दृष्टं वतमुद्दालकवतम् । तत्स्वरूपमाह । द्वौ मासावित्यादिना २५ यावको यवकृतं यवागूः।तथैव मासद्दयं वर्तेत। अयाचितं तु सर्ववतसाधारणं हविष्यन्तच सकुदेव। उपवासे तु उद्करयाँपि निवृत्तिः। पूर्वमम्बुभक्षणेनैव त्रिरात्रविधानादिति। आपस्तम्बः (१।१।२७-३१)-"यथावतेषु समर्थः स्याद्यानि वक्ष्यामः। अतिकान्ते साविञ्याः काले ऋतुं त्रैविद्यकं ब्रह्मचर्यं चरेत्। अथोपनयनम् । ततः संवत्सरमुद्कोपस्पर्शनम् । अथाध्याप्यः" इति । अस्यार्थो हर्-दत्तेनाभिहितः। यथा व्रतेषु समर्थः स्यात्तथैतावान् कालः प्रतीक्ष्यः। पूर्वमेव तु सामर्थ्ये सत्यष्टमवर्षी- ३० चितिक्रमेऽपि प्रायाश्चित्तं भवति । एवं षोडशादिभ्य उर्ध्वं कियन्तंचित्कालमसमर्थानां पश्चात्सामर्थ्ये सित प्रायाश्चित्तं भवत्येव। तच्च प्रायश्चित्तमाह। अतिकान्ते साविञ्या इति। यः साविञ्या काल उक्तः तद्तिक्रमे त्रैवियकं व्यवयवा विद्याः त्रिविद्याः तामधीयते त्रैविद्याः। तेषामिदं त्रैविद्यक्रमेवंभूतं वतं ब्रह्मचर्यमिप्रिपरिचर्यामध्ययनं गुरुशुश्रूषामिति परिभाव्य सकलं ब्रह्मचारिधर्मं चरेत्कियन्तं काल-मृतुं 'कालाध्वनोरत्यंतसंयोगे' दितीया। अथोपनयनं एवं चरितव्रतः उपनेतन्यः । ततः संवत्सर- ३५

९ **क्ष**-गायत्री । २ क्ष-त्र । ३ ख-न प्रसक्तिः ४ क्ष-हाव्य । ५ पा. स्. २।३।५ । ९२-[स्मृ. मृ. फ.]

मुद्कोपस्पर्शनं स्नानं कर्तव्यस् । शक्तस्य त्रिषवणस्नानमन्यस्य यथाशक्ति । अथाध्याप्यः । एवं चिरतवतः पश्चाद्ध्याप्य इति । यतु जैमिनिनोक्तम्—'' नातिषोडशवर्षमुपनयीत प्रसस्तवृषणो ह्येष वृषठीभूत " इति तद्कृतप्रायश्चित्तविषयम् । स्मृत्यर्थसार् — " उपनयनं गर्भाज्जन्मतो वाऽष्टमे वर्षे एकाद्शे द्वाद्शे वा विप्रादीनां क्रमात्कार्यमा षोडशादा द्वाविंशाद्य चतुर्विंशाच्य ५ विप्रादीनां क्रमात्कार्यमत कर्ध्वं सावित्रीपतिता वात्याः स्युस्तेषां चीर्णप्रायश्चित्ताममुपनयना दयः स्युः " इति । इति गौणकालः । अथ यज्ञोपवीतम् । तत्र मनुः ( २।४४ )—

"कार्णसमुपवीतं स्यादिप्रस्योध्वेवृतं त्रिवृत्। शाणस्त्रमयं राज्ञो वैश्यस्याविकस्त्रकम्"॥
कार्णसाविकारः कार्णसम्। स्त्रमिति यावत् । ऊर्ध्ववृतं सञ्यहस्ततले न्यस्य दक्षिणहस्ततलेन
ऊर्ध्वर्तितम्। आविकस्त्रकमितिगेमितिस्त्रमित्यर्थः । गृह्यपिरिशिष्टेऽपि— "उपवीतमयुग्म१० सरं विषमतंतुकं त्रिवृयज्ञोपवीतम्" इति । अयुग्मसरमयुग्मगुणमेकैकगुणो विषमतंतुकः त्रितंतुकः
अन्यथा नवतंतुकत्वव्याघातात् । तदाह देवलः— "यज्ञोपवीतं कुर्वीत स्त्रेण नवतंतुकम्" इति ।
श्रुतिरिप " नव वै त्रिवृत्" इति । कात्यायनः— "त्रिवृद्ध्वं वृतं कार्यं तंतुत्रयमधो वृतम् " इति ।
बृहस्पतिः—

"कार्पासिकं सदा द्याच्छुचि क्षेत्रे विशोधितम् । जीवमर्तृकया नार्या बाह्मण्या सूत्रकं कृतम्"॥
१५ स्मृतिसारे—

" च्छेदे विनाशे वा स्नातः कन्यया निर्मितं शुभम् । विधवाद्याभिरथवा सूत्रं गृह्णीत वै शुचिः" ॥ माधवीये—

"यज्ञोपवीतं कुर्वीत स्त्रं तु नवतंतुकम् । त्रिवृद्ध्वं वृतं कार्यं तंतुत्रयमघोवृतम्" ॥ ऊर्ध्ववृतस्य लक्षणमुक्तं चंद्रिकायाम्—

• "करेण दक्षिणेनोध्वं गतेन त्रिगुणं कृतस् । वित्तं वा त्रिकं सूत्रं त्रिवृदूर्ध्ववृतं स्मृतम्" ॥ कर्ध्वं गतेन दक्षिणेन करेणं यद्दितं तदृर्ध्ववृतिमत्यर्थः । प्रतितंतु देवताभेदानाह देवलः—

" ओंकारः प्रथमस्तंतुर्द्वितीयोऽभिस्तथैव च । तृतीयो नागदेवत्यश्चतुर्थः सोमदेवतः ॥

"पंचमः पितृदेवत्यः षष्ठश्चैव प्रजापृतिः । सप्तमो वायुदेवत्यो धर्मश्चाष्टम एव च ॥

" नवमः सर्वदेवत्य इत्येता नव देवताः ॥

२५ " ग्रामानिष्क्रम्य संख्याय षण्णवत्यंगुलीषु तत् । तावित्त्रगुणितं सूत्रं प्रक्षाल्याब्लिंगकेश्विभिः ॥ "देवागारेऽथ वा गोष्टे नद्यां वाऽन्यत्र वा शुचौ । सावित्र्या त्रिविधं कुर्यान्नवसूत्रं तु तद्भवेत् ॥ " अथ त्रिवेष्टितव्यं स्यात्पितॄणां तृप्तिदं हि तत् । त्रिस्ताढयेत्करतलं देवानां तृप्तिदं हि तत् ॥ " सब्ये मृदं गृहीत्वाऽस्मिन् स्थापयेद्भूरिति ब्रुवन् । पत्रं पुष्पं फलं वापि ब्याह्नतीभिः प्रतिक्षिपेत्॥ " अभिमंत्र्याथ भूरग्निं विति वर्गत्रयं त्रिभिः । हरिब्रह्मेश्वरेभ्यश्च प्रणम्यावाहयेदिति ॥

" यज्ञोपवीतिमित्यादि मंत्रः स्यादवधारणे। यज्ञोपवीतमंत्रेण व्याहृत्या वाऽपि धारयेत्"॥
गृह्यपिरिशिष्टे " यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत्सहजं पुरस्तादायुष्यग्र्यं प्रति मुंच शुश्रं
यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः " इति धारणे मंत्रोऽभिहितः। बौधायनः— " यज्ञोपवीतं प्रतिमुंचन्वाचयित यज्ञोपवीतं परमं पवित्रभिति " । ग्रंथिनियममाह देवलः— " एकेन ग्रंथिना तंतुः
द्विगुणस्त्रिगुणोऽथ वा "। परिमाणांतरमप्याह कात्यायनः—

" त्रिवृतं चोपवीतं स्यात्तस्यैको ग्रंथिरिष्यते ।

34

१ क-भग । २ क-वसः, ख-विष्णु । ३ ख-ते नेव तन्तवः । ४ क-श्रे । ५ क्ष-वाद्येः, क-वद्धे । ६ ख-मं ।

" पृष्ठवंशे च नाभ्यां च धृतं यद्दिन्दते किटम् । तद्धार्यमुपवीतं स्यान्नातिलंबं न चोच्छ्रितम् "॥ वसिष्ठशातातपौ—

" नाभेक्षर्ध्वमनायुष्यमधो नाभेस्तपः क्षयः । तस्मान्नाभिसमं कुर्याद्वपत्रीतं विचक्षणः"॥ एतद्राभेऽपि परिमाणांतरमाह देवलः—"स्तनादृर्ध्वमधो नाभेने कर्तव्यं कदीचन" इति॥ भृगुः—

" उपवीतं बटोरेकं द्वे तथेतरयोः स्मृते । एकमेव यतीनां स्यादिति शास्त्रस्य निश्चयः"॥ ५

" ब्रह्मचारिण एकं स्यात्स्नातस्य दे बहूनि वा । तृतीयमुत्तरीयं स्याद्श्वाभावे तिद्वयते"॥ स्मृतिसारे—

"एकवेदस्य चैकं स्याद्थवा वेदसंख्यया । बहूनि चायुष्कामस्य ज्यादिकाम्यं प्रचक्षते " ॥ भरद्वाजः—

" मंत्रं सदैवमुच्चार्य ब्रह्मसूत्रं गले क्षिपेत् । दक्षिणं बाहुमुद्धृत्य शिरसैव सह द्विजः ॥ "गृहस्थस्य वनस्थस्य सूत्रं प्रति पुनः पुनः । मंत्रोच्चारणमाचामेद्वितयं क्रमशः स्पृतम् ॥ " यज्ञोपवीते द्वे धार्ये श्रौते स्मार्ते च कर्मणि । वृतीयमुत्तरीयं तु वस्त्राभावे तदिष्यते ॥

" एकैकमुपवीतं स्यादायन्ताश्रमिणोर्द्योः । दशाष्ट्रौ वा गृहस्थस्य चत्वारि वनवासिनः॥

"विना यज्ञोपवीतेन दिनमेकमिप दिजः। स्थितः जूदत्वमायाति पुनः श्वानो भविष्यति॥ १५ "कोधाद्वा यदि वा लोभाद् ब्रह्मसूत्रं छिनति यः। स कुर्यात्त्रीणि कुच्छ्राणि कुच्छ्रमेकमथापि वा"॥ भृगः—

"सदोपवीतिना भाव्यं सदा बद्धशिखेन च। विशिखो व्युपवीतश्च यत्करोति न तत्कृतम्"॥ इति। नै चानेन सदोपवीतित्वं कर्मकाल एवेति संकोचनीयम्। यतः स एवाह—

" मंत्रपूर्तं स्थितं काये यस्य यज्ञोपवीतकम् । नोद्धरेत्तु ततः प्राज्ञो यदिच्छेच्छ्रेय आत्मनः ॥ २० " कायस्थमेव तत्कार्यमुत्थाप्यं न कदाचन । सक्वदुत्तारणात्तस्य प्रायाश्चित्तीयते द्विजः "॥ द्यासः—

"विना यन्छिलया कर्म विना यज्ञोपवीतकम् । राक्षसं तिद्ध विज्ञेयं समस्ता निष्फलाः क्रियाः"॥ अतोऽग्नीन्धनादेः पूर्वमेव यज्ञोपवीतं धार्यमुपनयने । भृगुः—

" सूत्रं सलोमकं चेत्स्यात्ततः कृत्वा विलोमकम्। साविष्या दश कृत्वाऽद्भिमेत्रिताभिस्तद्धक्षयेत्॥ २५ " विच्छिन्नं वाऽयतो यातं भुक्त्वा निर्मितमुत्सृजेत् । उपानहौ च वासश्च धृतमन्यैर्न धारयेत् ॥ ' उपवीतमलंकारं स्रजं करकमेव च"॥ मनुस्तु—धृतयज्ञोपवीतादिविनाशे प्रतिपत्तिमाह(२।६४)— " मेसलामजिनं दंडमुपवीतं कमंडलुम् । अप्सु प्रास्य विनष्टानि गृह्णीतान्यानि मंत्रतः "॥ इति । पितामहः—

" य एतन्नाभिजानाति यज्ञसूत्रसमुद्भवम् । वेदोक्तं निष्फलं तस्य स्नानदानजपादिकम् " ॥ 3 • "बाह्मणो यो न जानाति उपवीतस्य संस्थितम् । मोहात्मा वहते भारं पञ्जर्भौरिव सर्वदा"॥ इति । उक्तोपवीतालाभेऽपि देवल आह—

" कार्पासक्षौमगोवालशणवल्कतृणोद्भवम् । सदा संभवता धार्यमुपवीतं द्विजातिभिः " ॥ इति । तृणोद्भवं कुशानिर्मितम् । तथा च गोभिलः—"यज्ञोपवीतं कुश्ते सूत्रं वस्त्रं कुशरज्जुं च"॥ इति । सूत्रमपि वस्त्राभावे वेदितब्यम् । " वाससा यज्ञोपवीतार्थान्कुर्यात्तदभावे त्रिवृता सूत्रेण " इति ३५

**<sup>ा</sup> काखग-कथंचनोति । २ क्ष-स । ३ क्ष-**मावे ।

ऋष्यशृंगस्मरणात्। " नित्यमुत्तरं वासः कार्यमपि वा सूत्रमेवोपवीतार्थं" (२।४।२१-२२) इत्यापस्तंबेन वाससोऽअसंभवे अनुकल्पत्वेन सूत्रस्याभिधानाच्च। हारीतः—

" मुक्तामयोपवीतं च चामीकरमथापि वो । धार्यं तत्सर्ववर्णानां महादानादिकर्मसु " ॥ स्मृत्यर्थसारे—

५ " वस्त्रं यज्ञोपवीतार्थे त्रिवृत्स्त्रं च कर्मस् । शुचौ देशे शुचिस्तत्र संहतांगुितमूलके ॥ "आवेष्टच षण्णवत्या तु त्रिगुणीकृत्य यत्नतः । आव्लिंगेस्तु त्रिभिः सम्यवप्रक्षाल्योर्ध्वं वृतं तु तत्॥ "अप्रदक्षिणमावृत्तं साविज्या त्रिगुणीकृतम् । अथ प्रदक्षिणावंती नवं स्यान्नवसूत्रकम् ॥

" त्रिरावेष्ट्य दृढं बध्वा हरिब्रह्मेश्वरात्रमेत्" ॥ इति । **बोधायनः**— " ब्राह्मणकन्यकया ब्राह्मणविधवया वा शुद्धस्नातया कृताचान्ततया निर्मितं सूत्रं गृहीत्वा प्राचीमुदीचीं वा दिश-

१० मुपनिष्कम्य चतुरंगुलमात्रषण्णवितसूत्रपरिमंडलम् " इति । स एव— " चतुर्वेदस्य चत्वारि त्रिवेदस्य त्रिकं भवेत् । द्वे स्यातां वे द्विवेदस्य एकमेवैकवेदिनः"॥ इति । कथं संनिवेहँयमुपवीतमित्यपेक्षायां मनुराह ( २।६३)—

" उद्भृते दक्षिणे पाणानुपवीत्युच्यते द्विजः । सन्ये तु प्राचीनावीति निवीती कंठसज्जने " ॥ स्त्रस्य कर्णसज्जने निवीतमिति संज्ञा तदस्यास्तीति निवीती । निवीतस्य मध्ये दक्षिणे

भ्य पाणानुद्धृते यः संनिवेशविशेषः तदुपवीतं तद्दस्यास्तीत्युपवीती । सन्ये पाणानुद्धृते यः संनिवेश-विशेषस्तत्प्राचीनावीतं नाम तद्दस्यास्तीति प्राचीनावीतीत्यर्थः । तथा च श्रुतिः ( सह वे उप-निषदि)—" दक्षिणत उपवीय दक्षिणं बाहुमुद्धरतेऽवधत्ते सन्यमिति यशोपवीतमेतदेव विपरीतं प्राचीनावीतमिति" । विषयविशेषमुपवीतादिना दर्शयति श्रुतिरेव (ते. सं. २।५।११।१)— " निवीतं मनुष्याणां प्राचीनावीतं पितृणामुपवीतं देवानाम्" इति । निवीतं मनुष्याणां स्वं

२॰ मनुष्यकार्येषु ऋषितर्पणादिषु प्रशस्तम् । प्राचीनावीतं पितृणां कर्मणि पितृयज्ञादौ प्रशस्तम् । यज्ञोपवीतं देवानामिति कर्मणि अग्निहोत्रादौ प्रशस्तमित्यर्थः ।

### व्यासः—

" उद्भृत्य दक्षिणं बाहुं सब्यांसे तु समर्पितम् । उपवीतं भवेन्नित्यं निवीतं कंठसज्जितम् ॥ " सब्यं बाहुं समुद्भृत्य दक्षिणे तूद्भृतं द्विजैः । प्राचीनावीतमित्याहुः पितृकर्मणि योजयेत् ॥

२५ "देवागारे गवां गोष्ठे होमे जप्ये तथैव च । स्वाध्याये भोजने नित्यं ब्राह्मणानां च संनिधौ ॥
"उपासने गुरूणां च संध्ययोः साधुसंगमे । उपवीती भवेन्नित्यं विधिरेष सनातनः "॥ इति ।
आपस्तंबोपि (११९५१) – "उपासने गुरूणां वृद्धानामितथीनां होमे जप्यकर्मणि भोजन
आचमने स्वाध्याये च यज्ञोपवीती स्यात् " इति । एतेषु कर्मसु यज्ञोपवीतविधानात्कालांतरे
नावर्यभाव इति केचिद्याचक्षते ।

3. "कायस्थमेव तत्कार्यमुत्थाप्यं न कदाचन । सदोपवीतिना भाव्यं सदा बद्धशिखेन च "॥ इत्यादि बहुस्मृतिविरोधाच्छिष्टाच्चारविरोधाच्च तद्नाद्रणीयमित्यन्ये । उपनयनदीक्षामध्ये उपवीतहानौ उपनयनानंतरं दिनचतुष्टयमध्ये यज्ञोपवीतस्य हानौ

"गाह्येषु कर्मस्वपराधदृष्टावबाह्मणोक्तेषु तु निष्कृतिः स्यात् ॥

"एकाहुतिं न्याइतिभिश्च हुत्वा स्मार्तेष्वआद्श्च इहासुयाम"॥ इति न्यायेन सर्वप्रायश्चित्तं

१ क्ष-यतं । २ क्ष-वेश ।

हुत्वा अनाज्ञातत्रयं च जपं च कृत्वा पुनश्च यज्ञोपवीतं धार्यमित्याहुः। इति यज्ञोपवीतनिर्माणादि॥

अथ दंडधारणम् । अत्र मनुः ( २।४५ )—

"ब्राह्मणो बैल्वपालाशों क्षत्रियों वाटखादिरों। पैप्पलोइंबरी वैश्यो दंडानईति धर्मतः"॥ पैप्पलः आश्वत्थः। धर्मतः समानधर्मयोगादित्यर्थः। ब्राह्मणो बैल्वदंडं धर्मतोऽर्हति । उभयोरपि ५ ब्रह्मवर्चससंबंधसामान्यात् । ब्रह्मवर्चसाधिकारणं ब्राह्मणः । वैल्वस्तु ब्रह्मवर्चसविकारः । " असौ वा आदित्यो यतो जायते ततो बिल्व उदितष्ठत्स योन्येव बहावर्चसमवरुंधे" इति श्रुतेः (तै. सं. २।१।८)—" ब्राह्मणः पालाशं चाहीति उभयोगीयत्रत्वात्। "गायत्रो वे ब्राह्मणः गायत्रः पर्ण " इति हि श्रूयते-" वाटदंडं क्षत्रियो धर्मतोऽर्हति । उभयोरेकवर्णत्वात् तदुक्त-मेतरेयब्राह्मणे ( ७१५५ )-" क्षत्रं वा एतद्दनस्पतीनां न्यग्रोधः क्षत्रं राजन्य " इति । खादिरं १० चार्हति उभयोर्बेलिष्ठत्वसामान्यात् । वैरुयः पैप्पलमर्हति । अश्वत्थस्य वैरुयोजः संबंधात् । " मरुतां वा एतदोजो यद्श्वत्थः" (तै. सं. २।३।१।५)। "मरुतो वै देवानां विश इति हिं" श्रूयते (तै. सं. ५१४१७७)॥ औदुंबरं चाहीति उभयोः पशुसंबन्धसामान्यात्। पशुपालो वैश्यः प्रसिद्धः। पशुविकार उदुंबर:। "देवा वा ऊर्ज व्यभंजन्त तत उदुंबर उद्तिष्ठत् उर्क् पशवः" इति श्रुतेः (तै. बा. १।१।२) ॥ बैल्वपालाशाविति द्वंदनिर्देशोऽपि विकल्प एव विवक्षितः । यदाह यमः -- १५ " विप्रस्य दंडः पालाशो बैल्वो वा धर्मतः स्यृतः।अश्वत्थः क्षत्रियस्याथ खादिरो वाऽपि धर्मतः॥ " औदुंबरोऽथ वैरुयस्य प्राक्षो वा दंड उच्यते । एतेषामप्यलाभे तु सर्वेषां सर्वयज्ञियाः"॥ इति । गौतमोऽपि (१।२१)-" यज्ञियो वा सर्वेषाम् " इति । आपस्तंबोऽपि (१।२।३८)-"पालाज्ञो दंडो ब्राह्मणस्य नैय्यग्रोऽधस्कंधजो वाङ्ग्रो राजन्यस्य बादर औदुंबरी वा वैश्यस्य वार्क्षो दंड इत्यवर्णसंयोगेनैक उपदशंति" इति ॥ इति । वार्क्षः यज्ञियार्हवृक्षसंभूतः । स सवर्णसाधारणः । २० मनुः (२।४६-४७)-

" केशांतिको ब्राह्मणस्य दंढः कार्यः प्रमाणतः । ललाटसंमितो राज्ञः स्यानु नासांतिको विशः ॥ " ऋजवस्ते तु सर्वे स्युरवणाः सौम्यदर्शनाः । अनुद्देगकरा नृणां सत्वचे।ऽनिम्नदृषिताः " ॥ गौतमः ( १।२४–२५ )—"अपीडिता यूपवकाः सञ्चलकाः । मूर्द्धललाटनासाग्रप्रमाणाः" इति । अपीडिताः वहीवेष्टनादिभिः । यूपवत्का यूपवन्नताग्रा इत्यर्थः । ट्यासः—

"शिरोठठाटनासाग्रप्रमाणा यूपवन्नताः" इति । इंग्खः—" केशावधिठठाटांसतुल्याः प्रोक्ताः क्रमेण ते" इति । वसिष्ठस्तु विशेषमाह (ृ१११५—५७ )—" व्राणंसं-मितो ब्राह्मणस्य । ठठाटसंमितः क्षात्रियस्य । केशंसंमितो वैश्यस्य " इति । क्रमंपुराणे (उ. ११।१५ )—

"धारयेद्दैल्वपालाशो दंडो केशांतिको द्विजः। याज्ञाईवृक्षजं वाऽथ सौम्यमवणमेव च"॥ इति । ३० बोधायनः( १।२।१६ )—" मूर्झेललाटनासाम्रप्रमाणो याज्ञियस्य वृक्षस्य दंडः " इति ।

इति दण्डनिरूणपम्॥

अथाजिनानि । तत्र गौतमः ( १।१६ )— " कुष्णरुरुवस्ताजिनानि" इति । कृष्णः कृष्णमृगः । रुरुः ष्टवतमृगः । वस्तः छागविशेषः । एतेषामजिनानि चर्माणि ब्राह्मणक्षत्रियविशां क्रमेणोत्तरीयाणि भवंति । मनुरपि (२।४१)—"कार्ष्णारौरववास्तानि चर्माणि ब्रह्मचारिणः" इति । ३५

स्व-तेत्तिरीय । २ केश... ३ ब्राण...इति वासिष्ठेपाठः ।

आपस्तंबः (१।२।१०) – "अजिनं त्वेवोत्तरं धारयेत्" इति । उत्तरमुत्तरीयम् । पारस्करोऽपि (२।५।१६–१८) – "ऐणेयमजिनमुत्तरीयं ब्राह्मणस्य रौरवं राजन्यस्य । बास्तं गव्यं वा वैद्यस्य । सर्वेषां वा गव्यम् " इति । ब्रह्मपतिरपि –

"ब्राह्मणस्याजिनं कार्णो रौरवं क्षत्रियस्य तु।बस्ताजिनं तु वैश्यस्य सर्वेषां वा गवाजिनम्"॥ इति ।

- ५ इंग्सः—" कृष्णरुरुबस्ताजिनान्युत्तरीयाणि " इति । इत्यजिनानि । अथ वासांसि । तत्र गौतमः (११९७-१८)—"वासांसि शाणक्षौमचीरकृतपाः । सर्वेषां कार्पासं चाविकृतम्" इति । शणविकारः शाणः । श्चमा अतसी । तद्विकारः क्षौमम् । श्वेतपट्ट इत्यन्ये । कृतपः पार्वतीयाजरोमनिर्मितः कंबरुः । कार्पासं च वासः । सर्वेषां तद्विकृतं कृसुंभादिरगा-द्वयैररक्तमित्यर्थः । स एव (११९-२०)—" काषायमप्येके । वार्क्ष ब्राह्मणस्य मांजिष्ट-५० हारिद्रे इत्तरयोः " इति । एके आचार्याः । कषायेण रक्तमि धार्यं मन्यंते । तत्र विशेषः । वार्क्ष ब्राह्मणस्य वृक्षकषायेण रक्तं वार्क्षम् । मंजिष्ठया रक्तं मांजिष्ठम् । हरिद्रया रक्तं हारिद्रम् । ते इत्तरयोः क्षित्रयवैश्ययोर्वाससी इत्यर्थः । आपस्तंबः (१।२।४०-४१;१।२।१-२)—"वासः । शाणी-क्षौमाजिनानि । क्षाषायं चैके वस्त्रमुपदिशन्ति । माञ्जिष्ठं राजन्यस्य । हारिद्रं वैश्यस्य " इति ।
- वस्यते कौपीनमाच्छायते येन तत् वासः । व्याकृतं हरइत्तेन । सनुरपि ( २।४१ )—
  भु " वसीरन्नानुपूर्व्येण शाणक्षौमाविकानि च"इति । विसिष्ठः (११।६४–६६)—"शुक्रुमहतं वासो ब्राह्मणस्य कापीसं मांजिष्ठं क्षौमं क्षत्रियस्य पीतं कौशेयं वैश्यस्य " इति । अहतस्य लक्षणमाह प्रचेताः—

" ईषद्धौतं नवं वस्त्रं सद्शं यन्न धारितम् । अहतं तद्दिजीनीयात्सर्वकर्मसु पावनस् " ॥ इति । उपनयने प्रथमतः कौपिनं धार्यं ततोऽहतेन वाससा परिधापनीयमुत्तरीयं च कृष्णाजिनमिति

२० व्यवस्था । तथा च यमः—

"कार्पासं श्लोमकुतपाश्चर्मबल्बजकंबलाः । सर्व तु धारयेच्छुक्कं वासस्तत्परिवानिकस्"॥ इति । "नव वासः सद्यः कृतोत्तमुत्तराभ्यामभिमंज्योत्तराभिस्तिसृभिः परिधाप्य " इत्यापस्तंबवचनात् ( गृ. सू. ४।१०।१०) । परिहितवस्त्रपुच्छेनैवाच्छादनीयमिति मंतव्यम् । "वासश्चतुर्थीमुत्तरयादत्तेन्यत्परि-धाप्य" इति वचनाचतुर्थीदेनेऽपि विनैव कौपीनं किटविष्टितवस्त्रेकदेशेनाच्छादनप्रसंगात्तस्मात्तद्वचनं देपेनादुपरि मंत्रतो वेष्टनीयमित्येवंपरम् । तथा सरण्याख्ये स्मृतिसंग्रहे—" कौपीनाच्छन्नं कृतशौचं कुमारं दक्षिणत उपवेच्य"इति । तथा च त्रिकांडी—" तदेवं कुमारस्य कौपीनधारण-माचमनं परिषेचनमापोशनं प्राणाहुतीरित्यदीनि भवेयुः" इति । भारद्वाजोऽपि——

"यज्ञोपवीतमजिनं मौंजीं दंडं कमडलुम् । स्वोक्तं वासश्च कौपीनं धारयेत्प्रथमाश्चमी ॥ "परेऽन्हि मेसला दंडमजिनं चोपवीतकम्।धारयेत्तु पुराणानि त्यजद्वस्त्राणि वा नव"॥इति । ३० परेऽन्हि चतुर्थदिवस इत्यर्थः । तथा च **शालातपः**—

> "चतुर्थेऽहिन संप्राप्ते सुस्नातः कृतमंगलः । त्रिभिर्विप्रैः समायुक्तो गुरुर्गच्छेत्सिशिष्यकः ॥ "ग्रामात्प्राचीमुदीचीं वा दिशं नान्यदिशं वजेत् ।

" उक्ताशासु ब्रह्मवृक्षो नास्ति चेद्धर्मयोग्यकः । यत्र यत्र ब्रह्मवृक्षस्तां दिशं वा वजेद्धुरुः ॥ " ब्रह्मवृक्षमथासाय द्विजैः पुण्याहवाचनम् । वाचयेदुक्षयेन्म्लं मार्जयेद्गोमयोद्कैः ॥ " वृक्षे चतुर्मुखं यष्ट्वा नमस्कुर्यात्प्रातिक्षणम् । " कौपीनं इंडमजिनमुपवीतं च मेखलाम् । नवानि धारियत्वाऽथ पुराणानि परित्यजेत् ॥ "वृक्षामे स्थापयेथत्नात्कोपीनाजिनमेखलाः। वासः प्रद्थाद्भुरवे ब्राह्मणेम्यस्तु दक्षिणाम्"॥ इति । एतच्च पालाशकर्म स्मृतिसिद्धं गृह्यभाष्यादौ च लिखितम् । स्मृत्यर्थसारे च—

" दंडः प्लाशन्यग्रोधिपप्पला यज्ञवृक्षजाः। ते केशफालनासांतप्रमाणाश्च क्रमात् द्विजैः॥
" धार्याः श्लक्ष्णाः सदा धार्यं कोपीनं कटिस्त्रकस्। कोपीनमहतं धार्यं खंडवासश्च पार्श्वयुक्"। ५
उपनयनानंतरं त्रिरात्रं क्षारलवणादिवर्जमधःशायी ब्रह्मचार्युपनयनवतं चरेच्चतुर्थेऽन्हि
कोपीनदंडाजिनमेखलेपवीतानि पूर्वाणि त्यजेत्। वस्त्राणां त्यागनियम इति। एवं च प्रथमिद्ने।
कोपीनधारणस्य बहुस्पृतिसिद्धत्वादावश्यकं तत्प्रतीयते। परिहितवस्त्रकदेशेनाच्छादने प्रमाणं
मृग्यम्। इति वासोनिक्षपणम्। अथ भेखला। तत्र मनुः (२।४२-४३)—

"मौंजी त्रिवृत्समा श्रुक्षणा कार्या विप्रस्य मेखला। क्षत्रियस्य तु मौर्वी ज्या वैश्यस्य शणतांतवी ॥ १० " मुझालाभे तु कर्त्तव्या कुशाश्मान्तकबल्बजैः । त्रिवृता ग्रंथिनैकेन त्रिभिः पंचिभरेव वा " ॥ अनयोरयमर्थः । त्रिवृत्त्रिगुणा । समा समगुणा । श्रुक्ष्णा परिवर्षणे सुस्पर्शा । मूर्वाविकारो मौर्वी । इति ज्याविशेषणम् । मुंजालाभ इति मुंजाग्रहणं मूर्वाशणतंतोरप्युपलक्षणम् । कुशाद्यो विप्रा-दीनां यथासंस्यम् । अश्मन्तकस्तरुविशेषत्वक् । बल्वजः तृणविशेषः । त्रिवृत् त्रिवृत्तेकेन ग्रन्थिना त्रिवृद्धिः त्रिवृत्रन्थिभिः पञ्चत्रिवापलक्षिता । त्रयाणां वर्णानां ता नियमेनायं ग्रन्थिविकल्पः । १५ नात्र यथासंस्यं वाशब्देन एकविषयत्वावगमादिति । द्यासोऽपि—

"मौंजी त्रिवृत्समा श्रुक्षणा कार्या विष्ठस्य मेखला। मुंजालामे कुशानां तु ग्रंथिनैकेन वा त्रिभिः"॥ यमः—"विष्ठस्य मेखला मौंजी ज्या मौंजी क्षत्रियस्य तु। शणसूत्री तु वैश्यस्य मेखला धर्मतः स्मृताः॥ "एतासामप्यलाभे तु कुशाश्मान्तकबल्बजैः। मेखला त्रिवृता कार्या ग्रंथिनैकेन वा त्रिभिः"॥इति। पेठीनिसः—" मौंजी मेखलाश्मंतकी च ब्राह्मणस्य। बल्बजी मौर्वी वा राजन्यस्य। शाणी क्षौमी २० वा वैश्यस्य"इति। विस्तृष्टः (२१।५८–६०)—" मौंजी मेखला ब्राह्मणस्य धनुर्ज्याक्षत्रियस्य तांतवी वैश्यस्य" इति। प्रचेताः—" त्रिगुणं प्रदक्षिणा मेखला " इति। गौतमः (११९५)— "मौंजी ज्या मौर्वी सौंज्यों मेखलाः क्रमेण" इति। बोधायनोऽपि (१।२।१३-१४)—" एषां क्रमेण मौंजी धनुर्ज्याशाणीति मेखला " इति। आपस्तंवः (१।२।३३)—" मौंजी मेखला त्रिवृद्वन्त्राह्मणस्य शक्तिविषये दक्षिणावृत्तानाम् " इति। शक्तिविषये शक्तौ सत्यां दक्षिणनावृत्तानां २५ मुंजानां कर्त्तव्यस्। कटिसूत्रमिप धार्यमित्याह संवर्तः—

"किटिस्त्रं विना कर्म श्रौर्तरेमार्त करोति यः। सर्व तिष्ठिष्प्तलं विद्यात्सोऽपि नग्न इति श्रुतिः"॥ इति। इदं च ब्रह्मचारिगृहस्थसाधारणम् । किटिस्त्रधारणाभावे कर्ममात्रस्य निष्फलत्वाभिधानात् धृतंबस्त्रेऽपि नग्नत्वागमाच्च । इति मेखलानिरूपणम्॥ अथ भिक्षाचर्या। तत्र मनुः (२।४९)— "प्रतिगृह्ये प्तितं दंडमुपस्थाय च भास्करम् । प्रदक्षिणं परीत्याग्निं चरेद्भैक्षं यथाविधि ॥

" भवत्पूर्वचरेद्धैक्षमुपनीतो द्विजोत्तमः । भवन्मध्यं तु राजन्यो वैश्यस्तु भवद्वत्तरम्" ॥ भवत्पूर्वं भवत्तिशब्दपूर्वम् । गौतमः (२।४२)—"आदिमध्यांतेषु भवच्छब्दः प्रयोज्यो वर्णानुपूर्व्यण्" इति । प्रयुज्येव दर्शयिति बोधायनः— " भवति भिक्षां देहि " इति ब्राह्मणो भिक्षेत । " भिक्षां भवति देहीति " राजन्यो 'देहि भिक्षां भवति' इति वैश्य उपनयनांगत्वेनोक्तोऽप्ययं भिक्षाचरणविधिः सार्वत्रिकः प्रत्येतव्यः । उपनयनांगभिक्षायां नियममाह मनुः (२।५०)—

"मातरं वा स्वसारं वा मातुर्वी भगिनीं निजाम् । भिक्षेत भिक्षां प्रथमं या वैनं न विमानयेत्"॥ विमानं प्रत्याख्यानम् । गौतमः—

" अग्रे भिक्षेत जननीमप्रत्याख्यायिनी च या । ब्राह्मणं तादृशं वांऽपि स्त्रियमग्रे तु याचयेत् ॥ " गर्भिणीं नैव याचेत विधवामंतिमां न च" ॥ कारिकाकारः—

५ " अग्रे भिक्षेत जननीमप्रत्याख्यायिनी च या । पश्चात्पितरमन्यांश्च आचार्य बांधवांस्तथा " ॥ वसिष्ठः— " अप्रत्याख्यायिनं पूर्व स्त्रियं वा तादृशीं पुनः ।

"भिक्षेत भिक्षां प्रथमं भवान् भिक्षां द्दात्विति । भवति भिक्षां देहीति स्त्रियं वाऽयेऽपि मातरम् ।

" मौंजीकर्मावसानांतमामभैक्षं समाहरेत्। पकान्नमाहरेन्नित्यमासमावर्त्तनाद्भृदुः " ॥ इति मृद्यातात्पर्यदर्शनेऽप्यामभैक्षमुक्तम्—" श्रीण्यहानि प्रत्यहमामभैक्षमान्वरेत्। चतुर्थेऽहिनि अन-१० संस्कारेण संस्कृतस्य " इति । ब्रह्मचारिणो नित्यभिक्षामाह व्यासः—

" गृह्योक्तविधिनोपेतं परिवर्त्योत्तरीयकम् । दंडं पात्रं समादाय नमस्कृत्य गुरुं रिवम् ॥

" भिक्षार्थ तु ततो मौनी द्विजवेश्म तथा बजेत्" ॥ मनुः (२।१४३-१४५)—

" वेदयज्ञैरहीनानां प्रशस्तानां स्वकर्मसु । ब्रह्मचार्याहरेद्भैक्षं गृहेभ्यः प्रयतोऽन्वहम् ॥

" गुरोः कुले न भिक्षेत न ज्ञातिकुलबन्धुषु । अलाभे त्वन्यगेहानां पूर्व पूर्व परित्यजेत् ॥ " सर्व वाऽपि चरेद्यामं पूर्वोक्तानामसंभवे । नियम्य प्रयतो वाचमभिज्ञस्तांस्तु वर्जयेत्"॥ याज्ञवल्क्यः ( आ. २९–३० )—" ब्राह्मणेषु चरेद्भैक्षमनिंद्येष्वात्मवृत्तये ॥

" आदिमध्यावसानेषु भवच्छव्दोपलक्षिता । ब्राह्मणक्षत्रियविशां भैक्षचर्या यथाक्रमम्"॥ यत्तु " सार्ववर्णिकं भैक्षचरणमभिशस्तपतितवर्जम् " इति गौतमवचनं (२।४१) यद्पि व्यासवचनं

२० "ब्राह्मणक्षत्रियविशश्चरेयुर्भेक्ष्यमन्वहम्। सजातीयगृहेष्वेव सार्वविणकमेव वा ॥ इति तत्र सर्वशब्दः प्रकृतवर्णत्रयपरः। एतच्च पूर्वोक्तसजातीयालाभविषयम्। तथा च भविष्यतपुराणे— "सर्वं वा विचरेद्ग्रामं पूर्वोक्तानामसंभवे। अंत्यवर्जमहाबाहो इत्याह भगवान्प्रभुः"। अंत्यः श्रूदः। "चातुर्वण्यं चरेद्भैक्षमलाभे व्यक्तिको द्विजः "। इत्येतद्प्यापद्विषयम्। तथा विष्णुः—

"क्षत्रवेश्यगृहेष्वेव क्रियावर्तिषु साधुषु । चातुर्वण्यं चरेद्धेक्षमापत्काल उपस्थिते "॥ २५ **अंगिराः**—"आममेवाददीतास्यादवृत्तावैकरात्रकम् " इति । **पराशंरः**—

" यस्तु वेदमधीयानः श्र्द्रान्नमुपभुंजते। श्र्द्रो वेदफलं याति श्र्द्रत्वं चाधिगच्छति "॥ एकान्ननिषेधमाह **याज्ञवल्क्यः** ( आ. ३२ )—

''ब्रह्मचर्ये स्थिते नैकमन्नमद्यादनापदि । ब्राह्मणः काममश्रीयात् श्रान्धे व्रतमपीडयन्''॥ मधुमांसादिपरिहारेण । मनुरपि ( २।१८८ )—

भैक्षेण वत्तयांनित्यं नैकान्नाशी भवेद् वती । भैक्षेण वितनो वृत्तिरुपवाससमा स्मृता ॥
 "वतो वा देवदेवत्ये पिञ्ये कर्मण्यथर्षिवत् । काममभ्यर्थितोऽश्वीयाद् वतमस्य न लुप्यते " ॥
 अत्रिः—

" शाकभक्षाः पयोमक्षा ये चान्ये यावकाशिनः । सर्वे ते भैक्षभक्षस्य कलां नार्हिति षोडशीम् ॥ "तप्तकांचनवर्णेन गवां मूत्रेण यावकम् । पिबेत् द्वादशवर्षाणि न तद्भैक्षसमं भवेत्"। उप न चात्र श्रवणादिनयतं भिक्षाचरणमिति वाच्यम् । अकरणे मनुना प्रायश्चित्तविधानात् । मनुः ( २।१८७ )— " अकृत्वा भेक्षाचरणमसमिध्य च पावकम् । अनातुरः सप्तरात्रमवकीर्णिवतं चरेत् " इति ॥ यमः—

" आहारमात्राद्धिकं न कचिद्भैक्षमाचरेत् । युज्यते स्तेयदोषेण कामतोऽधिकमाहरन्॥ "माधूकरं य आदाय ब्राह्मणेभ्यः प्रयच्छति । स याति नरकं घोरं भोक्ता भुंके च किल्मिषम्॥ " तस्मान्नावहरेद्भैक्षमतिरिक्तं कदाचन"॥ स्वृतिसंग्रहे—

"ब्रह्मचारी तु भैक्षान्नमुच्छिष्टं न समाचरेत्। अशको निस्तनेद्भूमावप्सु वाऽपि प्रवेशयेत्"। अकामतोऽधिकाहरणे तस्य प्रतिपत्तिनियममाहापस्तंबोऽपि (११२७१४)—"न चोच्छिष्टं कुर्यात् अशको भूमो निस्तनेत् अप्सु वा प्रवेशयेत्। आर्याय वा पर्यवद्ध्यात्। अंतर्धिने वा श्रृद्राय"इति। अंतर्धिने आचार्यस्य दासांयेत्यर्थः। स एव(११२९५-२६)-"सायंप्रातरमत्रेण भिक्षाचर्यं चरेद्रिक्ष-माणोऽन्यत्रापपात्रेभ्योऽश्रिशस्ताच स्त्रीणां प्रत्याचक्षाणानां समाहितो ब्रह्माचारीष्टं दत्तं हुतं प्रजां १॰ पश्रून्बह्मवर्चसमन्नायं वृंके। तस्मादुह वै ब्रह्मचारिसंघं चरंतं न प्रत्याचक्षीत" इति। अमत्रेण पात्रेण। न हस्तादिना। भिक्षाप्रत्याख्यानं निंदति। स्त्रीणामिति। वृंके अच्छिनत्तीत्यर्थः। एतच्च व्रताध्यायनादियुक्तबह्मचारिविषयम्। अत एव विस्षष्टपाराशरो (२१४)—

"अवता ह्यनधीयाना यत्र भैक्षचरा द्विजाः। तं ग्रामं दंडयेद्राजा चोरभक्तप्रदो हि सः"॥

अत्रि:—
"हस्तद्त्ता तु या भिक्षा ठवणं व्यंजनानि च। भुक्ता ह्यशुचितां याति दाता स्वर्गे न गच्छति"॥
मनुः ( २।५१ )—

"समाहृत्य तु तद्भिक्ष्यं यावदर्थममायया। निवेद्य गुरवेऽश्वीयादाचम्य प्रयतः शुचिः"॥ गुर्वसंनिधानं तत्पुत्रभार्यादिभ्यो निवेद्येत्। तदाह गौतमः (२।४६)— "असंनिधौ तद्भार्या-पुत्रसब्रह्मचारिसभ्यः" इति। सब्रह्मचारी सहाध्यायी। संतः श्रोत्रियाः। तथा चापस्तंदः २० (१।३।३१-३६)— "तत्समाहृत्योपनिधायाचार्याय प्रब्रूयात्तेन प्रदिष्टं भुंजीत। विप्रवासे गुरो-राचार्यकुलाय तैर्विप्रवासेऽन्येभ्योऽपि श्रोत्रियेभ्यः। नात्मप्रयोजनश्चरेत्। भुक्त्वा स्वयममत्रं प्रक्षालयीत" इति। हारीतः— "भेक्षमपेक्षितं पर्यमिकृतमादित्यदिश्वतमनुज्ञातममृतसंमितं प्राहुस्तदश्चन् ब्रह्मचारी ब्रह्मप्रसिद्धिमवाप्नोति" इति। याज्ञवल्क्यः (आ. ३१)—

"कृताभिकार्यो भुंजीत वाग्यतो गुर्वनुज्ञया। आपोशनिक्रियापूर्व सत्कृत्यान्त्रमकुत्सयन् "॥ इति। २५ चंद्रिकार्यां— " लोहे मृन्मये वा पात्रे भुंजीतैतच्च भुक्त्वा स्वयं प्रक्षालयीत " इति। विसिष्ठः (६।२)—

" अष्टौ प्रांसा मुनेर्भक्ष्याः षोडशारण्यवासिनः । द्वात्रिंशतु गृहस्थस्य अमितं ब्रह्मचारिणः "॥ आपस्तंबः—

" आहिताग्निरनड्वांश्च ब्रह्मचारी च ते त्रयः । अश्वंत एव सिध्यंति नैषां सिद्धिरनश्नताम्"॥ इति। ३० इति भिक्षाचर्या । अथ संध्योपक्रमः । व्यासः—

" गायत्रीं तु गुरोर्छब्ध्वा सायं संध्यामुपक्रमेत् । कालयोरिश्चपूजां च कालयोर्भैक्षमाहरेत् ॥

" निमन्त्रणादिना भुक्त्वा गुर्वर्थ भैक्षमाहरेत् "

" 'संध्यात्रयं न कर्तव्यं यावन्मौंजी निबध्यते । संध्यात्रयं तु कर्तव्यं सायमादि ततः परम् "॥ प्रचेताः—

१ कखग-गोतमः। १३-[स्मृ. मु. फ.]

" मौंजीबन्यद्ने तिष्ठेत्सावित्रीमभ्यसन् गुरोः । सूर्येऽस्तिशिखरं प्राप्ते सायं संध्यां समभ्यसेत् ॥ "सावित्रीं प्राप्य गुरुणा मंत्राध्यायायथोदितात् । अभ्यस्योपासयेत्संध्यां सायमादि यथाक्रमम्"॥ स्मत्यंतरे—

"उपायनो हि कर्तव्यं सायं संध्योरुपासनम् । आरभेद्बह्मयज्ञं तु मध्यान्हे तु परेऽहिन ॥ ५ "अनुपाकृतवेद्स्य ब्रह्मयज्ञः कथं भवेत् । वेदस्थाने तु गायत्री गद्यतेऽन्यत्समं भवेत् ॥ " इति । जैमिनिस्तु विशेषमाह—

"यावद्ब्रह्मोपदेशस्तु तावत्संध्यादिकं न च । ततो मध्याह्रसंध्यादि सर्वं कर्म समाचरेत्"॥ इति । इति संध्योपक्रमनिरूपणम् । अथ समिदाधानम् । तत्र याज्ञवल्क्यः (११२५)—

" अग्निकार्यं ततः कुर्यात्संध्ययोक्तभयोरिप "। मनुः ( २।१८५-१८६ )—

"अर्झीधनं भैक्षचर्यामधशय्यां गुरोर्हितस् । आ समावर्तनात्कुर्यात्कृतोपनयनो द्विजः ॥
 "दूरादाहृत्य समिधः संनिद्ध्याद्विहायसि । सायंप्रातश्च जुहुयात्ताभिरग्निमतंद्रितः" ॥

भूमिष्ठजंतुसंकांतिर्मा भूदिति विहायसि इत्युक्तम् । 'आकाशे 'रज्वादिषु स्थापये-दित्यर्थः । सुमंतुरिप-" ब्रह्मचर्यं ततो भैक्ष्यं संध्ययोरिप्रकर्म च " इति । केचित्सायमेवाग्नि-कार्यमिच्छांति । तदाहापस्तंबः ( १।४।१६-१७)-" सायंप्रातर्यथोपदेशम् । सायमेवाग्नि-

१५ पूजेत्येके " इति । **लोगाक्षिः**—"सायमेवाग्निर्मिधीयते इत्येके " इति । समिदाहरणे नियममाह वैजावापः—" पुरास्तमयाप्रागुदीचीं दिशं गत्वा अहिंसन्नरण्यात्समिध आहरेत् " इति । आपस्तंबोऽपि ( १।४।१५ )—" नास्तमिते समिदाहारो गच्छेत् " इति । व्यासः—

" पालाइयः समिघः कार्याः सादिर्यस्तद्लाभतः । शमीरोहीतकाश्वत्थास्तद्भावेऽर्कवेतसौ " ॥ समित्प्रमाणमाह कात्यायनः—

- "नांगुष्ठादिषका कार्या सिमत्स्थूळतया किचत्। न वियुक्ता त्वचा चैव न सकीटा न पाटिता॥ "प्रादेशास्त्राधिका न्यूना तथा न स्यात् विशाखिका। नासपणी न निर्वीर्या होमेषु तु विजानता॥ "विशीर्णा त्रिमळा व्हस्वा वक्रा ससुषिराः कृशाः। दीर्घाः स्थूळा घुणेर्द्वेष्टाः कर्मसिद्धिविनाशिकाः"॥ इति। सार्वत्रिकं नियमविशेषमाहापस्तंबः (१।१५।१२)—"नाप्रोक्षितामिंधनमम्रावाद्ध्यात्" इति। अग्रिकर्माकरणे प्रत्यवायमाह हारीतः—
- २५ "पुरा जग्राह वे मृत्युहिंसयन् ब्रह्मचारिणम्। अग्निस्तं मोक्षयामास तस्मात्परिचरेद्धि तम्॥
  "ब्रह्मचारी यदा त्वग्रावाद्घ्यात्सिमिधं न हि। गृह्णीयात्तं तदा मृत्युराद्घ्यात्सिमिधस्ततः"॥ इति।
  बोधायनोऽपि (१।२।५२—५४)—" ब्रह्म वे मृत्यवे प्रजाः प्रायच्छत्तस्मै ब्रह्मचारिणमेव न
  प्रायच्छत्सोऽब्रवीद्स्तु मह्ममप्येतस्मिन्भाग इति। यामेव रात्रिं सिमिधं नाहरता इति। तस्माद्ब्रह्मचारी यां रात्रिं सिमिधं नाहरत्यायुष एव तामवदाय वसति। तस्माद्ब्रह्मचारी सिमिधमाहरेत्" इति।
  ब्रह्मा जगत्कारणं ईश्वरः। प्रजा मारियतुं मृत्यवे प्रायच्छद्। ब्रह्मचारिणं न प्रद्दे। अथ मृत्युराह। मह्यं मम एतस्मिब्रह्मचारिण्यपि भागः अंशोऽस्त्विति। ब्रह्माब्र्वित्सा रात्रिस्तवावसरः
  यामेव रात्रिं सिमिधं नाहरति इति। आयुष इति द्वितीयार्थे षष्ठी। तस्यां रात्रावायुर्गृह्णातीत्यर्थः।गौतमः(२।१२)—"अग्रीन्धनभैक्षाचरणादीनि सप्तरात्रमक्कत्वाज्यहोम" इति। बृहस्पितः—
  " अवकीर्णिवतं कुर्यात्सप्तरात्रमसंशयम् " इति। मनुरपि (२।१८७)—

अपु "अकृत्वा भैक्षचरणमसमिध्य च पावकम् । अनातुरः सप्तरात्रमवकीर्णिवतं चरेत् " ॥ इति ।

१ क-लामेर्कतेजसौ।

इति समिदाधाननिरूपणम् । अथ चौलादिजातककर्मादिकालातिपत्तिप्रायश्चित्तम् । तत्र कात्यायनः—

" कालातीतेषु कार्येषु प्राप्तवत्स्वपरेषुच । कालातीतानि कृत्वा तु विदृध्यादुत्तराणि च ॥

" लुप्ते कर्मणि सर्वत्र प्रायश्चित्तं विधीयते । प्रायश्चित्ते कृते पश्चाङ्कृतं कर्म समाचरेत् ॥

" गर्भाधानादिचौठांते स्वकाले विधिना कुते । प्रत्येकं पादकुच्छ्रं स्यात् द्विगुणं स्यादनापदि ॥ ५

" आ षोडशाद् ब्राह्मणस्य ह्यष्टकाद् वतहायने । आज्याहुतीश्च जुहुयादिमं मे वरुणद्यम् ॥

"त्वं नः सत्वं नो मंत्रौ द्दौ त्वमग्ने तु प्रजापते । ये ते शतमुदुत्तमं न्याह्तीर्जुहुयात्ततः ॥

"अभ्युदिकं तु तंत्रेण सर्वकर्माण्यनुक्रमात् । उपायनवतं कुर्याच्छूद्रतुल्योऽन्यथा भवेत् "॥ वाह्मणभोजनसंख्यामाह भास्करः—

" दश द्वादश वाऽयतौँ प्रत्यृतौ च द्वयं द्वयम् । सीमंते पुंसवे नाम्नि भूरि ब्राह्मणभोजनम् ॥

" ब्राह्मणाश्चेव पंचाराचौछे तूपायने रातस्। विवाहे तु यथाराक्ति ह्याधाने रातभोजनम् ॥

"भोजयित्वा शतं विपानकुर्योदेवोपनायनस् । अशक्तोऽपि यथाशक्ति कृत्वा कर्म समाचरेत् ॥

" प्रतिगृद्योपनीत्यर्थमिति तेनाचरेद्यदि । ब्राह्मणत्वफ्लं सर्वे दातारमधिगच्छति ॥

" शूद्राच्च प्रतिगृह्णीयात्स मूढो नरकं वजेत्" ॥ इति च । माति रजस्वलायां गर्भिण्यां च कर्मनिषेयः प्रयोगपारिजाते—

"न विवाहोपनयने गार्भिणी मिलनी प्रसूः। गर्भस्यापि विपत्तिः स्याह्ंपत्योश्च शिशोस्तथा" ॥ प्रसूर्मीता गार्भिणी वा मिलनी मलवद्वासा वा भवेद्यदि। पुत्रस्य विवाहोपनयने पित्रा न कर्त्तव्ये। करणे दोषः। गर्भस्य जायापत्योः सुतस्य च विपत्ति स्यादिति। वरदराजीये—

" ईडाकरणपूर्वे तु जननी चेद्रजस्वला। न कर्त्तव्या चोपनीतिरिति स्मृतिविदां मतम् "॥ ईडाकरणं नांदीश्राद्धकरणं ततः पूर्वे रजस्वला चेदित्यर्थः । तन्नेव—

" करणे वात्यतां यायान्न कर्मण्यो भवेद्बदुः । वेद्पाठे वतादौ च ह्यनहीं दारकर्मणि ॥

" उपनीतिश्व कर्तव्या पुनश्च ब्राह्मणैः सह । अनुज्ञां प्राप्य विदुषां पीत्वा च ब्रह्मकूर्चकम् ॥

" कर्मण्यो जायते वर्णी नात्र कार्या विचारणा॥

" बटोर्माता गर्भिणी स्यान कुर्याचौलकर्म च । पंचमासाद्धः कुर्यादतं ऊर्ध्वं न कारयेत् ॥

" कर्नुभार्या गार्भिणी चेद्वास्तुकर्मोपनायनम् । षण्मासात्परतः सोऽपि न कुर्यादिति शोनकः— २५ " गर्भिणी यदि पत्नी स्यान्न कुर्यादुपनायनम् । पंचमासाद्धः कुर्यादत ऊर्ध्वं न कारयेत् " ॥ उपनयनकर्त्तारमाह व्यासः—

" वेदैकनिष्ठं धर्भज्ञं कुळीनं च कुटुंबिनम् । स्वज्ञासामनालस्यं विप्रमकुद्धमत्वैरम् ॥

"कर्त्तारमीप्सेद्विप्रं वा चतुर्थाश्रमिणं न तु " ॥ विष्णुः—

"कुच्छ्रत्रयं चोपनेता त्रीन्कुच्छ्रांश्च परश्चरेत् । सावित्रीमभ्यसेन्नित्यं पवित्राणि च संस्मरन् "॥ ३० वद्धवसिष्ठः—

"पिता पितामहो भ्राता ज्ञातयो गोत्रजायजाः। उपायनेऽधिकाराः स्युः पूर्वाभावे परः परः "॥ आपस्तंबः (१।१।११-१२)—" तमसो वा एष तमः प्रविश्चिति यमविद्वानुपनयते यश्चा-विद्वानिति हि ब्राह्मणम्। तस्मिन्नभिजनविद्यासमुदेतं समाहितं संस्कर्ज्ञारमीप्सेत् " इति। यं

१ क्ष-स।

माणवकमविद्वानजानानः उपनयते तथा यश्च स्वयमविद्वान्सन्नुपनीयते सोऽपि तमसः सकाशात्तम एव प्रविशति समाहितं विधिष्रतिषेधेष्ववहितामित्यर्थः । वोधायनः—

" जातकर्मादिसंस्कारे पिता श्रेष्ठतमः स्मृतः । अभावे स्वकुळीनः स्याद्धांघवो वाऽन्यगोत्रजः ॥

" आर्यावर्तसमुद्भृतस्तस्याभावे स्वसूत्रकः। ब्राह्मणः सर्ववर्णानां श्रोत्रियो वा स्ववर्णजः॥

" गृहस्यः सर्ववर्णेषु श्रेष्ठ इत्यभिधीयते । अभार्यस्त्वधमो ज्ञेय उपकुर्वाणनैष्ठिकौ ॥

" आचार्यो मध्यमो ज्ञेयो सगोत्रौ व्रतिनावि । वानप्रस्थयतीनां तु कर्न्तृत्वं नेष्यते सदा॥

" जितेंद्रियो जितद्दंदस्तपोदानपरायणः। सत्यवादी जितः प्राज्ञो मेघावी नियतः शुचिः॥

"निःसंदिग्धः कुळीनश्च श्रौतकर्भणि तत्परः । नियहानुयहे दक्षः सर्वदोषविवर्जितः ॥

" गायत्रीमंत्रकुशल आचार्यः स उदाहतः । कुल्द्ये तथोत्सन्ने प्राप्ते गर्भाष्टामे बदुैः ॥

९० " मौंजीवंधनकर्मीर्थं स्वशासाध्यायिनं द्विजस् । स्वगोत्रप्रवरं नो चेदाश्रयेदन्यगोत्रजस् "॥ इति । उपनयनकर्तृनिरूपणस् । अथ यमलाद्युपनयने । संग्रहे—

" एकगर्भप्रसूतौ चेदेकवेदिमवाप्य च । एकाचार्यैकलग्ने च कुर्यान्मौजीव्रतं यतः ॥

" चौछोपनयने चैव जातकर्माण नाम्नि च । चतुर्वतोपाकरणे यमछानां समं भवेत् "॥ पदर्जी—

कालाद्शें—

१५ "श्रातृद्वये स्वसृयुगे स्वसृभातृयुगे तथा । समानाऽपि क्रिया कार्या मातृभेदे तथैव च" ॥ "पुंयुगमे स्त्रीयुगमे स्त्रीपुंयुगमे च समकाला किया कार्या । मातृभेदेऽपि तथेत्यर्थः । मातृ-भेदे विशेषः समर्यते—

" एकत्रेठमे यदि पुत्रयुग्मशुभाय मौंजीवतकर्म कुर्यात् ॥

" आचार्ययुगमं सलु वेदियुगमं नांदीमुखान स्वस्य पितॄंश्च नित्ये ॥

२० " पृथग्भवावेकलम्रे सोदरावुपनायने । आचार्योऽन्यः पिताऽन्यस्तु भ्राता वा पितृसोदरः"॥ इति । अथ मृकोन्मत्ताद्यपनयम् । स्मृतिरत्ने—

" षंढांधबधिरस्तब्धजडगद्भद्यंगुषु । कुब्जवामनरोगार्तशुष्कांगिविकलांगिषु ॥

" मत्तोन्मत्तेषु मृकेषु शयनस्थे निरिद्रिये । व्यस्तपुंस्त्वेषु चैतेषु संस्काराः स्युर्यथोचितम् ॥

"मूकोन्मत्तौ न संस्कार्यावितिकेचित्प्रचक्षते । कर्मस्वनिधिकाराच्च पातित्यं नास्ति च द्वयोः ॥

२५ " तद्पत्यं च संस्कार्यमपरे त्वाहुरन्यथा " ॥ स्मृत्यंतरे—

" मूकोन्मत्तौ न संस्कार्यौ कर्मस्वनधिकारितः । तद्पत्यं तु संस्कार्यं यज्ञार्हमिति च श्रुतिः ॥

" ब्राह्मण्यां ब्राह्मणाज्जातो ब्राह्मणस्तु श्रुतेर्बछात् । कर्मस्वनिधकारोऽपि संस्काराई इति श्रुतिः ॥

" मूकोन्मत्तादिसंस्कारे त्वाचार्यः सर्वमाचरेत् । सुमुहूर्ते निरीक्षेत गायत्रीं स्पृरुय वा जपेत् ॥

" मूकांघादिषु चोद्वाहे कन्यास्त्रीकरणं विना । पाणिग्रहं विना सप्तपदादिकमणं विना ॥

3° " विप्रेण कारयेत्सर्व पंगोः सप्तपदान्यपि ॥

" केचिदाहुर्द्दिजाज्ञातौ संस्कार्यौं कुंडगोलकौ । अमृते जारजः कुंडो मृते भर्त्तरि गोलकः ॥

" द्विजातिप्रतिलोमानां केचिदाहुः पुराणगाः " ॥ व्यासः—

" विद्याग्रहणशक्तस्य होमकर्मक्षमस्य च। उपायनेऽधिकारोऽस्ति मूकादीनां कृताकृतम्"॥ इति । आपस्तंबः (१।१।९-१०)-" उपनयनं विद्यार्थस्य श्रुतितः संस्कारः । सर्वेभ्यो हि वेदेभ्यः ३५ साविञ्यनूच्यत इति हि बाह्मणम्"। इति । विद्ययार्थः प्रयोजनं यस्य स विद्यार्थः । तस्यायं श्रुति-

१ ख-गूर्जितः । २ क्ष-वरः, क-परः । ३ कख-+ कर्तारः । ४ क-यौं कर्मस्वनाधिकारतः ।

विहितः संस्कारः । उपनयनं नाम विद्यार्थस्येति वचनानमूकादेने भवति । अनेकवेदाध्यायिनां वेदवतवदुपनयनमपि भेदेन कर्तव्यमिति प्राप्ते । उच्यते । सर्वेभ्य इति । ततश्च साविज्यनुवचनेन सर्वे वेदा अनुक्ता भवंतीत्येकमेवोपयनं सर्वार्थम् । आथर्वणस्य तु वेद्स्य पृथगुपनयनं कर्त-व्यम्। तथा च तथैव श्रृयते—" नान्यत्र संस्कृतो भृग्वंगिरसोविंधीयत " इति । पतिता-नासुपनयनाभावमाहास्तंबः (१।१।६)— "अश्दाणामदुष्टकर्मणामुपयनम् " इति । ५ "प्रागुपनयनात्कामचारवाद्भक्ष" इति (२।१) गौतमवचनं ब्रह्महत्यादिपातकव्यतिरिक्तविषय-मिति पूर्वमेवोक्तम् । स्मृत्यर्थसारे-" षंढांघादिषु यथोचितं संस्कारः । मूकोन्मतावसंस्कार्या-वित्येके। कर्मस्वनधिकारात्पातित्यं नास्ति।तद्यत्यं संस्कार्यम्।ब्राह्मण्यां ब्राह्मणोत्पन्ना ब्राह्मण एवेति स्मृतेः । अन्ये न संस्कार्यावित्याहुः । होमं तावदाचार्यः कुर्यात् । उपनयनं च विधिना आचार्थसमीपनयनं सावित्रीसमीपनयनं सावित्रीवाचनं वा अन्यद्गं यथाशक्ति कार्यम्" इति। ९० जडबिधरमुकादीनामुपनयनकल्पो बोधायनादिभिरुक्तः। तत एव ग्राह्यः। अथौरसादीनामुपनयननिरूपणम् । स्मृतिरत्ने-" औरसः पुत्रिकापुत्रः क्षेत्रजो गूढजस्तथा। कानीनश्च पुनर्भूतो दत्तः कीतश्च कृत्रिमः॥ "द्त्तात्मा च सहोढश्च अपविद्धः सुतस्तथा। एते द्वादशपुत्राश्च संस्कार्याः स्युर्द्दिजातयः"॥ इति। औरसादीनां लक्षणमाह मनुः (९।१६६-१७७)— " स्वे क्षेत्रे संस्कृतो यस्तु स्वयमुत्पाद्येद्धि यम् । तमीरसं विजानीयात्पुत्रं प्राथमकल्पिकम् ॥ " यत्स्वमजप्रभीतस्य क्लीवस्य व्याधितस्य वा । स्वधर्मेण नियुक्तायां स पुत्रः क्षेत्रजः स्मृतः ॥ " माता पिता वा द्यातां यमद्भिः पुत्रमापदि । सहशं प्रीतिसंर्युक्तं स ज्ञेयो द्त्रिमः सुतः ॥ " सदृशं तु प्रकुर्यायं गुणद्रोषविचक्षणम् । पुत्रं पुत्रगुणैर्युक्तं स विज्ञेयस्तु क्वित्रिमः ॥ " उत्पद्येत गृहे यस्य न च ज्ञायेत कस्य सः । स्वगृहे **गृदगुत्**पन्नो यस्य स्यात्तस्य तल्पजः ॥ २० " मातापितृभ्यामुत्सृष्टं तयोरन्यतरेण वा । यं पुत्रं परिगृह्णीयाद्पविद्धस्तु स स्मृतः "॥ " पितृवेश्मिन कन्या तु यं पुत्रं जनयेद्रहः । तं कानीनं वदेश्वाम्ना बोढुः कन्यासमुद्भवम् ॥ "या गर्भिणी संस्क्रियते ज्ञाताऽज्ञाताऽपि वा सती । वोढुः स गर्भो भवति सहोढ इति चोच्यते ॥ " क्रीणीयाद्यस्त्वपत्यार्थं मातापित्रोर्यमंतिकात्। स क्रीतकः सुतस्तस्य सहशोऽसहशोऽपि वा॥ " या पत्या वा परित्यक्ता विधवा वेच्छयाऽऽत्मनः । उत्पाद्येत्पुनर्भूत्वा स **पौनर्भव** उच्यते ॥ ३५ "मातापितृविहींनो यस्त्यक्तो वा स्याद्कारणात्। आत्मानं संस्पृशेयसमें स्वयं दत्तस्तु स स्मृतः"॥ याज्ञवल्क्योऽपि ( व्य. १२८-१३२ )-" औरसो धर्मपत्नीजस्तत्समः पुत्रिकासुतः । क्षेत्रजः क्षेत्रजातस्तु स्वगोत्रेणेतरेण वा ॥ " गृहे प्रच्छन्न उत्पन्नो गूढजस्तु सुतः स्मृतः । कानीनः कन्यकाजातो भातामहसुतो मतः॥ " अक्षतायां क्षतायां वा जातः पौनर्भवः सुतः । द्यान्माता पिता वायं स पुत्रो दत्तको भवेत् ॥ 3 0 " कीतश्च ताभ्यां विक्रीतः कृत्रिमः स्यात्स्वयंकृतः । द्त्तात्मा तु स्वयंद्त्तो गर्भे विन्नः सहोढजः॥

" उत्सुष्टो गृह्यते यस्तु सोऽपविद्धो भवेत्सुतः"॥ इति । **मनुः** (९।१८०)—

" क्षेत्रजादिसुतानेतानेकाद्श यथोदितान् । पुत्रप्रतिनिधीनाहुः क्रियालोपान्मनीषिणः "॥ इति । एतानि गौणपुत्रपरिग्रहसंस्कारवचनानि युगांतरविषयाणि । कछौ तत्परिग्रहस्य निषिद्धत्वात् ॥

" अनेकघाकृताः पुत्रा ऋषिभिर्ये पुरातनैः। न शक्यन्तेऽधुना योक्तं शक्तिहीनैः कलौ द्विजैः॥ ३५

इति वचनात् । अत्र क्षेत्रजपुत्रोत्पादनाय सप्रकारं सापवादं च नियोगमुक्त्वा पुनरेव प्रतिषेधिति मनुः ( ९।५९-६० )—

" देवराद्वा सपिंडाद्वा स्त्रिया सम्युक् नियुक्तया । प्रजेप्सिताऽधिगंतव्या संतानस्य परिक्षये ॥

" विधवायां नियुक्तस्तु घृताको वाग्यतो निारी । एकमुत्पाद्येत्पुत्रं न द्वितीयं कथंचन ॥

५ " विधवायां नियोगार्थे निर्वृत्ते तु यथाविधि । गुरुवच्च स्नुषावच्च वर्तेयातां परस्परम् (६२)॥
" नोद्दाहिकेषु मंत्रेषु नियोगः कीर्त्यते कचित् । न विवाहविधावुक्तं विधवावेदनं प्रति (६५)॥

" नोद्दाहिकषु मत्रषु ानयागः कात्यतं काचत् । न विवाहावधावुक्तं विधवावद् न प्रातं (५२)॥ "अयं द्विजैहिं विद्दद्भिः पशुधर्मो विगर्हितः। मनुष्याणामपि प्रोक्तो वैने राज्यं प्रशासति (६६)॥

" स महीमाखिलां भुजनराजार्षिप्रवरः पुरा । वर्णानां संकरं चक्रे कामोपहतचेतनः (६७)॥

" तदा प्रभृति यो मोहात्प्रमीतपतिकां स्त्रियम्। नियोजयत्यपत्यार्थे तं विगर्हति साधवः (६८)"।

अत्र मनोरिमशायमाह बृहस्पतिः

" नियोगमुक्तवा मनुना निषिद्धः स्वयमेव तु । युग-हासादशक्तोऽयं कर्त्तुमन्यैर्विधानतः ॥

" तपोज्ञानसमायुक्ताः कृते त्रेतायुगे नराः । द्वापरे च कलौ चणां शक्तिहानिर्विनिर्मिता ॥

" संकल्पेन कृताः पुत्राः ऋषिभिर्यैः पुरातनैः । न शक्यतेऽधुना कर्त्तुं शक्तिहीनैर्नरैरिति ॥

" क्षेत्रजो गहिंतः सद्भिस्तथा पौनर्भुवः सुतः । कानीनश्च सहोदश्च गृह्जः पुत्रि कासुतः ।

१५ " द्त्तोऽपविद्धः कीतश्च कृत्रिमो द्त्रिमस्तथा"॥ इति । अत्र द्त्तिविधस्त्वसगोत्राभिप्रायः। यदाह शौनकः—

" ब्राह्मणानां सिपंडेषु कर्त्तव्यः पुत्रसंग्रहः । तद्भावे सगोत्रे वा न चान्यत्र तु कारयेत् ॥

" क्षत्रियाणां सजातौ वा गुरुगोत्रसमोऽपि वा । वैश्यानां वैश्यजातेषु सूद्राणां शूद्रजातिषु ॥ "सर्वेषां चैव वर्णानां ज्ञातिष्वेव न चान्यतः। दौहित्रं भागिनेयं वा शूद्राणां त्वापदो यदि"॥ इति ।

२० सर्वेषां ज्ञातिष्वेव पुत्रपरियहः । दौहित्रं भागिनेयं वा गृह्णीयाच्छूदाणां त्वापदि दौहित्रादिग्रहणिमत्यर्थः । अत एव किलुग्धर्मान्वदद्भिः "दत्तौरसेतरेषां च पुत्रत्वेन परिग्रहः" इति दत्तपर्यदासेन न गौणपुत्रपरिग्रहनिषेधः कृतः । अतः सित संभवे सगोत्रादेव दत्तपरिग्रहः

कर्तव्यः । तथा च मनुः ( ९।१८२ )—

"भातॄणाभेकजातानामेकश्चेत् पुत्रवान्भवेत् । सर्वे ते तेन पुत्रेण पुत्रिणो मनु (ब नीत्" ॥ २५ सित भातृपुत्रे अन्यस्मात्पुत्रपरियहो न कर्त्तव्य इति भाव इति मानवे व्याख्याने । अत्र विज्ञानेश्वरोऽपि (ए.-९० पं. १६-१७)— "यत्तु भातॄणामेकजातानामिति मानववचनं तद्पि आतृपुत्रस्य पुत्रीकरणसंभवे अन्येषां पुत्रीकरणनिषेषार्थेन पुनः पुत्रत्वप्रतिपाद्नाय" इति । कालादर्शेऽपि— "अपुत्रो आता भातृपुत्रसंभवे तेनैव पुत्रीकुर्यात्रान्येनेति 'आतृणामेकजातानामिति ' मनुवचनस्यार्थः । अन्यथा 'पत्नी दुहितर ' इति न्यायस्यासामंजस्य ३० प्रसंगादिति । यत्तु

"गोत्रांतरप्रविद्यानां दाय आशौचमेव च । ज्ञातित्वं च निवर्त्तते तत्कुले सर्वमिष्यत " ॥ इति यद्पि मनुवचनम् (९।१४१-१४२)—

" उपपन्नो गुणै: सर्वैः पुत्रो यस्य तु द्त्रिमः । स हरेतैव तद्भिक्यं संप्राप्तोऽप्यन्यगोत्रतः ॥ "गोत्रिक्थे जनयितुर्न हरेद्दिनमः सुतः। गोत्रिक्थानुगः पिंडो व्यपैति द्दतः स्वधास् " ॥ इति अपु यद्पि स्मृत्यंतरम्—

१ ख+स्वीकारविषयः।

" गोत्रांतरप्रविष्टास्तु संस्कार्यास्तत्कुले न तु। जननेनैव पितरो दानेनैव निवर्तिताः॥ " दत्तस्य परिवेतृत्वमाशौचं दायमेव च। श्रितगोत्रा तु संग्राह्यं श्रोतं स्मार्ते तथैव च "॥ इति पतत्सर्वे स्वगोत्रजालाभविषयम्। तथा च स्मर्यते—

" वंशजानामभावे तु प्रशस्तो मातृवंशिजः । तद्भावे सुतो दत्तो विहितो विधिनेतरः ॥ "ज्ञातीनां कुलजातानामुत्तमः परिकीर्तितः । मध्यमा मातृकुलजा अधमाः परगोत्रजाः ॥

"स्वकल्पोक्तविधानेन द्त्तपुत्रप्रतिग्रहः" ॥ इति । अत्र कात्यायनः— "दत्तानूढा च कन्या या पितत्वं सप्तमे पदे । तथैव दत्तपुत्रस्य पुत्रत्वं जातकादिभिः ॥ "यः प्रदत्तोऽपि पुत्रार्थं जातकमीदिवर्जितः। नासौ गच्छति पुत्रत्वं कथं वा रिक्थभाग् भवेत्"॥ प्रजापतिः—

"पुत्रं गृहीत्वा संस्कृत्य वयोवस्थाश्रितं पिता। नामगोत्रादि तत्सर्वे कृपीदौरसवत्ततः ॥ "पंचमे सप्तमे वर्षे अष्टमे नवमे तथा। द्यातां पितरौ पुत्रं गृह्णीयातां च दंपती "॥ इति संग्रहे च—

"उत्तमं द्वाद्शाहेषु दत्तस्य ग्रहणं शिशोः। आचौलान्मध्यमं हीनमूर्ध्वमा मौंजिबंधनात्॥ "कृतोद्दाहस्य पुत्रत्वं कुलक्षयकरं भवेत्"॥ इति । स्मृत्यंतरेऽपि— "साश्रमं नैव द्वातु द्वादापयनाश्रमम्। आपयपि च द्वातां द्वितीयं ब्रह्मचारिणम् "॥ इति । १५ "मर्तुक्षध्वं तु या नारी पुत्रं दातुं न साऽर्हति । ग्रहीतुं वाऽग्रजं नातो बोधायनवचो यथा"॥

" आपचपि च कष्टायां न द्याद्यजं सुतस् । भर्तृहीना तथा पत्नी द्याचेन्नरकं वजेत् ॥ "अप्रजा विधिवा नारी पितृष्रातायनुज्ञया। पुत्रं तु प्रतिगृह्णीयाद्न्यथा नरकं वजेत्"॥ इति। तथा " आपचनयजं द्यात् ब्रह्मचर्याश्रमं सुतस् । द्वाद्शाब्दं धर्मपत्नी द्युनःशेफवदेव वा " ॥ इति। २०

व्यः-

यतु "दानं क्रयश्च धर्मश्चापत्यस्य न विद्यते " इति आपस्तंबस्मरणम् (२।१३।१०) यद्पि "स्वकुटुंबाविरोधेन देयं दारसुताहते " इति याज्ञवल्क्यवचनं (व्य. १७५) तज्ज्येष्ठपुत्रविषयं एकपुत्रविषयं च । तथा च विसष्ठः (१५।३-६)— "न ज्येष्ठं पुत्रं द्वात्प्रति- यृक्षीयाद्वा । न चैकं पुत्रं स हि संतानाय पूर्वेषाम् । न श्ची पुत्रं द्वात् प्रतिगृक्षीयाद्वाऽन्यत्रानु- ज्ञानाद्रर्तुः । पुत्रं प्रतिग्रहीष्यन्बंधूनाहूय राजानि चावेच निवेशनस्य मध्ये व्याह्तिभिर्द्धुत्वा दूर- १५ बांधवं संनिकृष्टमेव प्रतिगृक्षीयात् " इति । बह्वुच ब्राह्मणेऽपि शुनःशिपाख्याने " ज्येष्ठं पुत्रं न प्रयच्छेत् " इति । शौनकोऽपि—

"नैकपुत्रेण कर्त्तव्यं पुत्रदानं कदाचन । बहुपुत्रेण कर्त्तव्यं पुत्रदानं प्रयत्नतः "॥ इति । बोधायनः— " शौणितशुक्रसंभवो मातृपितृनिमित्तम् । तस्य प्रदानपरित्यागविक्रियेषु माता-पितरौ प्रभवतः । न त्वेकं पुत्रं द्यात्प्रतिगृह्णीयाद्वा । स हि संतानाय पूर्वेषाम् । न तु स्त्री पुत्रं द्या- ३ • त्प्रितिगृह्णीयाद्वाऽन्यत्रानुज्ञानाद्धर्तुः " इति । "एवं कृते औरस उत्पचेत यदि स तुर्यभाक् भवति" इति च । पुत्रपरिग्रहकल्पस्तु शौनकवोधायनादिभिरभिहितः । पुत्रपरिग्रहफलं द्शैयति जावालिः—

" पुत्रस्वीकारमात्रेण पितरं त्रायते सुतः । दत्तः पुत्रत्वमाप्नोति ग्रहीता मुच्यते ऋणात् " इति । तथा च मंत्रिलंगमि — " धर्माय त्वा गृह्णामि संतत्यै त्वा गृह्णामि " इति । यतु वचनं — ३५ "स्वकुलं पृष्ठतः कृत्वा यो वै परकुलं त्रजेत् । तेन दुश्चरितेनासौ काण्डपृष्ठ इति स्मृतः ॥ "त्यक्तं पितृकुलं यस्मादनर्हः सर्वकर्मसु " इति । तत्स्वयंद्त्तविषं विवाहानंतर-दत्तविषयं वा । अथ गुर्वादिनिरूपणम्— तत्र मनुः ( २।१४२ )—

- ५ " निषेकादीनि कर्माणि यः करोति यथाविषि । संभावयित चान्नेन स विप्रो गुरुरुच्यते " ॥ निषेको गर्माधानम् । निषेकग्रहणाद्वन्नग्रहणाच पितैवायम् । स एव (२।१४०।१४१)— "उपनीय तु यः शिष्यं वेद्मध्यापयेत् द्विजः । सकल्पं सरहस्यं च तमाचार्यं प्रचक्षते ॥ "एकदेशं तु वेद्स्य वेदांगान्यपि वा पुनः । योऽध्यापयित वृत्त्यर्थमुपाध्यायः स उच्यते ॥ "उपाध्यायादशाचार्यं आचार्याणां शतं पिता। सहस्रं तु पितुर्माता गौरवेणातिरिच्यते"॥ (१४५)
- १॰ याज्ञवल्क्यः (आ. ३४-३५)—
  "स गुरुर्यः क्रियाः कृत्वा वेद्मस्मै प्रयच्छति । उपनीय द्द्द्द्माचार्यः स उदाहृतः ॥
  "एकदेशमुपाध्याय ऋत्विग्यज्ञकुदुच्यते । एते मान्या यथापूर्वमेभ्यो माता गरीयसी "॥ इति ।
  पितुरेव मुख्यमुपनयनादिकर्चृत्वं तद्भावे पितृसमत्वाज्ज्येष्ठस्य तयोर्द्वयोरभावे अयोग्यत।यां वा अन्यस्योपनयादिकर्चृत्वम् । यदाह बृहरूपतिः—
- १५ " एवं दंडादिभिर्युक्तं संस्कृत्य तनयं पिता । वेदमध्यापयेचत्नाच्छास्त्रं मन्वादिकं तथा " ॥ इति । ज्येष्ठस्य पितृसमत्वं मनुना स्मर्यते ( ९।१०८ )—
  - " पितृवत्पालयेत्पुत्रान् ज्येष्ठो भ्राता यवीयसः । पुत्रवच्चापि वर्त्तेरन्ज्येष्ठे भ्रातिर धर्मतः "॥ इति । पितुरयोग्यतायां यमः—
- "नाध्यापयित नाधीते पतनीयेषु वर्तते । इत्येतैर्ठक्षणैर्युक्तः कर्तव्यो न पिता गुरुः "॥ इति । २॰ गुरुरत्रोपनेता । आपरतंबः (१।१।१४–१५) – "यसमाद्धर्मानाचिनोति स आचार्यस्तस्मै न द्वुह्येत्कद्गचन " इति । शंखः—" भृतकाध्यापको यस्तु स उपाध्याय उच्यते "॥ विष्णु-रिष (२९।२) – "यस्त्वेनं मूल्येनाध्यापयेत्तत उपाध्यायः " इति । मनुः (२।१४२) — "अग्न्याधेयं पाकयज्ञानिष्रष्टोमादिकान् मसान्। यः करोति वृतो यस्य स तस्यर्त्विगिहोच्यते"॥ देवलः—
- २५ " उपाध्यायः पिता ज्येष्ठो भ्राता चैव महीपितः । मातुलः श्वशुरस्राता मातामहिपतामहौ ॥ " वर्णज्येष्ठः पितृन्यश्च पुंस्येते गुरवः स्मृताः ॥
  - " माता मातामही गुर्वी पितुर्मातुश्च सोद्राः । श्वश्रूः पितामही ज्येष्ठा धात्री च गुरवस्त्रियाम् ॥
  - " इत्युक्तो गुरुवर्गोऽयं मातृतः पितृतो द्विघा । गुरूणामपि सर्वेषां पूज्याः पंच विशेषतः ॥
  - " यो भावयति यः सूते येन विद्योपदिश्यते । ज्येष्ठो श्राता च भर्ता च पंचैते गुरवः स्पृताः ॥ " तेषामाद्यास्त्रयः श्रेष्ठास्तेषां माता सुपूजिता"॥ इति । स्मृतिरत्ने—
  - " पिता माता तथाऽऽचार्यस्तज्जाया चाम्रजस्तथा । पितामहश्च तत्पत्नी गुरवः प्रथमा मताः ॥ " ऋचं वा यदि वाऽर्धचें पादं वा यदि वाऽक्षरम् । सकाशाद्यस्य गृह्णीयान्नियतं तत्र गौरवम् "॥ व्यासोपि—
  - " मातामहो मातुलश्च पितृव्यः श्वशुरो गुरुः । पूर्वजः स्नातकश्चर्त्विक् मान्यास्ते गुरवस्तथा ॥

" मातृष्वसा मातुलानी स्वसा धात्री पितृष्वसा । पितामही पितृब्यस्त्री गुरुस्त्री मातृवच्चेरेत् " ॥ मतुः ( २।१३३ )—

" पितुर्भगिन्यां मातुश्च ज्यायस्यां च स्वसर्यपि । मातृवद्वृत्तिमातिष्ठेन्माता ताभ्यो गरीयसी " ॥ माता पूज्यतमेत्यत्र हेतुमाह ट्यासः—

"मासान् दशोदरस्थे या घृत्वा जूलैः समाकुला। वेदनाविविधेर्दुःखैः प्रसूयेत विमूर्च्छिता॥ "प्राणैरिप प्रियान्पुत्रान्मन्यते सुतवत्सला। कस्तस्या निष्कृतिं कर्त्तुं शक्तो वर्षशतैरिपे"॥ निष्कृतिः आन्वण्यं तत्र शंखः—"न पुत्रः पितुर्मुच्येतान्यत्र सौत्रामणियागाज्जीवन्नृणान्मातुः"॥ इति । यत्तु पौराणिकं वचनम्—

"द्दौ गुरू पुरुषस्येह पिता माता च धर्मतः।तयोरिप पिता श्रेयान्बीजप्राधान्यद्र्शनात्॥ "अभावे बीजिनो माता तद्भावे तु पूर्वजः॥" इति तन्महागुरुविषयम्।तथा च समर्थते— १० "उत्पाद्य पुत्रं संस्कृत्य वेद्मध्याप्य यः पिता। कुर्याद्वृत्तिं च स महानगुरुः पूज्यतमः स्मृतः"॥इति अथ ब्रह्मचारिणां जनकमात्रपेक्षयाऽऽचार्यो गरीयानित्याह मनुः (२।१४६-१४८)— "उत्पाद्कब्रह्मदात्रोगरीयान्ब्रह्मदः पिता। ब्रह्मजन्म हि विप्रस्य भेत्य चेह च शाश्वतम्॥

" कामान्माता पिता चैनं यदुत्पाद्यतो मिथः । संभूतिं तस्य तां विद्याद्यवोनावधिजायते ॥ " आचार्यस्त्वस्य यां जातिं विधिवद्देदपारगः । उत्पाद्यति साविज्या सा सत्या साऽजरामरा "॥ १५ जातिं जन्म । आचार्यगरीयस्त्वमेव प्रकारांतरेण प्रतिपाद्यति—

"अल्पं वा बहु वा यस्य श्रुतस्योपकरोति यः। तमपीह गुरुं विद्याच्छुतोपिकियया तया (१४९)॥ अल्पविद्याप्रदमिप गुरुं विद्याद्भहुविद्यापदं किं पुनरिति मनोरिभप्रायः। गौतमः (२।५६)— " आचार्यः श्रेष्ठो गुरूणां मातेत्येक " इति । यस्तु बालो वृद्धमध्यापयित सोऽपि तस्य गरीया- नित्याह विष्णुः— " बाले समानवयिस वाऽध्यापके गुरुवद्वर्त्तत " इति इममेवार्थमितिहास- २० पूर्वमाह मनुः—(२।१५०-१५६)

" ब्राह्मस्य जन्मनः कर्त्ता स्वधर्मस्य च शासिता । बालोऽपि विशो वृद्धस्य पिता भवित मंत्रदः॥ " अध्यापयामास पितॄन्छिशुरांगिरसः कविः । पुत्रका इति होवाच ज्ञानेन परिगृह्य तान्॥

"ते तमर्थमपृच्छंत देवानागतमन्यवः । देवाश्चेतान्समेत्योचुन्यीय्यं वः शिशुरुक्तवान् ॥

" अज्ञो भवति वै बारुः पिता भवति मंत्रदः । अज्ञं हि बारुमित्याहुः पितेत्येव च मंत्रदम् ॥ २०

" न हायनैर्न पिहतैर्न वित्तैर्न च बन्धुभिः । ऋषयश्वक्रिरे धर्म योनूचानः स नो महान् ॥

" न तेन स्थविरो भवति येनास्य पिठतं शिरः। यो वै युवाऽप्यधीयानस्तं देवाः स्थविरं विदुः॥

" आचार्यस्य पिता चैव माता भ्राता च पूर्वजः। नार्त्तेनाप्यवमंतव्या ब्राह्मणेन विशेषतः (२२५) ॥

" आचार्यो ब्रह्मणो मूर्तिः पिता मूर्तिः प्रजापतेः । माता पृथिव्या मूर्तिस्तु भ्राता स्वा मूर्तिरात्मनः

(२२६)॥३०

" यन्मातापितरौ क्केशं सहेते संभवे चृणाम् । न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्त्तु वर्षशतैरिप (२२७)॥ "तयोर्नित्यं प्रियं कुर्यादाचार्यस्य च सर्वदा । तेषु हि त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वे समाप्यते (२२८)॥ " एषां त्रयाणां शुश्रृषा परमं तप उच्यते । न तैरनभ्यनुज्ञातो धर्ममन्यं समाचरेत् ( २२९ )॥

"त एवं हि त्रयो होकास्त एवं त्रय आश्रमाः। त एवं च त्रयो वेदास्त एवीकाश्चयोआयः (२३०)॥ १४-[स्मृ. मु. फ.] " त्रिष्वप्रमाद्यन्नेतेषु त्रीन्छोकान्विजयेद् गृही । दीव्यमानश्च वपुषा देववद्धि विरोचते " (२३२) ॥

न केवलमयं ब्रह्मचारिणां धर्मः किंतूत्तरेषामपीति प्रदर्शितो गृहीति । स एव (२।२३३-२३७)-

"इमं लोकं मातृभक्तचा पितृभक्तचा तु मध्यमम् । गुरुशुश्रूषया त्वेव ब्रह्मलोकं समश्रुते ॥

" सर्वे तस्याद्यता धर्मा यस्येते त्रय आद्यताः । अनाद्यतास्तु यस्येते सर्वास्तस्याफलाः कियाः ॥

५ " यावत्रयस्ते जीवेयुस्तावन्नान्यं समाचरेत् । तेष्वेव नित्यं शुश्रूषां कुर्यात्प्रियहिते रतः ॥

" त्रिष्वेतेष्विह कृत्यं हि पुरुषस्य समाप्यते । एष धर्मः परः साक्षाद्रपधर्मोऽन्य उच्यते" ॥ इति । व्यासोऽपि—" उपाध्यायं पितरं मातरं वाथे द्वह्यन्ति मनसा कर्मणा वा ॥

"तेषां पापं भ्रृणहत्याविशिष्टं नान्यस्तेभ्यः पापकुद्स्ति लोके " ॥ देवलः—

" यावित्पता च माता च द्वावेतौ निर्विकारिणौ । तावत्सर्व परित्यज्य पुत्रः स्यात्तत्परायणः ॥

९० "माता पिता च सुप्रीतौ स्यातां पुत्रगुणैर्यदि । स पुत्रः सकलं धर्म प्राप्नुयात्तेन कर्मणा "॥ विकारो मरणम् । स एव-

" नास्ति मानृसमं दैवं नास्ति पित्रा समो गुरुः। तयोः प्रत्युपकारोऽपि न कथंचन विवते"॥ इति । व्यासः—

"परित्यजंति ये रागादुपाध्यायं गुरुं तथा। न मानयंति मोहाद्दा ते यांति नरकान्बहून् ॥

९५ "यो आतरं पितृसमं ज्येष्ठं मूर्सो विमन्यते । तेन दोषेण संप्रेत्य निरयं घोरमृच्छति ॥ " इति ।
 मनुः (४।१६२)—

"आचार्यं च प्रवक्तारं पितरं मातरं गुरुम् । न हिंस्याङ्काह्मणं गां च सर्वाश्चेव तपस्विनः "॥ न हिंस्याञ्च कृप्यात् । अत्रापवादमाह स एव—

" गुरोरप्यविक्षतस्य कार्याकार्यमजानतः । उत्पर्थं प्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते "॥

२० दोषयुक्तोऽपि पिता न त्याज्य इत्याह यमः—

ः " अशुद्धौ तु परित्यागः पातकेऽयाज्ययाजने । उपाध्यायेऽथ याज्ये वा न पितुस्त्याग इष्यते"॥ मनुः ( २।२०८ )—

" बालः समानजन्मा वा शिष्यो वा ज्ञानकर्मणि। अध्यापयन्गुरुसुतो गुरुवन्मानमर्हति " ॥ व्यासः—

३५ " गुरुरमिर्द्धिजातीनां वर्णानां ब्राह्मणो गुरुः । पतिरेव गुरुः स्त्रीणां सर्वस्याभ्यागतो गुरुः " ॥ मनुः ( २।१३५ )—

" ब्राह्मणं द्शवर्षं च शतवर्षं च भूमिपम्। पितापुत्रौ विजानीयात्तयोस्तु ब्राह्मणः पिता"॥ इति गुर्वादिनिरूपणम्। अथान्योन्यं मान्यतानिमित्तान्याह याज्ञवल्क्यः (आ. ११६)—

"विद्याकर्मवयोवंधुवित्तेर्मान्या यथाक्रमस् । एतैः प्रभूतैः शूद्रोऽिप वार्धके मानमहिति" ॥ ३० विद्या श्रुतिस्मृती । कर्म यज्ञादि । वयः आत्मनोऽितिरिक्तम् । बंधुत्वं स्वजनसंपितिः । वित्तं धनस् । एतैर्युक्ताः क्रमेण मान्याः पूजनीयाः । एतैः कर्मबंधुवित्तैः प्रभूतैः प्रबुद्धैर्युकः श्रूद्रोऽिप

बार्धके नवते कथ्व मानमहितीत्यर्थः । मनुरपि ( २।१३६-१३७ )—

" वित्तं बंधुवयः कर्म विद्या भवति पंचमी । एतानि मान्यस्थानानि गरीयो यद्यदुत्तरम् ॥

" पंचानां त्रिषु वर्णेषु भूयांसि गुणवन्ति च। यत्र स्युः सोऽत्र मानार्हः श्रूद्रोऽपि दशमीं गतः"॥

५५ भावप्रधानो निर्देशः। पंचानां वित्तादीनां मध्ये त्रिषु वर्णेषु यस्मिन्भूयांसि विद्यादीनि यस्मिन्वा

गुणवंति श्रेष्ठानि विद्यादीनि स्युः स मानाईः इति च । वर्षशतस्यांतिमो दशमो भागो दशमींगतः नवतिहायनातीत इत्यर्थः । गौतमोपि (७१८-२०)— "वित्तवंधुजातिकर्मनिद्यावयांसि मान्यानि परवळीयांसि । श्रुतं तु सर्वेभ्यो गरीयस्तन्मूळत्वाद्धर्मस्य " इति ॥ इति मान्यतानिमित्तम् । अथ मार्गप्रदानाई।नाह मनुः (२।१३८-१३९)—

" चिक्रणो द्शमीस्थस्य रोगिणो भारिणः स्त्रियाः । स्नातकस्य च राज्ञश्च पंथा देयो वरस्य च ॥ ५ "तेषां तु समवेतानां मान्यौ स्नातकपार्थिवौ । राजस्नातकयोरेव स्नातको नृपमानभाक् " ॥ चक्रं अनोरथाद्यपुरुक्षणम् । तेन यो गच्छिति स चक्री । तस्य निर्गुणस्यापि पंथा देयः । एवं द्शमीस्थस्य वृद्धतरस्य । भारिणः भारवाहकस्य । स्नातकस्य गृहस्थस्य ब्राह्मणस्य । वरस्य श्रेष्ठस्य विवाहोद्यक्तस्य । विद्याव्रतस्नातस्य इति विज्ञानेश्वरः ( पृ. ३३ ) । समवेतानां मार्गे संगतानां मान्यौ मार्गदानेन। नृपमानभाक् नृपदत्तमार्गभागित्यर्थः। याज्ञवल्क्योऽपि (आ.११७) — १०

" वृद्धभारिनृपस्नातस्त्रीरोगिवरचिक्रिणाम्। पंथा देयो नृपस्तेषां मान्यः स्नातश्च भूपतेः" ॥ इतंदः—" वालवृद्धमत्तोन्मत्ते। पहतदेहभाराक्षांतस्त्रीनृपस्नातकप्रवित्रभयोऽथ बाह्मणायामे पंथा राज्ञ इत्येके तच्चानिष्टं गुरुज्येष्ठश्च बाह्मणो राजानमितिशेते तस्मै पंथा देयः" इति । तेषां परस्परसमवाये विद्यादिभिविशेषो दृष्टव्यः । द्यासः—

" पंथा देयो ब्राह्मणाय स्त्रियै राज्ञे ह्यचश्चषे । वृद्धाय भावहीनाय रोगिणे दुर्बहाय च ॥ १५ स्त्री चात्र गार्भिणी वेदितव्या । तथा च बोधायनः—

"पंथा देयो ब्राह्मणाय गवे राज्ञे ह्यचक्षुषे। वृद्धाय भारतप्ताय गर्भिण्ये दुर्बलाय च "॥ इति । गौतमः ( ৩।२१–२२ )– " चिक्रद्शभीस्थानुग्राह्मवधूस्नातकराजभ्यः पथो दानम् । राज्ञा तु श्रोत्रियाय " इति । अनुग्राह्मो रोगार्तः । वधूर्नवोढा । आपस्तंबः ( २।११।५–९ )—

"राज्ञः पंथा ब्राह्मणेनासमेत्य । समेत्य तु ब्राह्मणस्यैव पंथाः । यानस्य भाराभिनिहतस्यातुरस्य १० स्त्रिया इति सर्वेर्द्मतव्यो वर्णज्यायसां चेतरैर्वणैरिशष्टपिततमत्ते।न्मत्तानामात्मस्वस्त्ययनार्थेन सर्वे- रेव दातव्यः " इति । राजा ब्राह्मणेन यदि समेतो न भवित तस्य तदा पंथा देयः । समेतश्चे- द्वाह्मणस्यैव पंथाः । यानं शकटरथगजादि । भाराभिहतः भाराक्रांतः । वर्णज्यायसामुत्कृष्टवर्णीनां निकृष्टवर्णैः पंथा देयः । आत्मस्वस्त्ययनमात्मत्राणम् । तेन प्रयोजनेन तद्र्थे न त्वदृष्टार्थमित्यर्थः । अत्र क्रोटिल्येन देयस्य पथः प्रमाणमुक्तम् ( अर्थशास्त्रे २।२५ ) " पंचारितरथपथश्चत्वारो २५ हित्तपथो द्वौ द्वौ पशुश्चद्रममुष्याणाम् " इति । इति मार्गदानिन्दपणम्—

अथाभिवादनम् । तत्र याज्ञवल्कयः—(आ. २६) "ततोऽभिवादयेद्वृद्धानसावह-मिति द्ववन् "। ततः अग्निकार्याद्नंतरमित्यर्थः। आशीर्वचनार्थो नमस्कारोऽभिवादनम्। मनुरिष (२।१२२१।१२४)—

" अभिवादात्परं विशे ज्यायांसमिनवाद्यन् । असौ नामाहमस्मीति स्वं नाम परिकीर्त्तयेत् ॥ ३० भोः शब्दं कीर्तयेदंते स्वस्य नाम्नोऽभिवाद्ने । नाम्नः स्वरूपभावो हि भो भाव ऋषिभिः स्मृतः"॥ इति । अभिवादात्परमिनवाद्य इति शब्दादुपरि देवद्त्तनामाहमस्मीति स्वं नाम ब्रूयात् । अस्योपरि भो शब्दं कीर्त्तयेत् । अभिवायस्य नाम्ना संबोधियतुमयुक्तत्त्वात् भोशब्देन संबोधयेत् । भोभावः भोशब्दस्तानाम्नः स्वरूपभावः नाम्नः स्वरूपसत्ता समस्तनामधेयकार्यकारणसमयो भोशब्द् इत्यर्थः । तथा चायं प्रयोगः— 'अभिवादये देवद्त्तनामाहमस्मि भोः ' इति । ३५

१ कखग-वृप्ताय।

अत्र गौतमः (६।५)— "स्वनाम प्रोच्याहमयिमत्यभिवादो ज्ञसमवाये " इति । तब्याख्याता हर-दृत्तः। यः प्रत्यभिवादनविधिज्ञस्तेन संगमे स्वनाम च प्रोच्य उच्चेरुच्चार्याहं शब्दं चोक्त्वाऽय-मिति च ब्रूयात्। अयमिति प्रत्यक्षोपदेशः। अस्मि शब्दः प्रयोक्तव्य इत्याहुः। अंते च भोशब्दं प्रयुज्यते। 'अभिवाद्ये हरद्त्तोऽहमस्मि भो " इति प्रयोगः। 'हरद्त्तनामाहम् ' इति केचित्। ५ 'हरदत्तशर्माहम् 'इत्यपरे ॥ 'हरद्त्तशर्मा नामाहमस्मि भोः' इति प्रयोग इत्यन्ये इति।

शर्मान्तं ब्राह्मणस्येति वचनादत्र यथास्वकुळाचारं व्यवस्था । भरद्वाजः-

"कंड्य पृष्ठतो गां तु कृत्वा चाश्वत्थवंदनम् । उपगम्य गुरून्सर्वान्विप्रांश्चेवाभिवाद्येत् "॥ मनुः (२।११७)—

" हो किकं वैदिकं वाऽपि तथाऽध्यात्मिक मेव वा। आद्दीत यतो ज्ञानं तं पूर्वमिभवाद्येत्"॥ इति ।

आपस्तंबः—(१।५।१२-१६) " गुरोस्तिष्ठन्प्रातरिभवादमिभवादयीतासावहं भो इति । समानग्रामे च वसतामन्येषामि वृद्धतराणां प्राकृ प्रातराज्ञात् । प्रोष्य च समागमे । स्वर्ग-मायुश्चेष्यन् । दक्षिणं बाहुं श्रोत्रसमं प्रसार्य ब्राह्मणोभिवादयीतोरःसमं राजन्यो मध्यसमं वैज्ञ्यो नीचैः शूदः प्रांजलिस् " इति । विष्णुः—

"जन्मप्रभृति यत्किंचिच्चेतसा धर्ममाचरेत् । सर्वे तन्निष्फलं याति ह्येकहस्ताभिवादनात्"॥ इति ।

१५ एतदिद्दिष्यम् । यतः स एवाह—
"शिष्याणां चाशिषं द्यात्पादोपग्रहणं गुरोः । स्पृष्ट्वा कर्णों तु विदुषां मूर्खाणां चैकपाणिना"॥ इति।
आश्वलायनः—

"वामं वामेन संस्पृश्य दक्षिणेन तु दक्षिणम् । हस्तेन हस्तौ कर्णीभ्यां गुरूणामिनवाद्येत् ॥ "वामोपरि करं कृत्वा दक्षिणं नाम चोच्चरेत् । जानुप्रभृति पादांतमारुभ्य पद्योर्नमेत् "॥

२० एतच्च प्रत्युत्थाय कर्तव्यम् । तदाहापस्तंबः--

" ऊर्घ्वं प्राणा ह्युत्कामंति यूनः स्थिवर आयित। प्रत्युत्थानाभिवादाभ्यां पुनस्तान्प्रतिपयते "॥ स एव (११४।१४–२२)— " ज्ञायमाने वयोविशेषे वृद्धतरायाभिवादम् । विषमगता-सागुरवे नाभिवादम् । अन्वारुद्ध वाऽभिवाद्यीत् । सर्वत्र तु प्रत्युत्थायाभिवाद्नम् । अप्रयतेन नाभिवादम् । तथा प्रयताय अप्रयतश्च न प्रत्यभिवदेत्। पतिवयसाश्चियः। न सोपानदेष्टितशिरा-

२५ अवहितपाणिर्वाऽभिवादयीत" इति । अस्यार्थः । वयो विशेषे ज्ञायमाने पूर्वे वृद्धतरायाभिवादनं कर्त्तव्यम् । पश्चाद्वृद्धाय । विषमगताय उच्चेस्थाने नीचैस्थाने वा स्थिताय गुरुव्यतिरिक्ताय नाभिवायम् । गुरुवे तु अभिवायमेव । अन्वारुह्य वाभिवादयीत । एतद् गुरुविषयम् । अन्वावरुह्येते-तद्पि दृष्टव्यम् । न्यायस्य तुल्यत्वात्सर्वत्र गुरावगुरौ च पतिवयसिक्षयः तेन तद्नुरोधेन ज्येष्ठ-भार्यादिष्वभिवादनमवहितपाणिः समित्कुशादिहस्त इति । मनुः ( २।११९ )—

"शय्यासनेऽध्याचिरते श्रेयसा न समाविशेत् । शय्यासनस्थश्रीवैनमवरुद्धाभिवाद्येत्" ॥
 श्रेयसा गुर्वादिनाचिरते परिगृहीतयोः शय्यासनयोरिध उपिर समाचरेत् । न समुपिविशेत् । स एव
 मनुः (२।१२१)—

"अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः। चत्वारि सम्यग्वर्धन्ते ह्यायुः प्रज्ञा यशो बलम्"॥इति। बोधायनः (१।२।३१–३४)—"नासीनो नासीनाय न शयानो न शयानाय नाप्रयतो नाप्रयताय

**१ कख-**कणी हस्ताभ्यां।

20

शक्तिमद्दिषये मुहूर्तमिप नाप्रयतः स्यात् । सिमद्धार्युद्कुंभपुष्पाञ्चहस्तो नाभिवाद्येत् । यच्चा-न्यद्प्येवं युक्तं न समवायेऽभिवाद्नमत्यंतशो भ्रावृपत्नीनां युवतीनां च गुरुपत्नीनां जातवीर्यः इति एवं युक्तमिप पितृदेवतायर्थे दृव्ययुक्तमिप नाभिवाद्येत् । न समवायेत्यंतशः अत्यंतसमीपे स्थित्वेत्यर्थः । जातवीर्यो जातशुक्रः । चशद्घात्पिवृव्यादिपत्नीनामिप युवतीनां ग्रहणम् । शंखः— "नोद्कुंभहस्तोऽभिवाद्येन्न भैक्षं चरन्न पुष्पाज्यहस्तो नाशुचिनं देविपवृकार्यं कुर्वन्नशयानः"इति । ५ आपस्तंबः—

" समित्पुष्पकुशाज्यांबुमृद्ञाक्षतपाणिकम् । जपं होमं च कुर्वाणं नाभिवादयते द्विजम्" ॥ इति । मनुः ( २।२१० )—

" गुरुवत्प्रतिपूज्यास्तु सवर्णी गुरुयोषितः । असवर्णास्तु संपूज्याः प्रत्युत्थानाभिभाषणैः " ॥ " गुरुपत्नी तु युवती नाभिवाद्येह पादयोः । पूर्णविशंतिवर्षेण गुणदोषो विजानता" (२१२)॥ १० स्मृत्यर्थसारे—

"उद्दक्यां सूतिकां नारीं पतिन्नीं गर्भघातिनीम् । पाषंडं पतितं वात्यं महापातिकनं तथा ॥

" नास्तिकं कितवं स्तेनं कृतमं नाभिवादयेत् । मत्तं प्रमत्तमुन्मत्तं धावंतमशुचिं नरम् ॥

"वमन्तं जृम्भमाणं च कुर्वतं दंतधावनम्। अभ्यक्तशिरसं स्नानं कुर्वतं नाभिवाद्येत् ॥

" जपयज्ञगणस्थांश्च समित्पुष्पकुशानलान् । उद्पात्राघ्यंभैक्षान्नं वहंतं नाभिवाद्येत् ॥ १५

" अभिवाद्य द्विजश्चेनानहोरात्रेण शुध्दाति ॥

" अभिवाद्यांघकारस्थं शय्यास्थं पादुकांघ्रिकम्। उच्छिष्टं जपहोमार्चारतं चोपवसेत्त्र्यहम्॥

" दूरस्थं जलमध्यस्थं धावंतं धनगवितम् । रोगाकांतं मदोन्मत्तं षड्डिपान्नाभिवाद्येत् "॥

" क्षत्रियवैश्याभिवादने विप्रस्याहोरात्रं शूद्राभिवादने त्रिरात्रं कुच्छूं तु रजकादिषु चंढालादिषु चांद्रं स्यात् " इति । शातातपः—

" अभिवाद्यो नमस्कार्यः शिरसा वंग्र एव च । ब्राह्मणः क्षत्रियाद्यैस्तु श्रीकामैः साद्रं सदा ॥

" नाभिवाद्यास्तु विष्रेण क्षत्रियाद्याः कथंचन । ज्ञानकर्मगुणोपेता यद्यप्येते बहुश्रुताः ॥

"क्षत्रं वैश्यं वार्रिभवाय प्रायश्चित्तं कथं भवेत्। बाह्मणानां द्शाष्टौ च अभिवाय विशुध्यति॥

" अभिवाद्य द्विजः शूद्रं सचैलं स्नानमाचरेत्। ब्राह्मणानां शतं सम्यगमिवाद्य विशुध्यति॥ "अर्चयेत्पंडरीकाक्षं देवं चापि त्रिलोचनम् । ब्राह्मणां वा महास्माप्यक्षितात् विशुप्तादिशः॥

"अर्चयेत्पुंडरीकाक्षं देवं चापि त्रिलोचनम् । ब्राह्मणं वा महाभागमभिवाद्य विशुध्यित"॥ २५ ब्राह्मणेष्विप कचिद्पवाद्माह विष्णुः—

" सभासु चैव सर्वासु यज्ञे राजगृहेषु च। नमस्कारं प्रकुर्वीत ब्राह्मणान्नाभिवाद्येत् ॥ "विप्रौषदर्शनात् क्षिप्रं क्षीयन्ते पापराशयः। वन्दनान्मङ्गळावाप्तिः स्पर्शनाद्च्युतं पद्म्"॥

स्मृतिरत्नावल्याम्—

"वर्षेर्वयोऽधिकाशीतिस्तीर्त्वा मासचतुष्टयम्। यो जीवेत्स तु वन्यः स्यात् विष्णोरिप सुपूजितः"। ३० एतत्सवर्णविषयम् । मनुः—

" यस्य देशं न जानाति स्थानं त्रिपुरुषं कुलम्। कन्यादानं नमस्कारं श्राद्धं तस्य विवर्जयेत्"॥ चंद्रिकायाम्—

"ज्यायानपि कनीयांसं संध्यायामभिवाद्येत् । विना पुत्रं च शिष्यं च दौहित्रं दुहितुः पतिम्"॥

स्मृतिभास्करे—

"सर्वे चापि नमस्कार्याः सर्वावस्थासु सर्वदा । आशीर्वाच्या नमस्कार्येर्वयस्यस्तु पुनर्नमेत् " ॥ वृद्धमनुः—

" अभिवादने तु सर्वत्र पादस्पर्शनमेव वा । विप्राणां प्रांजििः कार्यो नमस्कारः स उच्यते " ॥

५ स्मृत्यर्थसारे- अभिवादने पदस्पर्शनं नास्ति कुर्योद्दा ।

" अभिवादे नमस्कारे तथा प्रत्यभिवादनम्। आशीर्वाच्या नमस्कार्यैर्वयस्यस्तु पुनर्नमेत्॥ " स्त्रियो नमस्या वृद्धाश्च वयसा पतिदेवताः। देवताप्रतिमां दृष्ट्वा यतिं चैव त्रिदंडिनम्॥ " नमस्कारं न कुर्याच्चेदुपवासेन शुध्यति"॥ इति । स्मृतिरत्ने—

" स्रुक्पाणिकमनाज्ञातमशक्तं रिपुमातुरम् । योगिनं च तपःस्रक्तं कनिष्ठं नाभिवाद्येत् " ॥

१ मनुः (२।१३४)—

"द्शाब्दाख्यं पौरसख्यं पंचाद्वाख्यं कलाभृताम्। ज्यब्दपूर्वे श्रोत्रियाणामल्पेनापि स्वयोनिषु"॥ समानपुरवासिनां दशिर्भवेषैः पूर्वः सखा भवति । ततोऽधिको ज्यायान् । कलाभृतां गीतादि-विद्याभृतां पंचाब्दपूर्वः सखा श्रोत्रियाणां वेदाध्यायिनां ज्यब्दपूर्वः सखा स्वयोनिषु आतादिषु स्वल्पेनापि वयसा पूर्वः सखा भवति।ततोऽधिकोऽभिवाद्य इत्यर्थः।आपस्तंबः (१।१४।२६-३१)—

१५ "कुशलमवरवयसं वयस्यं वा पृच्छेत्। अनामयं क्षत्रियम्। अनष्टं वैश्यम्। आरोग्यं शूद्रम्। नासंभाष्य श्रोत्रियं व्यतिव्रजेत्। अरण्ये च स्त्रियम् " इति । श्रोत्रियं पथिसंगतमसंभाष्य न व्यतिक्रामित् । अरण्ये सहायरहितदेश स्त्रियमेकाकिनीं दृष्ट्वा असंभाष्य न व्यतिव्रजेत्। संभाषणं च मातृवद्भिगिनी-वच्च भगिनी किं ते करवाणि न भेतव्यमिति । मनुरिष (२।१२७-२९)—

" ब्राह्मणं कुश्रुं पृच्छेत्क्षत्रबंधुमनामयम् । वैश्यं क्षेमं समागम्य शूद्रमारोग्यमेव च ॥

"परपत्नी च या स्त्री स्यादसंबंधा च योनितः।तां ब्रूयाद्भवतीत्येवं सुभगे भगिनीति वा "॥ यमः— "स्वस्तीति ब्राह्मणो ब्रूयादायुष्मा।निति भूमिपः। वर्धतामिति वैश्यस्तु श्रूदस्तु स्वागतं वदेत्"॥ तथा च भविष्यत्पुराणे—"ब्राह्मणः सर्ववर्णानां स्वस्तिकुर्यादिति स्थितिः"॥ स्वस्ति-शब्दार्थमाह यमः—

"यत्सु खं त्रिषु लोकेषु व्याधिव्यसनवर्जितम्। यस्मिन्सर्वे स्थिताः कामास्तत्स्वस्तीत्यभिसंज्ञितम्"॥

२५ व्यासः—

" कदाचित्कवचं भेद्यं तोमरेणं शरेण वा । अपि वज्रशताघातेर्बाह्मणाशीर्न भिद्यते " ॥ मनुः ( २।१३० )—

"मातुलांश्च पितृव्यांश्चश्वशुराचृत्विजो गुरून्। असावहमिति ब्र्यात्प्रत्युत्थाय यवीयसः"॥ असावहमिति देवदत्तमिति ब्र्यान्नाभिवाद्येत्यर्थः । तथा स्मृतिरत्ने— " ऋत्विविपतृव्य- अख्युरमातुलानां यवीयसाम् प्रवयाः प्रथमं कुर्यात् प्रत्युत्थायाभिभाषणम् " इति । बोधायनः ( १।२।४६ )— " ऋत्विक्पितृव्यश्वशुरमातुलानां तु यवीयसां प्रत्युत्था- याभिभाषणम् " इति । गौतमोऽपि (६।९)— " ऋत्विक्श्वशुर्पितृव्यमातुलानां तु यवीयसाम् प्रत्युत्थानमभिवाद्याः " इति । यत्तु विसिष्ठापस्तंबाभ्यामुक्तम् (१२।४१)— " ऋत्विक्श्वशुर- पितृव्यमातुलानवरवयसः प्रत्युत्थायाभिवदेत् " इति तत् अभिवदेत् आभिमुख्येन वदेदित्यभि-

१ क्ष-नाराचेण।

भाषणमात्राभिषायमिति स्मृतिचिद्धकादौ व्याख्यातम् (पृ. ३८ पं. २)। हरद्त्तस्तु—
"अवरवयसः ऋत्विगाद्योऽपि अभिवाद्यंते तानभिवाद्यमानान्त्रत्युत्थायाभिवदेत् । नान्येब्विव
यथामुखमासीन इति व्याकृतवान् । गुर्वादिविषये त्वभिवादने विशेषमाह गौतमः (१।५३)—
"गुरोः पादोपसंग्रहणं प्रातः" इति । समवायेन्वहमभिगम्य तु विप्रोष्य मातृपितृबद्धंयूनां
पूर्वजानां विद्यागुरूणां तद्धुरूणां च संनिपाते परस्येति च पित्रादीनां समावाये संगमे प्रतिदिनं भ
पादोपसंग्रहणं कुर्यात् । तेषां च युगपत्संनिपाते परस्योपसंग्रहणम् । आपस्तंबोऽपि
(१।५।१८-१९)—"उदिते त्वादित्ये त्वाचार्येण समत्योपसंग्रहणम् । सदैवाभिवादनम्" इति ।
समावृत्तेन सर्वे गुरव उपसंग्राह्याः प्रोष्य च समागम इति च । स एव (१।८।१९-२०)—
"आचार्यप्राचार्यसंनिपाते' प्राचार्यायोपसंग्राह्योपसंजित्रक्षेदाचार्यम् प्रतिषेधेदितरः" इति ।
मनुरिष (२।२०५)—

"गुरोगुरी संनिहिते गुरुवद्दृत्तिमाचरेत्। न चातिसृष्टो गुरुणा स्वान्गुरूनिभवाद्येत् "॥ इति।
आपस्तंबः (१६१४)— "यस्मिस्त्वनाचार्यसंबंधाद्गौरवं वृत्तिस्तस्मिन्नन्वक्स्थानीयोऽण्याचार्यस्य " इति। यस्मिस्तु पुरुषो शिष्याचार्यभावमंतरेणाधिविद्याचारित्रादिना लौकिकानां गौरवं भवति तस्मिन्नन्ववस्थानीयेऽण्याचार्य या वृत्तिः स कर्तव्यत्यर्थः। उपसंग्रहणस्वरूमाह स एव (११५१२–२२)—"दक्षिणेन पाणिना दक्षिणं पादमधस्ताद-१५
भ्याधिमृश्य सकुष्टिकमुपसंगृह्णीयात् उभाभ्यामेवोभावभिपीडयत उपसंग्राह्यावित्येके " इति॥
आत्मनः दक्षिणेन पाणिनाऽचार्यस्य दक्षिणं पादमधस्तादभ्यधिमृश्य अभिशब्द उपरि भावे
अधस्ताच्चोपरिष्टाच्चामिमृश्य सकुष्टकं सगुल्फं सांगुष्टामित्यन्ये। उपसंगृह्णीयादिदमुपसंग्रहणं
एतत्कुर्यादुमाभ्यामेव पाणिभ्यामुभावे वाचार्यस्य पादावभिपीडयतो माणवकस्य उपसंग्राह्यावित्येके मन्यंत इत्यर्थः। अत्र मनुः (२।७२)—

" व्यत्यस्तपाणिना कार्यमुपसंग्रहणं गुरोः । सव्येन सव्यः स्प्रष्टव्यो दक्षिणेन तु दक्षिणः"॥ इति । बोधायनः (१।२।२७-२८)—" श्रोत्रे संस्पृश्य मनः समाधायाधस्ताज्जान्वोरा प्रभ्याम्" इत्युप-संग्रहणम् इति । एतच्च गुरुपत्नीनामपि कार्यम् । तथा च मनुः (२।२१०)—

" गुरुवत्प्रतिपूज्याः स्युः सवर्णा गुरुयोषितः ।

"मातृष्वसा मातुलानी श्वश्रूरथ पितृष्वसा। संपूज्या गुरुपत्नीवत्समस्ता गुरुभार्यया॥ (१३१) ३५ "आतृभार्योप संग्राह्मा सवर्णाऽहन्यहन्यि। विप्रोष्य तूप संग्राह्मा ज्ञाति संबंधियोषितैः॥ (१३२) "अवृद्धा गुरुपत्नी च नोप संग्रहमहीति"। स्मृत्यर्थसारे— "उप संग्रहणं नाम अमुक्रगोत्रो देवदत्तरामी नामाहं भो अभिवादये इत्युक्तवा कर्णों स्पृष्ट्मा दक्षिणोत्तानपाणिना गुरोर्दक्षिणं पादं सन्येन सन्यं गृहीत्वा शिरोऽवनमनम्" इति। "अत्र गुरवो मातास्तन्यद्धात्री च पितामहाद्यो मातामहश्चान्नदाता भयत्राता चार्यश्चोपनेता मंत्रविद्योपदेष्टा तेषां पत्न्यश्चोपसंग्राह्माः समावृत्ते ३० च बालेऽध्यापके समवयस्केऽध्यापके गुरुवच्चरेत्" इति । इत्यभिवादनिक्षणणम् ।

अथ प्रत्यभिवादनम् । तत्र मनुः ( २।१२५ )—

''आयुष्मान्भव सौम्येति वाच्यो विप्रोऽभिवादने। अकारश्चास्य नाम्नोऽते वाच्यः पूर्वाक्षरः प्छुतः"॥ अभिवादने कृते सति विप्रः द्विजः कनीयान्ज्यायसा वाच्यः। अस्य कनीयसो नाम्नोऽते पूर्वा-क्षरः प्छुतः। अक्षरशब्देन स्वर एव विवक्षितः। व्यंजनस्य प्छुतासंभवात्। यस्मादकारात्पूर्व- ३५

१ कखा- + परस्योपसंग्रहणं।

मक्षरं प्लुतं भवति स पूर्वीक्षरप्लुतः । अकारश्च वाच्यः । आयुष्मान्भव सौम्य देवदत्ता अ इति वाच्य इति यावदिति मानवे व्याख्याने । आपस्तंबोऽपि (१।५।१७)—

" प्लावनं च नाम्नोऽभिवादनप्रत्यभिवादने च पूर्वेषां वर्णानाम् " इति । अत्र हरदृत्तः— अभिवादनस्य यत्प्रत्यभिवादनं तत्राभिवाद्थितुनाम्नः प्लावनं कर्त्तव्यं प्लुतः कर्त्तव्यः पूर्वेषां वर्णानां

- भ शूद्रवर्जितानां अभिवाद्यमानानां। "प्रत्यभिवादेऽशूद्र " इति पाणिनीयस्मृतिः (८।२।८३)। तत्र वाक्यस्य टेरित्यनुवृत्तेः प्रत्यभिवाद्वाक्यस्यांते नामप्रयोगः। तस्य टेः प्लुतः। आयुष्मान्भव सौम्यति वाच्यो विप्र इति समृत्यंतरवज्ञान्नाम्नश्च पश्चादकारः 'आयुष्मान्भव सौम्य देवदत्ता अ' इति प्रयोगः। शंभुः विष्णुः पिनाकपाणिः चक्रपाणिः इत्यादि नाम्नां संबुद्धौ गुणे कृते एचोऽ-प्रगृह्यस्य दूराद्ध्ते पूर्वस्यार्धस्यादुत्तरस्थेद्धतावित्ययमपि विधिभवति। अते अकारः तयोवर्या-
- १० विच संहितायामिति यकारवकारो च भवतः । तथा च प्रयोगः । शंभाव विष्णाव पिनाक-पाणाय चक्रपाणाय इति व्यंजनांतेषु च । अग्निचिकद इत्यादि प्रयोग इति । विसिद्धोऽपि— "आमंत्रितो योंऽत्यः स्वरः स प्लवत '' इति । एवं च अभिवादनकृष्णामगतांतिमस्वरातिरिके पूर्वोकारः पठितव्यः । अंतिमस्वरश्च प्राविथतव्य इति हरदत्तादीनां बहूनामभिमतम् । स्मृति-चंद्रिकायां पराशरमाधवीये च मनुवचनमन्यथा व्याख्यातम्। तथा हि । पूर्वमक्षरं यस्यासौ
- १५ पूर्वाक्षरः । पूर्वमक्षरं च सामर्थ्याद्यंजनं स्वराणां स्वरपूर्वकत्वात्संभवात् । अतश्चाभिवादक-नामगतो व्यंजननिष्ठोंऽतिमस्वरः प्लावनीयः अकारेणांतिमस्वरमात्रमुपलक्ष्यते । अशेषनाम्ना-मकारांतत्वाभावात् । न त्वत्रापूर्वाकारो विधीयते । तथा च सत्येवं प्रयोगो भवति । आयुष्मान्भव सौम्य देवद्त्ता इतीति । एतेषां मते पूर्वाक्षर इति पृथकपदं द्रष्टव्यम् । अत्रातिरिक्ताकारपक्ष एव शिष्टाचारानुगुणः । मनुः (२।१२६)—

भ यो न वेच्यभिवादस्य विप्रः प्रत्यभिवाद्नम् । नाभिवाद्यः स विद्वषा यथा शूद्रस्तथैव सः ॥ "नामधेयस्य ये केचिद्रभिवादं न जानते।तान् प्राज्ञोऽहमिति ब्रूयात्स्त्रियः सर्वास्तथैव च"॥(१२३)इति। पतंजिलः—

"अविद्वांसः प्रत्यभिवादे नाम्नो येन प्लुतिं विदुः। कामं तेषु च विप्रोष्य स्त्रिष्विव।यमहं वदेत्"॥इति । अहं वदेत् । अहमिति वदेदित्यर्थः । यमः—

- ्रेष "यो न वेत्त्यभिवाद्स्य विप्रः प्रत्यभिवाद्नम् । आशिषं वा कुरुश्रेष्ठ स याति नरकं ध्रुवम् ॥ "अभिवादे कृते यस्तु तं विप्रं नाभिवाद्येत् । इमशाने जायते वृक्षो गृधकाकोपसेवितः ॥ "अभिवादे तु यः पूर्वमाशिषं न प्रयच्छति । यद् बुष्कृतं भवेत्तस्य तस्माद्धागं प्रचक्षते ॥ "तस्मात्पूर्वाभिभाषी स्याचं ढाळस्यापि धर्मवित् । सुरां पिवेतिवक्तव्यमेवं धर्मो न हीयते"॥ इति । मनुः ( २।१२६ )—
- " न वाच्यो दीक्षितो नाम्ना यवीयानिष यो भवत्। मो भवत्पूर्वकं चैवमिभभाषेत धर्मवित्"। संनिधौ मोशब्दः। यथा भो यजमानिति। असंनिधौ भवछब्दः। यथा 'तत्र भवान्यजमान' इति । स्मृतिरत्ने—

" आचार्य चैव तत्पुत्रं तद्भार्यी दीक्षितं गुरुम्। पितरं च पितृंश्चैव मातरं मातुलं तथा ॥ " हिंतैषिणं च विद्वांसं श्वरुरं यतिमेव च।न ब्रूयान्नामतो विद्वान्मातुश्च भगिनीं तथा" इति ॥ ३५ इति प्रत्यभिवादननिरूपणम् । अत्र ब्रह्मचारिधर्मः । संवर्षः—

94

30

" ततोऽधीयीत वेदं तु वीक्षमाणो गुरोर्मुखम्। सायं प्रातश्च भिक्षेत ब्रह्मचारी समाहितः॥

" निवेच गुरवेऽश्रीयात्प्राङ्मुखो वाग्यतः शुचिः " ॥ दृक्षः—

"प्रातमिध्यान्हयोः स्नानं वानप्रस्थग्रहस्थयोः । यतेस्त्रिषवणं प्रोक्तं सकृतु ब्रह्मजारिणः" ॥ अत्र विशेषमाह विष्णुः— "दंडवन्मज्जनम् " इति । अनेनाङ्गनैर्मत्यं न कार्यमित्युक्तम् । अत प्वाहापस्तंबः ( १।२।३० ) " नाप्सु श्लाघमानः स्नायात् " इति । चंद्रिकायाम्—

" मेसलामजिनं दंडमुपवीतं च नित्यशः । कौपीनं कटिस्त्रं च ब्रह्मचारी तु धारयेत् "॥ यमः—

"दंडं कमंडलुं वेदं मोंजीं च रशनां तथा। धारयेद्ब्रह्मचर्यं च भिक्षाचाशी गुरौ वसन् "॥ वेदो दर्भमुष्टिः। गुरौ गुरुगृह इत्यर्थः। याज्ञवल्क्यः ( आ. २६ )—

" गुरं चैवाप्युपासीत स्वाध्यायार्थं समाहितः । आहूतश्चाप्यधीयीत लब्धं चास्मै निवेद्येत् "॥ १० मनुः (२।७४)—

" ब्रह्मणः प्रणवं कुर्यादादावंते च सर्वदा । स्रवत्यनोंकृतं पूर्व परस्ताच विशीर्थते " ॥

" ब्रह्मारंभेऽवसाने च पादौ ग्राह्मौ गुरोः सदा " ( ७१ )। अंगिराः—

"प्राप्त वेदानुवचने निसर्गे चान्वहं गुरोः। उपसंग्रहणं कार्य विप्रोष्य त्वागतेन च "॥ मनुः (२।१९१-१९३)—

"चोदितो गुरुणा नित्यमप्रचोदित एव वा । कुर्याद्ध्ययने योगमाचार्थस्य हितेषु च ॥

" शरीरं चैव वाचं च बुद्धींद्रियमनांसि च । नियम्य प्रांजालिस्तिष्ठेद्दीक्षमाणो गुरोर्मुखम्॥ "नित्यमद्भतपाणिः स्यातमाध्याचारः समाहितः। आस्यतापिति चोक्तः गुलानिक्योक्तः

"नित्यमुद्धृतपाणिः स्यात्साध्वाचारः समाहितः। आस्यतामिति चोक्तः सन्नासीताभिमुसे गुरोः"॥ उद्धृतपाणिः वस्त्रादिभिरप्रच्छादितपाणिः॥

" हीनान्नवस्रवेषः स्यात्सर्वदा गुरुसंनिधी। उत्तिष्ठेत्प्रथमं चास्य चरमं चैव संविशेत्॥ (१९४) २० "प्रतिश्रवणसंभाषे शयानो न समाचरेत्। नासीनो न च भुंजानो न तिष्ठन्न पराङ्मुखः"॥ (१९५) प्रतिश्रवणमात्मानं प्रति गुरुणा प्रयुज्यमानस्य वाक्यस्य श्रवणं प्रतिसंभाषा।गुरुं प्रति स्ववाक्यस् प्रतिश्रवणसंभाषे कथं कुर्यादित्याकांक्षायामाह स एव (१।१९६-१९७)—

" आसीनस्य स्थितः कुर्योद्भिगच्छंस्तु गच्छतः । प्रत्युद्गम्यन्वा वजतः पश्चाद्धावंश्च धावतः ॥ " पराङ्मुखस्याभिमुखो दूरस्थस्यैत्य चांतिकम् । प्रणम्य तु शयानस्य विदेशे चैव तिष्ठतः "॥ २५ प्रणम्य प्रणतो भूत्वा । विदेशे विनते देशेऽश्वभ्रादौ ।

"नीचं शय्यासनं चास्य नित्यं स्याद् गुरुसंनिधौ। गुरोश्च चक्कविषये न यथेष्टासनो भवेत्"॥(१९८) नित्यमुत्तराश्रमेष्विष ।

"न व्याहरेदस्य नाम परोक्षमपि केवलम् । न चैवास्यानुकुर्वीत गतिभाषितचेष्टितम्" ॥ (१९९) केवलं तत्र भवदादिशब्दरहितम् ।

"गुरोर्थत्र परीवादो निंदा वाऽपि प्रयुज्यते। कर्णौ तत्र पिघातव्यौ गंतव्यं वा ततोऽन्यतः॥(२००) "परीवादी खरो भवति श्वा वै भवति निंद्कः। परिभोक्ता कृमिर्भवति कीटो भवति मत्सरी॥ (२०१) परिभोक्ता गुरोभोगाद्धिकभागी।

"दूरस्थे नाव्हयेदेनं न कुन्दो नांतिके स्त्रियाः। यानासनस्थक्षेवेनमवरुद्याभिवादयेत्" ॥(२०२) अंतिके स्त्रिया रहिस पत्नीसहितमित्यर्थः।

१५-[स्मृ. मृ. क.]

"प्रतिवातेऽनुवाते च नासीत गुरुणा सह। असंश्रवे चैव गुरौ न किंचिदिप कीर्त्तयेत (२०३)॥ प्रतिवाते पुरतो नासीत। अनुवाते पृष्ठतः पार्श्ववातयोरप्युपलक्षणमः। यथा स्वश्ररीरस्पृष्टो वातो नैनं स्पृशेत्तथासीतेति । असंश्रवे सुखसंश्रवणायोग्यदेशे

" गोश्वोष्ट्रयानप्रासाद्स्वास्तरेषु कटेषु च । आसीत गुरुणा साधै शिलाफलकनौषु च (२०४) ॥

५ गोश्वोष्ट्रयक्तं यानं गोश्वेष्ट्रयानम् । स्वास्तरः तृणादिसमूहः ।

"बालः समानजनमा वा शिष्यो वा यज्ञकर्माण । अध्यापयन गुरुसुतो गुरुवन्मानमईति"॥(२०८) यंज्ञकर्मणि आचार्ये यज्ञादिकर्मपरवश इत्यर्थः । गुरुपुत्रे गुरुवृत्तीनां प्राप्तानामपवादमाह स एव (२।२०९)—

" उच्छादनं च गात्राणां स्नापनोच्छिष्टभोजने । न कुर्याद्गरुपत्रस्य पादयोश्चावनेजनम् ॥

ว• "अभ्यंजनं स्नापनं च गात्रोच्छादनमेव च। गुरुपत्न्या न कार्याणि गात्राणां च प्रसाधनस् (२११)แ प्रसाधनं अलंकारः ।

" अविद्वांसमळं केचिद्धिद्वांसमिप वा पुनः । प्रमदा ह्युत्पर्थं नेतुं कामकोधवशानुगम् (२१४) ॥ " मात्रा स्वस्ना दुहित्रा वा न विविक्तासनो भवेत्। बळवानिंद्रियमामो विद्वांसमिप कर्षति ॥ (२१५) "अहिंसयैव भूतानां कार्यं श्रेयोऽनुशासनम् । वाक्चैव मधुरा श्ळक्ष्णा प्रयोज्या धर्ममीप्सिता॥(१५९)

९५ "यस्य वाङ्मनसी शुद्धे सत्ये गुप्ते च सर्वदा । स वै सर्वमवाप्नोति वेदांतोपगतं फलम् ॥ (१६०) सर्वदा आश्रमांतरेऽपि ।

"नारंतुदः स्यादार्तोऽपि न परद्रोहकर्मधीः। यया चोद्विजते वाचा नालोक्यां तामुदीरयेत्॥(१६१) " सवेतेमांस्तु नियमान्ब्रह्मचारी गुरौ वसन् । संनियम्थेन्द्रियमामं तपोवृध्चर्थमात्मनः ॥ (१७५) "नित्यं स्नात्वा सुचिः कुर्याद्देवर्षिपितृतर्पणम् । देवताभ्यर्चनं चैव समिद्धानमेव च ॥ (१७६)

२० "वर्जयेन्मधुमांसानि गंधमाल्यरसान्स्रियः। शुक्तानि चैव सर्वाणि प्राणिनां चैव हिंसनस्॥ (१७७) "अभ्यंगमंजनं चाक्ष्णोरुपानच्छत्रधारणस्। कामं क्रोधं च लोभं च नर्तनं गीतव।दनस्॥ (१७८) "खूतं च जनवादं च परिवादं तथाऽन्तस्। स्त्रीणां च प्रेषणालंभमुपघातं परस्य च"॥ इति (१७९)। याज्ञवल्यः (आ. ३३)—

"मधुमांसांजनोच्छिष्टशुक्तस्त्रीप्राणिहिंसनम् । भास्कराळोकनाश्ठीलपरिवादादि वर्जयेत् "॥ २५ मधु क्षौद्रमिच्छिष्टमगुरोः । तथा च विसिष्ठः (१४।२०) । " उच्छिष्टमगुरोरभोज्यम् " इति । "स चेब्याधीयीत कामं गुरोरुच्छिष्टं भैषज्यार्थं सर्वे प्राश्नीयात्" (२३।९) इति च । व्याधीयीत

व्याधिमनुभवतीत्यर्थः । माधवीये

"नाद्शे चैव विक्षेत नाचेरद्दंतथावनम्। गुरूच्छिष्टं भेषजार्थं प्रयुं जीत न कामतः"॥ इति। आपस्तंबः (१।४।२१)—"पितुर्ज्यंष्ठस्य च आतुरुच्छिष्टं भोक्तव्यम् " इति । गुरोरुच्छिष्टस्य अ। भोज्यत्वादेव तद्भार्यापुत्रेषु चैत्रमिति गुरुधमीतिदेशेन प्राप्तस्योच्छिष्टभोजनस्यापत्राद्माह गौतमः (२।३८)—"नोच्छिष्टाशनस्नापनप्रसाधनपाद्प्रक्षालनोन्मर्दनोपसंग्रहणानि " इति । स् एव (२।१९–२१)—" वर्जयेन्मधुमांसगंधमाल्यदित्रास्वप्रांजनाभ्यंजनयानोपान-त्छित्रकामकोधलोभमोहवाद्त्राद्वतस्तानदंतधावनहर्षन्तर्यगीतपरिवाद्भयानि । गुरुद्र्वने कर्ण-प्रानृतावस्रव्यिकापाश्रयणपाद्प्रसारणानि निष्ठीवनहस्तितविजृंभितावस्कोटनानि " इति । अ मनुः (२।२१९)—

१ 'कण्ठ' इति पादः

" मुंडो वा जिटिलो वा स्याद्थ वा स्याच्छिखाजटी " इति । कात्यायनः—" सिशकं वपनं कार्यमास्नानाद्वसचारिणः " इति । एतच्छंदोगाभिप्रायम् । सुमंतुः-" ब्रह्मचर्यं तपो भैक्ष्यं संध्ययोरिग्नकर्म च । स्वाध्यायो गुरुवृत्तिश्च चर्येयं ब्रह्मचारिणः ॥ " यच शिष्येण कर्तव्यं यच दासेन वा पुनः। क्रुतमित्येव तत्सर्वं क्रुत्वा तिष्ठेतु पार्श्वतः॥ " किंकरः सर्वकारी च सर्वकर्मसु कोविदः। "न स्नानेन न होमेन नैवाग्निपरिचर्यया । ब्रह्मचारी दिवं याति स याति गुरुपूजनात् "॥ " गुर्वधीनोऽस्वतंत्रः स्यात्पूर्वोत्थायी गुरोर्गृहे । सदा जघन्यसंवेशी जितशिश्लो जितोद्रः ॥ " जितनिद्रो जितालस्यो जितकोधो जितार्थवान् । गंधमाल्यं चित्रवस्त्रं वर्जयेद्तैतधावनम् ॥ " सर्व पर्युषितं वर्ज्यं घृतं च लवणं तथा। मलापकर्षणस्नानं शूद्राधैरपि भाषणम् ॥ " गुरोरवज्ञां च तथा ब्रह्मचारी विवर्जयेत् " ॥ टयासः---" अभुक्तवति नाश्चीयाद्पीतवति नो पिवेत्। न तिष्ठति तथासीत नासुप्ते प्रस्वपेत्तथा ॥ " नास्य निर्माल्यशयनं पादुकोपानहाविष । आकामेदासनं नास्य च्छायादीन्वै कदाचन ॥ " यथाकालमधीयीत यावन्न विमना गुरुः । आसीत न गुरोः कूर्चे पीठके वा समाहितः ॥ " आसने शयने चैव नैव तिष्ठेत्कथंचन " ॥ संवर्तः-"दिवा स्विपिति चेत्स्वस्यो ब्रह्मचारी तु पर्वणि । स्नात्वा सूर्यं समभ्यर्चं गायव्यष्टशतं जपेत् ॥ "भिक्षाटनमकुत्वा तु स्वस्थोऽप्येकान्त्रमश्चते । अस्नात्वा चैव यो भुङ्क्ते गायव्यष्टशतं जपेत् ॥ " ग्रासस्य नियमो नास्ति प्रथमाश्रमवासिनः। इतरेषां क्रमेणैव द्वात्रिंशत्षोडशाष्ट च ॥ "आपोशनमकुत्वा तु यो भुंक्तेऽनापदि द्विजः। भुंजानस्य यदा ब्रूयात् गायञ्यष्टशतं जेपेत्"॥ इति ।

"उपनीतो माणवको वसेद्धरुकुलेष्वथ । गुरो: कुले प्रियं यत्स्यात्कर्मणा मनसा गिरा ॥ " ब्रह्मचर्यमधः शय्या तथा वन्हरुपासनम् । उद्कुंभान्गुरोर्द्याद्गोग्रासं चेंधनानि च ॥ " कुर्याद्ध्ययनं चैव ब्रह्मचारी यथाविधि । विधिं त्यक्त्वा प्रकुर्वाणो न स्वाध्यायफलं लभेत्॥ "यः कश्चित्कुरुते धर्म विधिं हित्वा दुरात्मवान् । न तत्फलमवाप्नोति कुर्वाणोऽपि विधिच्युतः ॥

हारीतः-

" तस्माद्देदवतानीह चरेत्स्वाध्यायसिद्धये । शौचाचारमशेषं तु शिक्षयेद्धरुसंनिधौ ॥ " शयनात्पूर्वमुत्थाय दर्भमृइंतधावनम् । वस्त्रादिकमथान्यच गुरवे प्रतिपाद्येत् ॥

" स्नाने कृते ततः पश्चात्स्नानं कुर्वीत दंडवत् "॥ इति । नारदः—

" अविद्याग्रहणाच्छिष्यः शुश्रृवेत्प्रयतो गुरुम् । तद्वृत्तिर्गुरुदारेषु गुरुपुत्रे तथैव च " ॥ हारीतः - "हयरथग जचैत्यवृक्षवृषभारोहणमहानदीप्रतरणमहासाहसविरुद्धानि वर्जयेत्" इति । आपस्तंबः ( १।२।१९-२४ )— "आचार्याधीनः स्यादन्यत्र पतनीयेभ्यः । हितकारी गुरोर- ३० प्रतिलोमयन्वाचा । अधासनर्शायी । नानुदेश्यं भुंजीत । तथा क्षारलवणमधुमांसानि । अदिवा स्वापी" इति ( १।२।११–२१ )। "अन्तत्तदर्शी । सभाः समाजांश्चागंता । अजनवादशीलः । रहः-शीठः । गुरोहदाचारेष्वकर्ता स्वैरिकर्माणि । स्त्रिभियीवदर्थसंभाषी । मृद्धः शांतो दांतो -हीमान् हृद्धितिः " इति च । शंखः—"न वेद्मनधीत्यान्यां विद्यामधीयीतान्यत्र वेद्ांगेभ्यः " इति । हारीतोऽपि—"नेदो निया ब्रह्माणस्य तप्तरिज्ञानार्थमंगानि" इति । छघुड्यासः— 14 " वेवस्याध्ययनं सर्वे धर्मशास्त्रस्य चापि यत् । अजानतोऽर्थे तत्सर्वे तुषाणां खंडनं यथा ॥

" यथा पशुर्भारहारी न तस्य भजते फलम् । द्विजस्तथार्थानभिज्ञो न वेदफलमश्रुते ॥

" ज्ञानं कर्म च संयुक्तमुक्तयर्थं कथितं यथा । अधीतं श्रुतसंयुक्तं तथा श्रेष्ठं न केवलम् ॥ "समुचितं स्तोकमि श्रुताधीतं विशिष्यते । चतुर्णामि वेदानां केवलाध्ययनात् द्विजः"॥ इति । ५ चंद्रिकायाम्—

" धर्मशास्त्रं तु विज्ञेयं शब्दशास्त्रं तथैव च। पुराणानीतिहासांश्च तथाख्यानानि यानि च॥

" महात्मनां च चितां श्रोतव्यं नित्यमेव च "। इति । विसिष्ठः--

"यच्छासीयेस्तु संस्कारैः संस्कृतो ब्राह्मणो भवेत्। तच्छासाध्ययनं कुर्यात् त्यक्त्वा तत्पतितो भवेत्। " न जातु पारशास्त्रोक्तं बुधः कर्म समाचरेत्। आचरन्परशास्त्रोक्तं शासारंडः प्रकीर्तितः"॥ इति ।

१० विद्याधिगमोपायमाह नारदः—

" योऽहेरिव गणाद्भीतः सौहित्यान्नरकादिव । राक्षसीभ्य इव स्त्रीभ्यः स विद्यामधिगच्छति ॥

" यत्कीटैः पांसुभिः श्लक्षेत्रेन्मीकः कियते महान् । न तत्र बलसामर्थ्यादुयोगस्तत्र कारणम् ॥

" श्रनैर्विचा शनैरध्वा आरोहेत्पर्वतं शनैः " ॥ सौहित्यं तृतिः । तथा विघ्नहेतूनिप स एवाह—

" यूतं पुराणशुश्रूषा नाटकासिकरेव च । श्चियस्तंद्री च निद्रा च विद्याविष्टकरााणि षट् ॥

९५ " गुरुशुश्रृषया विद्या पुष्कलेन धनेन वा । अथवा विद्या विद्या चतुर्थ नोपलम्यते "॥ अध्यापने च नियमविशेषानाह यमः—

" सततं प्रातरुत्थाय दंतधावनपूर्वकम् । स्नात्वा हुत्वा च शिष्येभ्यः कुर्याद्ध्यापनं नरः " ॥ गौतमः ( २१४८ )—" शिष्यशिष्टिरवधेन " । इति । शिष्टिः शासनम् । अवधेन ताडनम-कुत्वेत्यर्थः । निर्भर्तसेनेन साधियतुमशक्तौ स एवाह ( २१४९ )—" अशक्तौ रज्जुवेणुद्छाभ्यां

२० तनुभ्याम् " इति । मनुरपि ( ८।२००-२०१ )—

"भार्या पुत्रश्च दासश्च शिष्यो श्राता च सोदरः। प्राप्तापराधास्ताड्याः स्यू रज्ज्वावेणुद्छेन वा ॥ "पृष्ठतस्तु शरीरस्य नोत्तमांगे कथंचन। अतोऽन्यथा तु प्रहरन्प्राप्तः स्याच्चोरिकिल्बिषम्"॥ यमः— " संवत्सरोषिते शिष्ये गुरुर्ज्ञानमनिर्दिशन्। हरते दुष्कृतं तस्य शिष्यस्य वसतो गुरुः"॥ मनुः (१२।१२४)—

"तपो विद्या पवित्रस्य निःश्रेयसकरं परम् । तपसा कल्मषं हंति विद्ययाऽमृतमश्रुते "॥
"अनेन क्रमयोगेन संस्कृतात्मा द्विजः शनै। गुरौ वसन्संचिनुयाद्वसाधिगमिकं तपः॥ (२११६४)
"तपोविशेषविविधेर्वतिश्च विधिचोदितेः। वेदः कुत्स्नोऽधिगंतव्यः सरहस्यो द्विजन्मना"॥(१६५)
मतैः प्राजापत्यादिभिः। कुत्स्नः सांगः। अत्रापस्तंबः। (१।५।१-४) – "नियमेषु तपःशब्दः।
तद्तिकमे विद्याकर्म निस्नवित ब्रह्म सहापत्यादेतस्मात्। कर्तपत्यमनायुष्यं च। तस्माद्वषयोवरेषु

३० न जायंते नियमातिकमात्" इति । अस्मिन्ब्रह्मचारिधर्मप्रकरणे ये नियमा निर्दिष्टास्तेषु तपः शब्दो द्रष्टव्यः । तेषां नियमानामातिकमे विद्याग्रहणं तत्कर्म ब्रह्म एतस्मान्नियमातिकमिणाध्येतुः पुरुषाद्यत्यसहितान्निस्रवित ब्रह्मयज्ञादिष्यपुज्यमानमप्यिकिंचित्कर्मित्येषोऽर्थो विवक्षितः । न केवलमिकिंचित्करम् प्रत्युतानर्थकारीत्याह । केर्तपत्यमनायुष्यं च इति । श्वभ्राभिधायी नरको लक्ष्यते । पतत्यनेनेति पत्यम् । नरकपतनहेतुर्भवति । अनायुष्करं च तस्मान्नियम।तिकमादवरे-

५ ष्वर्वाचीनेषु कलियुगवर्तिषु ऋषयो मंत्रहशो न भवंति। अनियमस्येदानीमवर्जनीयत्वादित्यर्थः।

अथ वेदवतानि । स एव- " छन्द्सां साधनार्थं हि वतानीह चरेद्बुधः " इति । वतानि च तेनैवोक्तानि " प्राजापत्यं सौम्यमाग्नेयं वैश्वदेवं च " इति । भरद्वाजः- " अथातो वतादेश-विसर्जने व्याख्यास्यामः। पर्वण्युद्गयन आपूर्यमाणपक्षे पुण्यनक्षत्रे होतृवतमुपनिषद्धतं शुक्तियं गोदानम् " इति । तथा बोधायनोऽपि- "चत्वारि वेदवतानि होतारः शुक्तियाण्युपानिषद् आरणान्युद्गयन आपूर्यमाणपक्षे पुण्ये नक्षत्रे शुक्तियारंभो गोदानं षोडशे वर्षे " इति । अश्वखायनोऽपि- " चत्वारि वेदवतानि महानाम्निमहावतमुपनिषदो गोदानमिति । अवश्यवायनोऽपि- " चत्वारि वेदवतानि महानाम्निमहावतमुपनिषदो गोदानमिति । उदगयन आपूर्यमाणपक्षे कल्याणे नक्षत्रे गोदानं षोडशे वर्षे कर्त्तव्यम् " इति । गर्गः- " वतं कुर्योत्तु सावित्रं विधिनारण्यकवतम् । वेदवतानि कुर्वीत ततो वेदान् समम्यसेत् ॥ "उत्तरायणगे सूर्ये शुक्ते पक्षे शुभे दिने । स्वाध्यायदिवसे कुर्यात्रक्षत्राण्यत्र चौळवत्"॥ भरद्वाजः- " उत्तरायण आपूर्यमाणपक्षे च पर्वणि । वेदवतानि चत्वारि कुर्यात्पूर्वाक्त एव च ॥ " उत्तरायण आपूर्यमाणपक्षे च पर्वणि । वेदवतानि चत्वारि कुर्यात्प्राजापत्यादि चात्र हि "॥ क्तात्रेयः-

"वेदवतानि चत्वारि कुर्यात्कालस्तु चौलवत् । उपाकर्मवदिच्छंति वतेष्वन्येषु चैव हि "॥ इति । आपस्तंबः—

" सौम्यवतं प्रकुर्वीत यथावच्छुकियवतम् । प्राजापत्यादि चत्वारि भवेयुस्तिहिनेऽपि वा ॥ १९ " प्राजापत्यवतं कृत्वा तद्धीत्य विसृज्य च । सौम्यवतसुपार्कृत्य विसृज्याग्नेयमाचरेत् ॥ " उत्मृज्य वैश्यदेवाख्यसुपकम्य समुत्सृजेत् " इति । स्मृत्यर्थसारे—" उपनयनाद्युपाकमीतं सावित्रीवतं ततो वेदवतारण्यकवतानि प्रतिवतसुपनयनमेतेषां छोपे त्रीन्वा षड्वा द्वादश वा कृच्छ्रान् चरित्वा पुनर्वतं कुर्यात् " । इति ब्रह्मचारिधर्मनिक्षपणम् । अथ पुनरुपनयनम् । अत्रापस्तंवः—

" अजिनं मेखलादंडं भैक्षाचर्यं च यस्त्यजेत्। पुनःसंस्कारमहें तु विधिद्दष्टेन कर्मणा "। इति। पराशरः (१२।३)—

" अजिनं मेखलादंडं मैक्षाचर्यवतानि च। यदि मध्ये निवर्त्तरन्पुनः संस्कारमहीति "॥ इति । द्यासः—

" सिंधुसोवीरसौराष्ट्रान् तथा प्रत्यंतवासिनः। अङ्गवङ्गकर्लिगांश्च गत्वा संस्कारमहिति "॥ ३५ प्रत्यंतोऽन्त्यदेशः।

" हिमवत्कौ शिंको विंध्यं पारंपर्यस्य पश्चिमम् । तीर्थयात्रां विना गत्वा पुनः संस्कारमहिति" ॥ आदित्यपुराणे—

" सौराष्ट्रसिंघुसौवीरानवंतीद्क्षिणापथम् । एतान्देशान्द्विजो गत्वा पुनः संस्कारमहिति"॥ बोधायनः—" अथोपनीतस्य वात्यवतानि भवंति । नान्यस्योच्छिष्टं भुंजीतान्यत्र पितृज्येष्ठाभ्यां ३० न स्त्रिया सह भुंजीत मधुमांसं श्राद्धं सूतकान्नमद्शाहश्लीरं छत्राकं निर्यासं विलयनं गणान्नं शृद्धान्नामित्येतेषूपयुक्तेषु पूर्वकृतसंस्कारो न तिष्ठति" इति । अतः पुनरुपनयनं कर्तृव्यमित्यर्थः । स एव—

"अमत्या वारुणीं पीत्वा प्रारुय मृत्रपुरीषके । ब्राह्मणः क्षत्रियो वैरुयः पुनः संस्कारमहिति"॥ इति ।

१ छा-दिषत्। २ छा-पक्रम्य । ३ खन-तं वपनं । ४ क्ष्य-स्काधिकं । ५ क्ष्य-योः ।

"ब्रह्मचारिणः शवकर्मणा वतानिवृत्तिरन्यत्र मातापित्रोराचार्याच" इति । मनु:--

"अज्ञानात्प्राइय विण्मूत्रं सुरासंसृष्टमेव च। पुनः संस्कारमहिति त्रयो वर्णा द्विजातयः"॥
पराहारः—

"विष्मूत्रभक्ष्यशुध्यर्थं प्राजापत्यं समाचरेत्। पंचगव्यं च कुर्वीत स्नात्वा पीत्वा च शुध्यति"। पृतःच संस्कारात्प्रागेवेति वेदितव्यस्। तथा च विष्णुः (५११२-५)- " विद्वराहमामकुक्कुट-गोमांसभक्षणेषु च सर्वेष्वेतेषु द्विजातीनां प्रायाश्चित्तांते पुनःसंस्कारं कुर्यात् " इति। यमः "भूसुरो मद्यपाने च कृते गोभक्षणेऽपि च। तप्तकुच्छ्रपरिक्किष्टो मौंजीहोमेन शुध्यति "॥ शातातपः—

" छज्ञुनं गृंजनं जग्ध्वा पढांढुं च तथा द्विजः । उष्ट्रमानुषेक्रभाश्वरासमक्षीरभोजनात् ॥ " उपायनं पुनः कुर्यात्तप्तकृच्छुं चरेन्मुहुः " । संग्रहे—

"चंडाळात्रं द्विजो भुक्ता सम्यक् चांद्रायणं चरेत्।बुद्धिपूर्वे तु कुच्छ्राब्दं पुनः संस्कारमर्हति"॥ कृतोर्ध्वेदेहिकविषये

"जीवन्यदि समागच्छेद् घृतकुंभे निमज्ज्य च। उद्भृत्य स्नापायित्वाध्य जातकर्मादि कारयेत्॥इति।''
गृद्यारले— " अंगवंगकालंगसौवीरसौराष्ट्रावंतिमात्स्यादिदेशगमने दिजस्य पुनःसंस्कारः ।

९५ तीर्थयात्रायां न दोषः । विण्मूत्रप्राशने मचपाने सिंधुतरणे च पुनःसंस्कारः । पितृमातामहा-चार्योपाध्यायमातुरुव्यतिरिक्तप्रेतकार्ये पितृज्येष्ठश्राताचार्यव्यतिरिक्तोच्छिष्टभोजने मधुमांस-प्रेतासशौचासगणिकासशूद्रासभोजने ब्रह्मचारिणः पुनरुपनयनं कार्यम्। ज्येष्ठे पश्चात्कृतोपनयने पूर्वोपनीतः कनिष्ठः पुनरुपनेयः "॥

" पतनीयानि यान्येव कर्माण्याहुर्महर्षयैः । तानि कृत्वा द्विजो मोहात्पुनःसंस्कारमर्हति " ॥

१॰ पुनरुपनयने वर्ज्यान्याह मनुः (२१।१५१)—

"वपनं मेखला दंढो भैक्षाचर्या व्रतानि च। निवर्त्तनते द्विजातीनां पुनःसंस्कारकर्मणि॥

"

" कालुश्चैव वसंतादिन निरीक्ष्यः कथंचन " इति । संस्कारमंजर्या— " अथ पुनःसंस्कारं व्याख्यास्यामः । समिदाधाने विशेषः । पुनस्त्वादित्या इतिसमिदाधानमः । अथ वात्यप्रायश्चित्तं जुहोति । 'यन्म आत्मनः' 'पुनरश्चिश्चश्चरदात् ' इति द्वाम्यामथ पकान्नं जुहोति "सप्त ते अग्ने

३५ सिमधः सप्तजिन्हा" इति । स्विष्टकृत्यभृतिसिद्धमा धेनुवरप्रदानात् इति । अथापरः कल्पः । गुरो-रुच्छिष्टं वा भुंजीत । दक्षिणादानं मेसलादेनिवृत्तिः । अन्यत्सर्वे स्वगृद्धोक्तं कर्तव्यमिति । अपरः कल्पः । आ परिधानात्कृत्वा पालाशीं सिमधाय वात्यप्रायश्चित्तं करोति इति । अथापरः कल्पः । ब्राह्मणवचनात्साविज्या शतकृत्वो घृतमभिमंज्य प्रारुय कृतप्रायश्चित्तो भवति इति । एतेषु पक्षेषु गुरुलघुनिमित्तापेक्षया व्यवस्था द्रष्टव्या" । इति पुनरुपनयननिक्रपणम् ।

अथ ब्रह्मचर्यकालावधिः । अध्येतृसामर्थ्यानुरूपमाह मनुः ( २।१ )— "षट्त्रिंशदाब्दिकं चर्य गुरो त्रैवेदिकं वतम् । तद्धिकं पादिकं वा ग्रहणांतिकमेव च " ॥ षट्-त्रिंशतोऽब्दानां समाहारः षट्त्रिंशद्ब्दी । तत्र भवं षट्त्रिंशदाब्दिकम् । एवं त्रैवेदिकम् । तद्धी-मष्टादशाब्दाः । तथुक्तं तद्धिकं एवं पादिकं ग्रहणान्तिकं च । यमोऽपि—

"वसेत् द्वाद्श वर्षाणि चतुर्विंशतिमेव वा । षद्विंशतं वा वर्षाणि प्रैतिवेदं वतं चरेत्"॥

अ याहायत्कयः ( अ. ३६ )—

१ श्रा-महंति । २ खुम-मनीषिणः । ३ श्रा-वती ।

"प्रतिवेदं ब्रह्मचर्य द्वाद्शाब्दानि पंच वा। ग्रहणातिकामित्यके केशांतश्चेत षोडशे ॥ केशांतो नाम गोदानारुयं कर्म। तत्तु षोडशे वर्षे कार्यमित्यर्थः। बोधायनोऽपि (१।२।१-६)— "अष्टाचत्वारिंशद्वर्षाणि वेदब्रह्मचर्य चरेचतुर्विंशतिं वा द्वाद्श वा प्रतिवेद्म। संवत्सरावेमं वा। प्रतिकांडं ग्रहणांतं वा। जीवितस्यास्थिरत्वात् 'कृष्णकेशोऽग्रीनाद्धीतेति'श्चितिरापि''। प्रतिकांडं प्राजापत्यादीनां पंचानां कांडानामेकेकस्मिन्कांडे संवत्सरावमित्यर्थः। ग्रहणांतपक्ष एव युक्त भ्रहत्यत्र हेतुः। जीवितस्येति। आपस्तंबः (१।२।११-१६)— "उपेतस्याचार्यकुळे ब्रह्मचारिवासा अष्टाचत्वारिंशाद्वर्षाणि पाद्रनम् अर्धेन त्रिभिर्वा द्वाद्शावराध्यम्"इति। एतद्शक्तविषयम्। तथा च वेवळः—

"अतः परमष्टाचत्वारिंशद्वार्षिकं वेदवतचर्यामातिष्ठेदशक्तश्चेचतुर्विंशतिवार्षिकीं वा " इति । गौतमः ( २।५१-५२)—

" द्वाद्शवर्षाण्येकवेदे ब्रह्मचर्थं चरेत्। प्रतिद्वाद्श वा। सर्वेषु ब्रह्गांतं वा " इति। भारद्वाजः— " अष्टाचत्वारिशद्दर्षाणि पुराणं वेद् ब्रह्मचर्थं संप्रतिशक्त्रचा वेदाध्ययनादित्येक आहुरागोदान-कर्मण इत्येके " इति । दक्षः—

" स्वीकरोति यदा वेदं चरेद्देदवतानि च । ब्रह्मचारी भवेत्तावदूर्ध्व स्नातो गृही भवेत् "॥ उयासः—

" अधीत्य विधिवद्देदं वेदार्थमधिगम्य च । वतानि क्रमशः कुत्वा समावर्तनमाचरेत्॥

" वेदमेकं समस्यस्य कृत्वा वेदवतानि च। गुरवे दक्षिणां दस्वाऽप्यशक्तस्तद्नुज्ञया ॥ " समावृत्योद्दहेत्कन्यां संन्यासमथवा वजेत् " ॥ अथ गोदाननिक्षपणम् । गर्गः—

" जन्मनः षोडरो वर्षे पूर्णमास्यामुद्यवौ । चौलोक्तविधिवारेषु गोदानाख्यवतं चरेत् ॥ "यदि चेत्षोडरााद्वीग्वेद्वारंगतो भवेत् । गौदानिकवतं कृत्वा समावर्त्तनमाचरेत्"॥ प्रचेताः— २० "गोदानं षोडरो वर्षे अवीग्वा कश्चिद्विष्यते । यस्मिन् कस्मिन् वासरे वा गोदानं स्नानतः पुरा"॥ भरद्वाजः— " षोडरो वर्षेऽस्य गोदानं कुर्वन्ति संवत्सरं कृतगोदाना ब्रह्मचर्थं चरत्यमिगोदानो वा भवति " इति ॥ आपस्तंबः—" एवं गोदानमन्यस्मिन्नपि नश्चत्रे षोडरो वर्षेऽमिगोदानो वा स्यात् " इति । अस्मिन्नग्निर्देशे । लघुट्यासः—

"क्रगादिकमधीत्यातो न्यायतस्तु तद्धीवित् । सम्यग्वतानि संसेव्य समावर्त्तनमहिति"॥ १५ एतत्सर्वे समुचयसंपादनसमधीविषयम् । अन्यथा तु वतमात्रसमाप्ताविष स्नानं भवत्येव । तथा च याज्ञवल्क्यः (आ. ५१)—

" गुरवे तु वरं दत्वा स्नायीत तद्नुज्ञया। वेदवतानि वा पारं नीत्वाऽप्युभयमेव वा ॥ इति । एतेन स्नातकत्रीविध्यं प्रतिपादितं भवति । यथाह हारीतः— " त्रयः स्नातका भवंति । विद्यान्स्नातको वतस्नातको विद्यावतस्नातकः" इति । "यः समाप्य वेदमसमाप्य वेद्वतानि समा- ३० वर्त्तते स विद्यास्नातकः । यस्तु समाप्य वतानि असमाप्य वेदं स व्रतस्नातकः । यः पुनरुभयं स विद्याव्रतस्नातकः " इति । एवं च वतस्नातकस्य परिणयनोत्तरकाळमध्ययनं समापनं तद्र्थज्ञानं चेति मंतव्यमिति स्मृतिचंद्रिकायाम् । अत्र गर्गः—

" षाद्भेंशदाद्धिकं वाऽपि गुरोस्रेवेदिकं वजेत्। यद्दा द्दादशवर्षाणि षद्धाऽथ त्रीणि वा भवेत्॥

१ क्ष-स्या । २ क्ष-त्रेविद्यसिव्यर्थं ।

" संवत्सैरं वत्सरार्धे त्रिमासमथ वा भवेत् । मौंजीबंधाद्वादशाहं त्रिरात्रं वा चरेद्वतम्॥

"गोदानिकवृतं कृत्वा समावर्त्तनमाचरेत्" इति ॥ अथ स्नातकविधिः । व्यासः— "गुरुशुष्र्वया विद्यां संप्राप्य विधिवद्विजः। स्नायीत तदनुज्ञातो द्त्वाऽस्मै दक्षिणां हि गाम्"॥इति। एतत् गोदानं प्रीतिसाधनद्रव्योपळक्षणार्थम् । अत एव मनुः ( २।२४६ )—

" क्षेत्रं हिरव्यं गामश्वं छत्रं वोपानहं ततः । धान्यं वासांसि शाकं वा गुरवे प्रीतिमाहरेत् ॥

"न पूर्व गुरवे किंचिद्धपकुर्वीत धर्मवित्। स्नास्यंस्तु गुरुणाऽऽज्ञप्तः शक्त्या गुर्वर्थमाहरेत्"॥ (२४५) छप्चहारितः—

" एकमप्यक्षरं यस्तु गुरुः शिष्यं निवेदयेत् । पृथिव्यां नास्ति तहूव्यं यह्त्वा त्वचणो भवेत्" ॥ एतच्च दक्षिणादानमाश्रमांतरप्रवेशेऽपि वेदितव्यम्। "गुरवे दक्षिणां द्त्वा स यमिच्छेत्तमावसेत् "

५ इति स्मरणात् । दक्षिणादानसामर्थ्याभावे तद्नुज्ञया स्नानमाह गौतमः (३।५४-५५)—
"विद्याते गुरुरर्थेन निमंज्यः। ततः कृतानुज्ञातस्य स्नानम्" इति। इति ब्रह्मचर्यकालनिकपणम्।
अथ नैष्ठिकधर्माः । तत्र दृक्षः—

" द्विविधो ब्रह्मचारी तु दक्षशास्त्रे प्रपचते । उपकुर्वाणकः पूर्वो द्वितीयो नैष्ठिकः स्मृतः"॥ तश्रोपकुर्वाणधर्मोऽभिहितः । नैष्ठिकस्य धर्ममाह याज्ञवल्कयः ( आ. ४९-५० )—

" नैष्ठिको ब्रह्मचारी तु वसेदाचार्यसंनिधौ। तद्भावेऽस्य तनये पत्न्यां वेश्वानरेऽिष वा ॥ " अनेन विधिना देहं साधयान्वाजितेद्वियः। ब्रह्मलोकमवामोति न चेहा जायते पुनः" ॥ एवमुक्तप्रकारेणात्मानं निष्ठामुत्कांतिकालं नयतीति नैष्ठिकः । स यावज्जीवं स्वातंत्रयं विना आचार्यादिसमीपे वसेत्। अनेनोक्तविधिना देहं साधयन्क्षपयन्त्रितेद्वयः ब्रह्मचारी ब्रह्मलोक-ममृत्वमाप्नोतीत्यर्थः। तथा च मनुः ( २।२४३–२४४ )—

२० " यदि त्वात्यंतिकं वासं रोचयेत गुरोः कुले । युक्तः परिचरेदेनमा शरीरविमोक्षणात् ॥
" आ समाप्तेः शरीरस्य यस्तु शुश्रूषते गुरुम् । स गच्छत्यंजसा विश्रो ब्रह्मगः सद्म शाश्वतम् " ॥
" आचार्ये तु खलु प्रेते गुरुपुत्रे गुणान्त्रिते । गुरुद्दारे सिपंडे वा गुरुवद्दृत्तिमाचरेत्॥ (२४७)
" एषु व्वविद्यमानेषु स्थानासनविहारवान् । प्रयुंजानोऽग्निश्रूष्णं साधयेद्देहमात्मनः"॥ (२४८)—
"एवं चरित यो विशे ब्रह्मचर्यमविष्ठुतः। स गच्छत्युत्तमं स्थानं न चेहाजायते पुनः"॥ (२४९)इति।

## २५ हारीतः-

" यस्यैतानि सुगुप्तानि जिव्होपस्थोद्रं करः । संन्याससमयं कृत्वा ब्राह्मणो ब्रह्मचर्यया ॥ " तस्मिन्नेव नयेत्कालमाचार्ये यावदायुषम् । तद्भावे च तत्पुत्रे तच्छिष्ये वाऽथवा कुले ॥

" न विवाहो न संन्यासो नैष्ठिकस्य विधीयते ॥ " इमं यो विधिमास्थाय त्यजेद्देहमतंद्रितः । नेह भूयोऽभिजायेत ब्रह्मचारी दृढवतः ॥

" यो ब्रह्मचारी विधिना समाहितश्चरेत्पृथिव्यां गुरुसेवने रतः ॥

"संप्राप्य विद्यामितद्वर्तभां शुभां फलं च तस्याः सुलभं तु विद्ति "॥ बृहस्पितः— "संध्याऽमिकार्यं स्वाध्यायं भैक्षाषःशयनं दयास्।आ मृत्यो नैष्ठिकः कुर्वन्ब्रह्मलोकमवाप्नुयात्"॥इति। विसष्ठः (७७-१७)—" संयतवाक्। चतुर्थषष्ठाष्टकाले भैक्ष्यभोजी। गुर्वधीनः। जिला-जटो वा। गुर्कं गञ्छंतमनुगञ्छेदासीनं च तिष्ठेच्छयानं चासीन उपासीत। आहृतस्वाध्यायी।

<sup>🤊</sup> क्ष-वन्सरं वत्सरादूर्घः । २ क-गो। ३ क्ष-रुत्वा।

सर्व लब्धं निवेद्य तदनुज्ञया भुंजीत । सद्वाशयनदंतप्रक्षालनांजनाभ्यंजनच्छत्रवर्जी । स्थानासन-शीलिस्त्रिरन्होऽभ्युपेयादप इति " । त्रिरन्ह इति त्रिषवणस्नायी स्यादित्यर्थः । यमः— " आ निपाताच्छरीरस्य ये चरंत्यूर्ध्वरेतसः । ते यान्ति ब्रह्मणः स्थानं जायंते न पुनर्भुवि " ॥ हारीतः—

"मृत्योः परस्तादमृतो भवंति ये ब्रह्मणा ब्रह्मचर्य चरंति" इति । एतद्रह्मनिष्ठविषयम् । ५ " सर्व एते पुण्यश्लोका भवंति ब्रह्मसंस्थोऽमृतत्वमेति " इति श्रुतः । भवं एते चत्वारो ह्याश्र-मिणः पुण्यश्लोका भवंति पुण्यलोकभाजो भवन्ति । यः पुनरेषां मध्ये ब्रह्मसंस्थो ब्रह्मनिष्ठः सोऽ-मृतत्वमपुनरावृत्तिलक्षणं फलमेतीत्यर्थः । एतच्च नैष्ठिकत्वं कुब्जादीनां नित्यमित्याह विष्णुः—

" कुब्जवामनजात्यंधक्कीबपंग्वात्तरोगिणाम्। वतचर्या भवेत्तेषां यावज्जीवं न संशयः "॥

चंद्रिकायाम्—
" पंग्वादीनामनंगत्वादसामर्थ्याच्च शास्त्रतः । नियतं नैष्ठिकत्वं स्यात्कर्मस्वनधिकारतः"॥ इति ।
नन्वेवं कुळ्जादीनामेवं नैष्ठिकत्वमस्तु नेतरेषाम् । मैवम् ।

" गार्हस्थमिच्छन्वतिकः कुर्योद्वारपरिग्रहम् । ब्रह्मचर्येण वा कालं नयेत्संकल्पपूर्वकम् ॥ "वैसानसो वाऽपि भवेत्परिवाडथवेच्छया" इति पाक्षिकत्वप्रतिपादकद्वयासादिवचनविरोधात् । न हि कुब्जादीनां नैष्ठिकत्वं पाक्षिकमस्ति। न च यदितरेषां नैष्ठिकत्वं तर्हिं ' यावज्जीवमग्नि- १५ होत्रं जुहोतीति ' गृहस्थधमीविधायकश्चतिर्वाध्येतेति वाच्यम् । नैष्ठिकत्वस्य पाक्षिकत्वेन विषयांतरसंभवात् । ये हि भार्यादिरागवज्ञादार्हस्थ्यं कामयंते तद्विषया यावज्जीवश्रतिरित्य-विरोधः । तथा च जाबालिः-"यदि गृहमेव कामयेत तदा यावज्जीवमग्निहे।त्रं जुहुयात्" इति । ननु स्मार्त्तनैष्ठिकत्वस्य श्रौताग्निहोत्रादीनां बाध एवास्तु । मैवम् । तस्यापि " ब्रह्मचार्याचार्य-कुलवासी द्वितीयोऽत्यंतमात्मानमाचार्यकुलेव साद्येत्" इतिश्रुतिमूलत्वाविशेषात्। न च ब्रह्म- २० चारिद्वैविध्ये चत्वार आश्रमा इत्यापस्तंबादिवचनं बाध्येतेति शङ्कनीयम्। संकल्पभेदमात्रेण नित्यकाम्यामिहोत्रवद्नयोभेदोपपत्तेः । अत एव तु तद्धर्मातिदेशमाह आपस्तंबः (२।२१।६)-" यथा विद्यार्थस्य नियम एतेनैवांतमनूपसीद्त आचार्यकुळे श्रीरन्यासो ब्रह्मचारिणः"। यथा विद्यार्थस्यौपकुर्वाणस्यामीन्धनादिनियम उक्तः। अनेन नियमेन श्रीरन्यासः परित्यागः। ब्रह्म-चारिणो नैष्ठिकस्येत्यर्थः । गौतमः ( ३।४-८ ) — " तत्रोक्तं ब्रह्मचारिणः । आचार्याधीनत्व- २५ मान्तम्। गुरोः कर्मशेषेण जपेत् । गुर्वभावे तत्पत्न्यै वृत्तिः । तद्भावे तद्पत्यवृत्तिस्तद्भावे वृद्धे सबह्मचारिण्यमौ वा। एवंवृत्तो ब्रह्मलोकमवामोति जितेद्रियः" इति। तत्रोपकुर्वाणप्रकरणे यदुक्तमग्नींधनभैक्षाचरणादि तन्नेष्ठिकस्यापि भवतीत्यर्थः । कर्मशेषेण गुरुश्रुषातिरिक्ते काले वेदं जपेत्। एवं वृत्तं यस्य सः एवंवृत्तो। ब्रह्मलोकमवाप्नोति स चेज्जितेंद्रियः। स च मनुना दुर्शितः (२।९८)—

"हुत्वा स्पृष्ट्वा च हृष्ट्वा च श्रुत्वा बात्वा च यो नरः।न हृष्यति ग्लायति वा स विज्ञेयो जितेदियः"॥इति। स एव ( २।१८१ )—

"स्वमे सिक्त्वा ब्रह्मचारी द्विजः शुक्रैमकामतः। स्नात्वाऽर्कमचियत्वा त्रिःपुनमामित्यृचं जपेत् ॥ "एकः शयीत सर्वत्र न रेतः स्कंदयेत्कचित्। कामाद्धि स्कंदयँन्रेतो हिनस्ति वतमेव तत्॥(१८०) "एकादशेंद्रियाण्याहुर्यानि पूर्वे मनीषिणः। तानि सम्यव्यवक्ष्यामि यथावदनुपूर्वशः॥ (८९) अप

९ **ख-**सिक्त्वा। २ क्ष-क्ल। ३ क्ष-येद्रे। ९६-[स्मृ. मृ. फ.]

"श्रोत्रं त्वक् चश्चषी जिव्हा नासिका चैव पंचमी। पायूपस्थौ हस्तपादौ वाक्चैव दशमी स्मृता॥(६०)
" बुद्धींदियाणि पंचैषां श्रोत्रादीन्यनुपूर्वशः। कर्मोदियाणि पंचैव पाय्वादीनि प्रचक्षते॥ (९१)
" एकादशं मनो ज्ञेयं स्वगुणेनोभयात्मकम्। यस्मिन् जिते जितावेतौ भवतः पंचकौ गणौ॥(९२)
" इंद्रियाणां 'हि चरतां विषयेष्वपहारिषु। संयमे यत्नमातिष्ठेदिद्दान्यंतेव वाजिनाम्॥ (८८)
"इंद्रियाणां प्रसंगेन दोषमुच्छत्यसंशयम्। संनियम्य त तान्येव ततः सिद्धिं निगच्छति"॥(९३)इति।

५ ''इंद्रियाणां प्रसंगेन दोषमुच्छत्यसंशयस्। संनियम्य तु तान्येव ततः सिद्धिं निगच्छति''॥(९३)इति। संवर्त्तः—

"ब्रह्मचारी तु यः स्कंदेत्कामतः शुक्कमात्मनः । अवकीर्णिवतं कुर्यात्स्नात्वा शुद्धेदकामतः "॥ कामतः बुद्धिपूर्वकिमित्यर्थः । बोधायनः (२।२।२९-३२)—"यो ब्रह्मचारी स्त्रियमुपे-यात्सोऽवकीर्णी। स गर्दभं पशुमालभेत। नैर्ऋतः पशुः पुरोडाशश्च रक्षोदेवतो यमदेवतो वा। शिश्वा-

१० त्प्राशित्रमप्स्ववदानैश्चरतीति विज्ञायते" इति । नैक्तत इति पशुः पुरोडाशश्च निर्क्रतिदेवतः रक्षोवेदवतः। यमदेवतो वा। यहैवत्यः पशुस्तहैवत्यः पुरोडाश इति पिरभाषासिद्धस्यानुवादः। प्राशित्रं शिश्वावयवाद्दात्वयं हृद्याद्यवयवमप्सु प्रचिरतव्यं अन्यष्ठौकिकेऽग्नौ कर्तव्यमित्यर्थः। विस्वष्टस्तु ( २२।१-२ ) " ब्रह्मचारी चेत्श्चियमुपेयाद्रण्ये चतुष्पथे लोकिकेऽग्नौ रक्षोदैवैत्यं गर्दभम् मालभेत्। तेन नैक्ततं वा चर्रुं निर्वपेत् " इति । आपस्तंबः ( १।२६।८-९ )—"गर्दभेनावकीणीं

१५ निर्ऋतं पाकयज्ञेन यजेत। तस्य ज्ञूदः प्राश्नीयात्" इति। पाकयज्ञेन स्थालीपाकविधानेन। तस्य गर्दभस्य। सैर्पिषं हविरुच्छिष्टं ज्ञूदः प्राश्नीयात्तेन सिर्पिष्मता ब्राह्मणं भोजयेदित्यस्यापवादः। अत्र मनः (२१।११८)—

"अवकीणीं तु काणेन गर्दभेन चतुष्पथे। पाकयज्ञविधानेन यजेत निर्कतिं निशि "॥ इति। हारीतः-अवकीणीं निर्कत्ये चतुष्पथे गर्दभं पशुमालभेत पाकयज्ञेन धर्मेण भूमौ पशु-

२० पुरोडाशश्रपणमवदानैः प्रचर्याज्यस्य जुहोति कामावकीणोंऽस्मि कामकामाय स्वाहेति "। गीतमस्तु (२३१९०-१९)—" गर्दभेनावकीणों निर्ऋतिं चतुष्पथे यजेत् । तस्याजिनमूर्ध्ववालं परिधाय लोहितपात्रः सप्त गृहान्भैक्षं चरेत्कमीऽऽचक्षाणः । संवत्सरेण शुध्येत् " इति । तस्यैव गर्दभस्याजिनमूर्ध्ववालमुपरिलोम वसित्वा पाँकेन लोहितं मृन्मयं पात्रं हस्ते गृहीत्वा अवकीणिने मह्यं भिक्षां देहीति स्वकमीऽऽचक्षाणः सप्तसु गृहेषु भैक्षं चरेत्संवत्सरमेतद्वतं २५ चरन्छुद्धो भवतीत्यर्थः। तथा च मनुः (११।१२३)—

"तेभ्यो छब्धेन भैक्षेण वर्त्तयन्नैककालिकम् । उपस्पृशं स्त्रिषवणमब्देनैकेन शुध्यति"॥ संवर्त्तोऽपि—

" ब्रह्मचारी तु यो गच्छेत्स्त्रियं कामप्रपीडितः। प्राजापत्यं चरेत्क्रच्छ्रमेकमब्दं समाहितः॥
" निर्वपेच पुरोडाशं ब्रह्मचारी तु पर्वणि। मंत्रैः शाकलहोमीर्थेरग्नावाज्यं च होमयेत्"॥ इति।
३० शांडिल्यः—

भाष्य निर्मातिक मंत्रायश्चित्तं तत्प्रकरणे वश्यते । इति । इति विक्रिक्षमीदिन । इति । कियं ज्ञाप्य विक्रिक्ष विक्रिक्य विक्रिक्ष विक्रिक्य विक्रिक्ष विक्रिक्ष विक्रिक्ष विक्रिक्ष विक्रिक्ष विक्रिक्ष विक्रिक्ष विक्रिक्य विक्रिक्ष विक्रिक्ष विक्रिक्ष विक्रिक्ष विक्रिक

५ अथ स्नातकधर्माः । तत्र मनुः ( ४।३३–३६ )—

१ विचरतामिति मुद्धितपाठः । २ क्स-देवतं । ३ खा - सर्वं मिश्रितं । ४ क्स-सिका। ५ ख-यावके । ६ ख-वे ।

| " वैणवीं धारयेयाष्टिमंतर्वासस्तथोत्तरम् । यज्ञोपवीतद्दितयं सोद्कं च कमंडलुम् ॥                                                                                                |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| " छत्रं चे ब्लाधिममलं पादुके चाप्युपानही । रौक्मे च कुंडले वेदं कृतकेशनसः शुचिः॥                                                                                              |                 |
| " स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्याद्घहिर्माल्यं च धारयेत् । शुक्कांबरधरो नित्यं सुगंधः प्रियद्र्शनः"॥ स्मृतिरत्ने—                                                                 |                 |
| " धौतवस्त्रेर्गधपुष्पैः क्षालनैर्दतधावनैः । श्रीकामी भूषणाद्येश्व स्वशक्तचा भूषयेत्तनुम्" ॥                                                                                   |                 |
| बोधायनः (१।२।२-६)-" अंतर्वास्युत्तरीयं वैणवं दंडं धारयेत्सोदकं च कमंडलुं द्वियज्ञो-                                                                                           | 30              |
| पवीत्युष्णीषमजिनं कृतोपानहाँ छत्रं च " इति । गौतमः ( ९।२-३ )-" स्नातकः । नित्यं                                                                                               |                 |
| शुचिः सुगंधिः स्नानशीलः " इति । सुगंधत्वविधानादेव निर्गधमाल्यनिषेधः । तथा च                                                                                                   |                 |
| गोभिलः-" नागंधां स्रजं धारयेद्न्यत्र हिरण्यस्रजः " इति । वद्भवसिष्टः-                                                                                                         | la lata<br>Lata |
| " चौलवत्सकलं याह्यं स्नातकर्मणि भूपते । शुभे षष्ठे वासरं च चरेतु स्नातकव्रतम् ॥                                                                                               | 94              |
| " समिद्भिर्यज्ञवृक्षोत्थैर्यद्वा वीहियवादिभिः। अग्निं यजेब्बाहृतिभिर्यद्वा मंत्रैस्तु शाकलैः॥                                                                                 |                 |
| " तीर्थसेवी मिताहारी त्यजेदष्टांगमैथुनम् । स्मरणं कीर्तनं केल्विप्रक्षणं गृह्यभाषणम् ॥                                                                                        |                 |
| " संकल्पोऽध्यवसायश्च किया निर्वृत्तिरेव च। एतन्मैथुनमष्टांगं प्रवदंति मनीषिणः " ॥ इति ।                                                                                       |                 |
| काठकगृह्ये—                                                                                                                                                                   |                 |
| " विवाहदिवत्सापूर्वे तिहिने स्नानमाचरेत् । विवाहदिवसाधस्ताद्भवेत्तु स्नातकवतम् ॥                                                                                              | २०              |
| " विवाहदिवसे कुर्वन्नं कुर्यातीर्थसेवनम् । न च शांकळहोमोऽस्ति तदा नक्षत्रदर्शनात् ॥                                                                                           |                 |
| " रात्रावेवोद्घहेत्कन्यां न स्नानं दिवसे दिवा " इति । संग्रहे—                                                                                                                |                 |
| "स्नातस्तूपयमाद्वीङ्मृतो याति न सद्गतिम्। तस्मादासभवैवाह्यः स्नातकर्म समाचरेत् "॥ दृक्षाः- "अनाश्रमी न तिष्ठेत दिनमेकैमपि दिजः। आश्रमेण विना तिष्ठन्त्रायश्चित्तीयते हि सः "॥ |                 |
| इति । स्नातकधर्माः ॥                                                                                                                                                          | રષ્             |
| अथ विवाहः । अत्र विष्णुः—                                                                                                                                                     |                 |
| " वेदानधीत्य यत्नेन पाठतो ज्ञानतस्तथा । समावर्तनपूर्व तु लक्षण्यां स्त्रियमुद्दहेत् "॥                                                                                        |                 |
| मनुः ( २।४ )—                                                                                                                                                                 |                 |
| "गुरुणाऽनुमतः स्नात्वा समावृत्तो यथाविधि । उद्दहेत द्विजो भार्यी सवर्णी लक्षणान्विताम्" ॥                                                                                     |                 |
| अथ कन्यालक्षणम्।                                                                                                                                                              | 30              |
| "नोद्वहेत्कपिलां कन्यां नाधिकांगीं न रोगिणीम्।नालोमिकां नातिलोमां न वाचालां न पिंगलाम्॥(८)                                                                                    |                 |
| कपिलां केशाक्षिभ्यां पिंगलां त्वचा।                                                                                                                                           |                 |
| " नर्क्षवृक्षनदीनाम्नीं नान्त्यपर्वतनामिकाम्। न पश्यिहिप्रेष्यनाम्नीं न विभीषणनामिकाम्॥ (९)                                                                                   |                 |
| "अव्यंगांगीं सौम्यनाम्नीं हंसवारणगामिनीस्। तनुरोमकेशद्शनां मृद्दंगीमुद्दहेत्स्त्रियस् (१०)"॥                                                                                  |                 |
| यमः                                                                                                                                                                           | 34              |
|                                                                                                                                                                               |                 |

"-हस्वा दीर्घा कुशा स्थूठा पिंगाक्षी गौरपांडरा। न पूज्या न च सेव्या सा पतिमृत्युकरी यतः"॥ नारदः-

" दीर्घकुत्सितरागार्त्ता व्यंगा संस्पृष्टमेथुना । धृष्ठाऽन्यगतभावा च कन्यादोषाः प्रकीर्तिताः" ॥

्प "न श्मश्रुव्यंजनवर्ती न चैव पुरुषाकृतिम्। न घर्षरस्वरां क्षामां तथा काकस्वरां न च ॥ " नानिबद्धेक्षणां तद्दहत्ताक्षीं नोद्देहद्यः ॥

" यस्याश्च रोमशे जंघे गुल्फी यस्यास्तथोन्नता । गंडयोः कूर्पकी यस्या हसंत्यास्तां च नोद्वहेत्॥

" नातिरूक्षैच्छविं पांडुकरजामरुणेक्षणाम् । आ पीनहस्तपादां च न कन्यामुद्दहेद्वघः ॥

" न वामनां नातिदीर्घा नोद्वहेत्संहतभ्रवम् । न चातिच्छिद्रदशनां न करालमुखीं नरः ॥ १० " पार्ष्णिस्थूलां रोमशीलां यमलां स्यावदांतिनीम् । सन्नतभूलतां चैव पिंगलाक्षीं च नोद्वहेत् ॥ "बंधुहीना च या कन्या या कन्या चैव जनमतः। रोगिणी वंशहीना च तां कन्यां परिवर्जयेत्॥

"नातिकेशामकेशां वा नातिकृष्णां च पिंगलाम्। निसर्गतो अधिकांगां वा न्यूनांगां वा अपि नोद्वहेत्॥ "नाविशुद्धां सरोमां वा कुञ्जां वाऽपि न रोगिणीम्।न दुष्टां दुष्टवाक्यां वा विहीनां पितृमातृतः"॥इति

शातातपः-

" हंसस्वरां मेघवर्णां मधुपिंगललोचनाम् । तादृशीं वरयेत्कन्यां गृहस्थः स्वयमेघते" ॥ सवर्णोद्वाहे नियममाह मनुः (३१५)—

" अस्पिण्डा च या मातुरसगोत्रा च या पितुः । सा द्विजानां प्रशस्ता स्त्री दारकर्मण्यमैथुनी " ॥ अमैथुनी अक्षतयोनिः । असपिण्डा समान एकः पिण्डो देहो यस्याः सा सपिण्डा । न सपिण्डा असपिण्डा । सपिण्डता च एकशरीरावयवान्वयेन भवति । तथाहि । पुत्रस्य पितृशरीरा-

२० वयवान्वयेन पित्रा सह सपिण्डता । एवं पितामहादिभिरपि पित्रादिद्वारेण एकश्ररीरावयवा-न्वयात। एवं मातृशरीरावयवान्वयेन मात्रा। एवं मातामहादिभिरपि मात्रादिद्वारेण। तथा मातृ-ष्वसमातुलादिभिः पितृब्यपितृष्वस्नादिभिरपि एकश्ररीरावयवान्वयात् । तथा पत्युः सह पतन्या एक शरीरारम्भकतया। एवं आतुभार्याणामपि परस्परमेक शरीरारब्धैः सहैक शरीरारम्भकत्वेन। एवं यत्र यत्र सपिण्डशब्द्स्तत्रतत्र साक्षात्परंपरया वा एकशरीरान्वयो वेदितव्यः। एकशरीरान्वयश्च

२५ श्रुतितोऽवगम्यते " आत्मा हि जज्ञ आत्मन " इति " प्रजामनुप्रजायसे " इति च । तथा गर्भोपनिषदि-"एतत्षाट्कौशिकं शरीरं। त्रीणि पितृतस्त्रीणि मातृतः। अस्थिस्नायुमज्जानः पितृतः। एवं त्वङ्कांसरुधिराणि मातृतः" इति । " अङ्काद्ङ्कात्संभवसि प्रजायस्व प्रजया।तत्रायं जायते स्वयम्" इति च । आपस्तम्बः (२।२४।२)—"स एवायं विरूढः पृथक्प्रत्यक्षेणोपलम्यते" इति ।

निर्वाप्य पिण्डान्वयेन तु सापिण्डचे मातृसंताने भ्रातृपितृव्यादिषु च सापिण्डचं न स्यात् । समुदायशक्तचाङ्गीकारेण रूढिपरिग्रहे अवयवशक्तिस्तत्र तत्रावगम्यमाना परित्यक्ता स्यात्" इति । विज्ञानेश्वरीये (पृ. १२ पं २१-३०; पृ १३; पं १-५) । स्मृतिचंदिकायां तु (पृ. ६७ प.११)''एकस्यां पिण्डदानिकयायां दातृत्वेन पिण्डभाक्त्वेन लेपभाक्त्वेन वाऽनुप्रविष्टानां भवति साविण्डचम्

ः "लेपभाजश्वतुर्थाद्याः पित्राद्याः पिण्डभागिनः। पिण्डदः सप्तमस्तेषां सापिण्डचं सप्तपूरुषम्"॥ इति

१ क्ष-शुष्क।

स्मृतेः । न च निर्वाप्य पिण्डापेक्षया सापिण्डचवर्णने भावृपितृन्यादिषु सापिण्डचं न स्यादिति राङ्कनीयम्। एकोहेर्यावछेदेनैकिकियान्ववित्वसंभवात् " इत्यभिहितम्। अत्र सार्वभौमः—

"एकोहेरयावच्छेदेन एककियान्वायिनःसपिण्डा इत्यभिधानेन भ्रातृपितृव्यादिसापिण्ड्य-सिद्धावपि स्वसृद्धहितृमातृष्वसृमातुष्ठतद्दुहितृणामेकिकियान्वयित्वाभावेन सापिण्ड्यं न स्यात् । ततश्च पञ्चमात्सप्तमादित्यादिवचननिचयस्य वैयर्थ्यं स्यात् । अतो छेपभाजश्चतुर्थाद्या ५ इत्युक्तं सापिण्ड्यम् ।

" अनन्तरः सिपंडो यस्तस्य तस्य घन भवेत् " "पुत्राभावे सिपण्डा मातृसिपण्डाः शिष्याश्च द्युः" । इति मनुंगौतंमाद्युक्तद्।यभाक्तौध्वंदेहिककर्तृत्विविषयमिति एकशरीरावयवान्वयद्वारेण साक्षात्पारंपर्येण वा सापिंड्यवर्णने सर्वत्र सर्वस्य यथाकथंचिद्नादौ संसारे तत्संभवादिति योऽतिप्रसंगः संभवित स दोषो मन्वादिवचनैः परिहर्तव्यः । तथा च मनुः ( ५।६० )—

" सपिण्डता तु पुरुषे सप्तमे विनिवर्तते"। गौतमः (४।१।३)—"गृहस्थः सहशीं भार्यी विदेतानन्यपूर्वी यवीयसीम् । असमानप्रवरैविवाहः । ऊर्ध्वे सप्तमात्पितृबंधुभ्यो बीजिनश्च मातृ-बन्धुभ्यः पञ्चमात् " इति ।

**राङ्ख्य-"** दारानाहरेत्सदृशानसमानार्षयानसंबंधानसप्तमात्पितृमातृबन्धुभ्यः " इति ॥

वसिष्ठश्च (८।१-२)- "असमानार्षेयामस्पृष्टमैथुनामवरवयसीं भार्यी विंदेत । पश्चर्मी १५ मातृबन्धुभ्यः सप्तमीं पितृबंधुभ्यः" इति । अतीत्येति रोषः ।

यदाह पेठीनसिः—" असमानार्षेयां कन्यां पंच मातृतः परिहरेत्सप्त पितृतः " इति । विष्णुरपि (२४।९-१०)" असमोत्रामसमानप्रवरां भार्यो विन्देत । मातृतः पश्चमादूर्ध्व पितृतः सप्तमात्" इति । याज्ञवल्क्यः ( आ. ५२-५३)—

"अविष्ठुतब्रह्मचर्यो ठक्षण्यां स्त्रियमुद्दहेत् । अनन्यपूर्विकां कान्तामसिष्ठे यवीयसीम् ॥ २० 
"अरोगिणीं आतृमतीमसमानार्षगोत्रजाम् । पत्रमात्सप्तमादूर्ध्वं मातृतः पितृतस्तथा"॥इति ।
अनन्यपूर्विकां पुरुषान्तरापरिगृहीताम् । कान्तां कमनीयाम् । वाढुः मनोनयनेष्टकारिणीम् । "यस्यां मनश्रक्षषोर्निबन्धस्तस्यामृद्धिः" इति आपस्तंबस्मरणात् (गृ. सू. १।२।२०) ।
यवीयवसीं वयसा प्रमाणतश्च न्यूनाम् । इति कन्यालक्षणम् ।

अथ वधूवरयोर्वयःप्रमाणम् । अत्र बृहस्पतिः—

" त्रिंशद्दर्षो दशाब्दां तु भायी विंदेत मानवः । एकविंशतिवर्षो वा सप्तवर्षीमवाप्नुयात् " ॥

अङ्गिराः—

" वयोधिकां नोपयच्छेदीर्घी कन्यां स्वदेहतः । स्ववर्षाद्वित्रिपचादिन्यूनां कन्यां समुद्देहत् " ॥

विष्णुः—

"वर्षेरेकगुणां भार्यामुद्दहेत् त्रिगुणो वरः । ज्यष्टवर्षोऽष्टवर्षा वा वयोमात्रावरा च या "॥ ३० वयोमात्रावरा च येत्युक्तेर्द्विज्यादिकतिपयमासैक्ता नोद्दाह्या । नारदैः—
"हीनाङ्गामधिकाङ्गां च वराद्दीर्घां वयोधिकाम् । नोपेयाद्रोगिणीं नारीं दीर्घमायुर्जिजीविषः"॥ इति । अरोगिणीं "वातगुल्मारुमरीकुष्ठमहौद्ररभगंद्राः । अर्शीसि ग्रहिणीत्यष्टौ महारोगाः प्रकीर्तिताः" इत्युक्तमहारोगरहिताम् । अातृमर्ती पुत्रिकाकरणभयात् । यदाह मनुः ( २।११ )—

१ अ. ९ १ळो. १८७ । २ अ. १५ सू. ११ । ३ क-व्यासः । ४ क्ष-गर्मिणी ।

"यस्यास्तु न भवेद्धाता न विज्ञायेत वा पिता। नोपयच्छेत तां कन्यां पुत्रिकाधर्मशंकया "॥ अनेन न पितुः संकल्पमात्राद्पि पुत्रिका भवतीति गम्यते। अत एव गौतमः (२८१७)— "अभिसन्धिमात्रात्पुत्रिकेत्येके" इति। सा च कथं पुत्रिका भवतीत्यपेक्षिते मनुराह (९।१२७)— "अपुत्रोऽनेन विधिना सुतां कुर्वीत पुत्रिकास्। यद्पत्यं भवेद्स्यां तन्मम स्यात्स्वधाकरस्"॥ इति। भ विस्रोपि (१७१७)—

"अश्रातृकां प्रदास्यामि तुभ्यं कन्यामलंकृताम् । अस्यां यो जायते पुत्रः स मे पुत्रो भवेदिति"॥ इयमेव मे पुत्र इति वा । एतच्चाग्रे वक्ष्यते । असमानार्षगोत्रजाम् । आर्षः प्रवरः गोत्रं प्रसिद्धम् । समानता नामतो वेदितव्या । गोत्रप्रवरौ पृथकपृथवपर्युदासे निमित्तम् । समानार्ष-जामसमानगोत्रजामिति । "परिणीय सगोत्रां तु समानप्रवरां तथेति" च भेदेन स्मरणात् । १० बोधायनः—

" एक एव ऋषिर्यावत्प्रवरेष्वनुवर्त्तते । तावत्समानगोत्रत्वमन्यत्राङ्गिरसो भृगोः" ॥ समानगोत्रत्वं समानप्रवरत्वस् । भृग्वंगिरोगणेषु विशेषमाह स एव—

" बार्षेयसंनिपाते अविवाहस्रयार्षेयाणां ज्यार्षेयसंनिपाते पत्रार्षेयाणाम् " इति ।

" अत्र चासिपण्डामित्यनेन पितृष्वसृमातृष्वसृमातुलादिद्विहितृनिषेधः। असगोत्रामित्यने-१५ नासिपेंडाया अपि भिन्नसन्तानजायाः समानगोत्राया निषेधः। असमानप्रवरामित्यनेन अस-पिंडजाया असगोत्राया अपि समानप्रवराया निषेधः। यथा यास्कवाधूलमौनमोकानां गोत्रभेदेऽपि तेषां भार्गववीतहृष्यसावेद्सेति समानप्रवरत्वम्।

" पंचमात्सप्तमादूर्ध्वमिति मातृतः मातृसंताने पंचमादूर्ध्वं पितृतः पितृसंताने सप्तमादूर्ध्वं सापिण्ड्यं निवर्त्तते" इति शेषः । अतश्चायं सपिण्डशब्दोऽवयवशक्त्रचा वर्त्तमानः पङ्कजादि-३ शब्दविश्वयतविषय एव । तथा च पित्राद्यः षट्ट सपिण्डाः । पुत्राद्यश्च षट्ट आत्मा च सप्तमः ।

संतानभेदेऽपि यतः संतानभेद्स्तमादाय गणयेत् । यावत्सप्तम इति सर्वत्र योजनीयम् । सिपण्डसमानगोत्रसमानप्रवरासु सुभार्यात्वमेव नोत्पयते । रोगिण्यादिषु तु उत्पन्नेऽपि भार्यात्वे दृष्टिविरोध एवेति विज्ञानेश्वरेणोक्तम् (ए. १३ पं. २५-२६ ) । "अप्रतानां तु स्त्रीणां सापिण्डचं त्रिपुरुषं विज्ञायत " इति (४।१८) वसिष्ठवचनमाशौचे विषयमिति विज्ञाने३५ श्वरादिभिर्निर्णीतम् (प्रा. ए. १८१) मातृगोत्रजामपि अपरिणेयां केचिदिच्छान्त

" मातुलस्य सुतामूढ्वा मातृगोत्रां तथैव च । समानप्रवरां चैव गत्वा चान्द्रायणं चरेत् "॥इति शातातपस्मरणात् । " सगोत्रां मातुरप्येके नेच्छन्त्युद्धाहकर्माणि " इति व्यासस्मरणाचेति । मातृगोत्रामिति गोत्रग्रहणं सिपण्डपरिमत्यन्ये । अखण्डादृर्शे— "कूटस्थमंतराले स्थाप्य तमादायान्योन्यगणने सित पितृपक्षे सप्तपुरुषानतीत्य या कन्या विवाहेच्छोः पुरुषस्याष्टमी भवति

30 सा विवाह्या। तथा मातृपक्षे कूटस्थमारभ्यान्योन्यगणने सित पञ्चपुरुषानतीत्य विवाहेच्छोः पुरुषस्य षष्टी भवति सैव विवाह्याऽस्य " इति। एवं च बहुस्मृतिसंमतत्त्वात्पञ्चमात्सप्तादूर्ध्वमेव विवाहः न ततोऽर्वागिति स्थितम्। तथा च नारदः (१२।७)—

"पञ्चमात्सप्तमाद्वीक् बन्धुभ्यः पितृमातृतः । अविवाह्या सगोत्रा च समानप्रवरा तथा" ॥विष्णुः— "पञ्चमात्सप्तमाद्धीनां यः कन्यामुद्दहेद् द्विजः । गुरुतल्पी स विज्ञेयः सगोत्रां चैवमुद्दहत्"॥इति। ३५ यत्तु—"पञ्चमीं मातृपक्षात्तु पितृपक्षात्तु सप्तमीम्। गृहस्थ उद्दहेत्कन्यां न्याय्येन विधिनोत्तमाम्"॥ इति द्यास्ववचनं तत् पञ्चमीं सप्तमीमतीत्योपरितनामुद्दहेदित्येवं परम् । अत एव मरीचिः— "पञ्चमे सप्तमे चैव येषां वैवाहिकी किया। क्रियापरा अपि हि ते पतिताः शूद्रतां गताः"॥इति। मनुः (११।१७१–१७२)—

"पैतृष्वसेयीं भगिनीं स्वस्रीयां मातुरेव च । मातुश्च आतुराप्तस्य गत्वा चान्द्रायणं चरेत् ॥ "एतास्तिस्रस्तु भार्यार्थे नोपयच्छेत बुद्धिमान् । ज्ञातित्वेनानुपेयास्ता पतितो ह्यपयन्नरः"॥ ५ व्यासः ( )—

" जन्मनाम्नोरिवज्ञान उद्देहदिविशंकितः। मातुः सिपण्डा यत्नेन वर्जनीया द्विजातिभिः॥ "वृतीयां मातृतः कन्यां वृतीयां पिवृतस्तथा। शुल्केन चोद्दिहिष्यन्ति विप्राः पापविमोहिताः"॥इति। मातृतः मातृपक्षे वृतीयां मातुलसुतां पिवृतः पिवृपक्षे वृतीयां पैवृष्वसेयीमित्यर्थः। शातातपः— "समानप्रवरां कन्यामेकगोत्रामथापि वा। विवाहयति यो मूद्धस्तस्य वश्यामि निष्कृतिम्॥ १० "उत्सृज्य तां ततो भार्या मातृवत्परिपालयेत्। कृत्वा तस्याः समुत्सर्गमातिकृच्छ्रं विशोधनम्"॥इति। "गायत्रीं यस्य यो द्याद्यो वा द्यादिमां द्विजः। तद्गोत्रे तत्कुले वाऽपि विवाहं नैव कारयेत्"॥ आपस्तंबः—

" समानप्रवरां कन्यां सगोत्रामुपगम्य च । तस्यामुत्पाय चण्डालं ब्राह्मण्यादेव हीयते"॥ इति । कल्पसारे—

"अमत्योढा सगोत्रा चेन्मातृवद्दिभृयात्तु ताम्। चान्द्रायणं चरित्वाऽन्यामुपयच्छेत कन्यकाम् ॥ "कुच्छाब्द्पादं कुर्वीत प्रजाता यदि सा भवेत् । मिन्दाहुती द्वे जुहुयात्तस्यान्ते चरितवतः॥

" तस्यां प्रसूते निर्दोषः काश्यपो गोत्रतः स्मृतः । ऊढा चेत् बुद्धिपूर्वं स्याद्धस्तल्पसमं चरेत् ॥

" तस्यां प्रसूतश्चण्डालः सर्वकर्मबहिष्कृतः ॥ " इति । स्मृत्यर्थसारे—

" यदि कश्चित् ज्ञानतस्तां कन्यामूद्वोपगच्छति। गुरुतल्पत्रताच्छुद्धो गर्भस्तज्जोऽन्त्यतां वजेत्॥ २० " भोगतस्तां पित्यज्य पाळयेज्जननीमिव। अज्ञानाचेदैन्द्वेन द्युध्यद्वर्भस्तु काश्यपः"॥ इति। आपस्तंबैः (२।११।१५–१६)—"सगोत्राय द्वहितरं न प्रयच्छेनमातुश्च योनिसंबन्धेभ्यः"॥ इति। कात्यायनः " प्रवरेरेषामिववाहः" इति। माधवीये पराशरोऽपि—

" पितुः पितृष्वसुः पुत्राः पितुर्मातृष्वसुः सुताः । पितुर्मातुष्ठपुत्राश्च विज्ञेयाः पितृबान्धवाः ॥ " मातुः पितृष्वसुः पुत्राः मातुर्मातृष्वसुः सुताः । मातुर्मातुष्ठपुत्राश्च विज्ञेया मातृबान्धवाः ॥ २५ " विवाहो नैष्यते तत्र पितुर्मातुश्च बन्धुषु "॥

सुमन्तः—" पितृष्वसृसुतां मातृष्वसृसुतां मातुलसुतां मातृसगोत्रामुद्दाह्य चान्द्रायणं चरेत्। परिष्वज्येनां विभृयात् " इति ।

पैठीनसिः— "पितृमातृष्वसृदुहितरो मातुलसुता धर्मतो भगिन्यस्तां वर्जयेत् "। स एव—
"उद्दहेत सगोत्रां तु तनयां मातुलस्य च। ऋषिभिश्चैव तुल्योऽपि स तु चान्द्रायणं चरेत्"॥ इति। ३०

गोतमः (२१।१-२)-"ब्रह्महा सुरापी गुरुतल्पगो मातृपितृयोनिसंबन्धागुस्तेननास्तिक-निदितकर्माभ्यासिपतितात्याग्यपतितत्यागिनः पतिताः। पातकीसंयोजकाश्च " इति ।

चान्द्रिकायाम् ( आ. ६७२ पं. १८ )— "स्त्रीसंतितस्तथा पुंसां न विवाह्ये उभे मते । स्त्रीपुंसोस्तु विवाह्या स्यात्पञ्चमात्सप्तमात्परम्॥" इति ।

'चतुर्थीमुद्गहेत् ' इत्यादीनि अर्वाग्विवाहपराणि वचनानि विजातीयविषयाणि । यथाह शङ्खः—

"यद्येकजाता बह्वः पृथक्क्षेत्राः पृथक् जनाः। एक पिण्डाः पृथक् शौचाः पिण्डस्त्वावर्तते त्रिषु॥"इति। एकस्माद्वाह्मणादेर्जाताः पृथक्क्षेत्राः भिन्नजातीयासु स्त्रीषु जाता ते पृथक् जनाः । समान-५ जातीयासु भिन्नासु स्त्रीषु जातास्ते एकपिण्डाः सिपंडाः। किंतु पृथक् शौचाः शौचपकरणे वक्ष्यते । पिण्डस्त्वावर्त्तते त्रिष्विति त्रिपुरुषमेव सापिण्डचमित्यर्थः । तथैव चतुर्थीविवाहः क्षत्रियविषय इति व्यक्तमुक्तवान् । अखण्डाद्रश्लारः—

" त्रीनतीत्य मातृतः पंचातीत्य पितृतः" इति **पैठनसिव**चनं क्षत्रियाविषयमिति व्याख्येयम् इति ।

९० "तृतीयात्क्षत्रियो मातुः पश्चमात्पितृतः पराम् । समुद्गहेत्सवर्णी तु पश्चमात्सप्तमात्पराम्'॥ इति कण्ववचनबलात् 'त्रीनतीत्य मातृतः ' इति पेठीनसिवचनं क्षत्रियादिविषयमिति वरदराजीये निर्णीतम् । विज्ञानेश्वरीयेऽपि ( पृ. १४ पं. ७५ ) यद्पि वसिष्ठेनोक्तम्—

"पञ्चमीं सप्तमीं चैव मातृतः पितृतस्तथेति " यद्पि " त्रीनतीत्य मातृतः पञ्चातीत्य पितृतः"इति पेठीनसिनाऽपि अवीङ्गिषेधार्थं न पुनस्तत्प्रात्त्यर्थमिति सर्वस्मृतीनामिवरोधः। एतच १५ पंचमात्सप्तमादृर्ध्वं मातृतः पितृतस्तथेति वचनं समानजातीये दृष्टव्यम्। विजातीये तु "ययेकजाता बहव" इति शङ्खवचनात् त्रिपूरुषमेव सापिण्डचमिति सार्वभौमीये। चतुर्थ्योदिविवाहे प्रवर्त्त-मानस्य छोकस्य भ्रान्तिरेव मूलम्। विजातीयविषयस्य चतुर्थीमुद्दहेदित्यादेः सजातीयविषयत्वावगमात्। अन्धपरंपरा वा नान्यित्विवत्मृत्रम्। यदि कथंचित्विवद्वचनं कृच्छ्रलब्धं तथापि "मन्वर्थविपरीता तु या स्मृतिः सा न शस्यते। एकतः सर्वमुनयो याज्ञवल्क्यस्तथैकतः॥

२० " यदुक्तवान्धर्मशास्त्रं तत्प्रमाणं प्रमीयताम् " इति मनुयाज्ञ वल्क्यादिप्रबलस्मृतिविरोधेन तिदेव त्याज्यम् । एवं शास्त्रविरोधे लोकाचारश्च त्याज्यः । तथा कात्यायनः—

"स्मृतेर्वेद्विरोधे तु परित्यागो यथा भवेत् । तथैव ठाैकिकाचारं स्मृतिबाधात्परित्यं जेत्॥" विसिष्ठोऽपि (११४–५)—" श्रुतिस्मृतिविहितो धर्मस्तद्छाभे शिष्टाचारः प्रमाणम् " इति । शास्त्रविरोधे शिष्टाचारो न प्रमाणमित्यर्थः । तथा गौतमः (१११२०)—

२५ " देशजातिकुलधर्मा आम्नायैरविरुद्धाः प्रमाणम्" इति । तदेवमुसवर्णासु नारीषु विवाहश्च द्विजा-तिभिरिति कलावसवर्णाविवाहनिषधान्मनुयाज्ञवल्क्यादिभिः पञ्चमात्सप्तमादूर्ध्वमेव विवाह-विधानात्तद्वीवपातित्यादिप्रत्यवायस्मरणाच पञ्चमात्सप्तमाद्वीग्विवाहो निन्दितः । सपत्नी-मातुः मातृत्विनिरूपणम् । एवमाऽपञ्चमात्सपत्नीमातृबन्धुवर्गोऽपि परिहार्यः। तत्रैकशरीरावयवा-नवयलक्षणसापिंडचाभावेऽपि अतिदेशे न सापिण्ड्यासिद्धेः । तथा सुमन्तुः—" पितृपत्न्यः

३० सर्वा मातरस्तद्भातरो मातुल्लास्तत्सुता मातुल्लसुतास्तत्स्वसारश्च मातृष्वसारस्तत्सुता मातृस्वसृसुता-स्तद्द्वितरश्च भगिन्यस्तद्पत्यानि भागिनेयानि तस्मात्ता नोपयन्तव्याः । अन्यथा संकरकारिकाः स्युः" इति । स्मर्यते चापि सापिण्डचम् । "एकत्वं सा गता भर्त्तुः पिंढे गोत्रे च स्तके" इति ।

" भर्तुः पत्न्या सहैकशरीरोत्पादकलक्षणसापिण्डचसद्भावाच्च पुत्राद्गिनां पितृ-शरीराक्याबान्वयद्वारेण सपत्नीमातृतत्सपिण्डैः सह भवति सापिण्डचम् । अत्र एव हि ' मातृतः पिरृतस्तथा मातृबन्धुभ्यः पञ्चमीं मातृपक्षाच्च' इत्यादिषु सामान्येन मातृशब्दाः प्रयुक्तास्तस्माज्ञानीबन्धुवर्गवत्सपत्नीमातृयोनिसंबन्धो बन्धुवर्गश्च परिहार्य एव । स्मृत्यन्तरे——
"श्रातुस्तु पत्नीभगिनीं तत्सुतां चैव वर्जयेत् । पितुस्तु पत्नी भगिनीं तत्सुतां चैव वर्जयेत्"॥इति ।
एवं सामान्येन पितृशब्दप्रयोगाज्ञनकव्यतिरिक्तपितृकुरुमपि सप्तमाविध परिहार्यम् ।
तथा गौतमः (४।२-३)—"असमानप्रवेरिविवाह ऊर्ध्व सप्तमात्पितृबन्धुभ्यो बीजिनश्च"॥इति । ५
परक्षेत्रे नियोगादुत्पन्नः पुत्र उभयोरपि भवति ।

"अपुत्रेण परक्षेत्रे नियोगोत्पादितः सुतः। उभयोरप्यसौ रिक्थी पिण्डदाता च संमतः"॥ इति याज्ञवल्क्य (व्य. ११७) स्मरणात्। " बीजिनः क्षेत्रिणश्चैव द्यामुष्यायणको हि सः " इति स्मृत्यन्तराच्च। तथा दत्तादीनां द्यामुष्यायणत्वेन गोत्रद्वयं परिहार्यम्।

" गोत्ररिक्थे जनयितुर्न भजेइत्रिमः सुतः । जनकस्य तु गोत्रेण ह्युपनीतो द्विगोत्रकः ॥ १ •

"उपनेतुर्भजेद्गोत्रमसंप्रज्ञातगोत्रवान् । प्रज्ञातगोत्रस्तु भवेद्गुभयं दत्तपुत्रवत् "॥ इति स्मरणात् स एव उपनयनानन्तरमिति पूर्णसंग्रहे । एतच्चोपनयनानन्तरं दत्तपुत्र- विषयम् । तथा पेठीनित्तः "अथ दत्तक्रीतकृत्रिमपुत्रिकापुत्राः परिग्रहेणार्षेण जातास्ते संहता गोत्राद्यामुष्यायणा भवन्ति " इति । अत उभयत्र पत्रमात्सप्तमादूर्ध्वमेव विवाह इति विज्ञानेश्वरीय—( पृ. १४१ ) अखण्डाद्शीवरद्राजीयादिषु निर्णातम् । अपरे १५ तु चिन्द्रकाकाराद्य आहुरेकोद्देशावच्छेदेनैकिकियान्वयिन एव सपिण्डता । तथा च मार्कण्डेयः—

" पिता पितामहश्चेव तथेव प्रपितामहः। पिण्डसंबंन्धिनो ह्येते विज्ञेयाः पुरुषास्त्रयः॥

" लेपसंबन्धिनश्चान्ये पितामहपितामहात् । प्रभृत्युक्तास्त्रयस्तेषां यजमानस्तु सप्तमः ॥

" इत्येष मुनिभिः प्रोक्तः संबंधः सप्तपूरुषः " इति । एवं च सित मातुलसुतादीनामेकपिंड- २० कियानुप्रवेशाभावेनासपिंडत्वात्तिद्ववाहोऽभिमतः । एव 'पंचमान्मातृतः ' 'सगोत्रान्मातुरप्येके नेच्छंति' इत्यादिवचनजातं पुत्रिकाकरणविषयम् । आसुरादिविवाहोढासंतातिविषयं च । अन्यथा मातुः पितगोत्रत्वेन गोत्रांतराभावान्न च भूतपूर्वगत्या मातृसगोत्रत्वं वर्त्तमाने संभवति भूतपूर्वगते- रन्यायत्वात् । पितगोत्रत्वं च

" स्वगोत्राद्धश्यते नारी विवाहात्सप्तमे पदे । एकत्वं सा गता भर्तुः पिँढे गोत्रेऽथ सूतके "॥ २५ इत्यादिस्मृतिभ्योऽवगम्यते । पुत्रिकापुत्रस्य मातृगोत्रत्वमाह छोगाक्षिः—

" मातामहस्य गोत्रेण मातुः पिँडोद्किकया । कुर्वीत पुत्रिकापुत्र एवमाह प्रजापितः "॥ इति । आसुरादिविवाहाविषये मार्केडेयः—

" ब्राह्मादिषु विवाहेषु याऽनूदा कन्यका भवेत् । भर्तृगोत्रेण कर्तव्या तस्याः पिँडोद्किकयाः॥ "आसुरादिविवाहेषु पितृगोत्रेण धर्मवित्"॥ मातृपितृगोत्रेणत्यर्थः। एवं च पुत्रिकाकरणे आसुरादि— ३० विवाहेषु "होमपूर्वं तु यो दत्तः स एव जनकस्य च। गोत्रेण विवहेत्तस्य पुत्राद्दौ न निषधकृत्॥

" दातृगोत्रसमुद्भृतां गृहीतृकुलगोत्रजः । उद्दहेद्शमाद्व्यं नोद्दहेद्देति गौतमः॥

"गायत्रीं यस्य यो द्याचो वा द्यादिमां द्विजः"। तद्गोत्रे तत्कुले वाऽपि च उद्क-पूर्वदानाभावेन स्विष्टिसापिंडचस्य सगोत्रत्वस्य च निवृत्तेर्मातुः स्विपत्रादिसापिंडचसद्भा-वात्। "असिपंडा च या मातुरसगोत्रा च या पितुः" इत्यादीनि वचनानि तद्विषयाणि वेदित- ३५ १७-[स्मृ. मृ. फ.] व्यानि । न तु पुत्रस्य मातृसिपंडित्वाचा मातुः सिपंडा सा पुत्रस्यापीति । किमर्थं मातृमहणम् । उच्यते । यदा तु पुत्रिकासुतस्येव मातामहाभ्यां पिरत्यागस्तदा तत्सापिंडचानिवृत्त्या तत्स- पिंडाया विवाहप्राप्तौ तन्मा भूदिति मातृमहणम् । एवं दत्तपुत्रादेस्त्यागेनेव पितृगोत्रनिवृत्त्या तत्सगोत्राया विवाहप्राप्तौ तन्मा प्रसांक्षीदिति पितृमहणमिति ब्राह्मादिभिविंवाहो निवृत्तपितृ- ५ सापिंडचायाः पुत्रस्य मातुलसुतादीनां पत्रमात्सप्तमादवीचीनानामि परिणयन अभिमतमेव । मातुलसुतादिविवाहनिषयवचनानि सर्वाणि आसुरादिविवाहोढापुत्रविषयाणि पुत्रिका- पुत्रविषयाणि च । मातुलसुताविवाहानुमहकराणि तु ब्राह्मादिविवाहोढाविषयाणीति व्यवस्था । मातुलसुतोद्वाहविषयः । तत्र नारदः—

" वृतीयां मातृपक्षाच्च पंचमीं पितृतस्तथा । विवाहं तु कचिद्देशे संकोच्याऽपि सिपंडताम् ॥

९ " चतुर्थीमुद्दहेत्कन्यां चतुर्थः पंचमीमिप । षष्ठीं तु नोद्दहेत्कन्यां पंचमी न तु पंचमीम् ॥

" वृतीयो वरयेत्कन्यां चतुर्थीं पंचमीं तथा " ॥

षद्त्रिशन्मते—

" वृतीयां मावृतः कन्यां वृतीयां पिवृतस्तथा । विवाहयेन्मनुः प्राह पाराशर्योऽगिरा यमः " ॥ चतुर्विंशतिमते—

९५ " तृतीयां वा चतुर्थीं वा पक्षयोरुमयोरिप । विवाहयेन्मनुः प्राह पाराशयोंऽगिरा यमः" ॥
 स्मृतिसारे—

"मातुलस्य सुतां केचित्पैवृष्वसृसुतादिकम् । विरहंति कचिहेशे संकोच्याऽपि सिपंडता ॥ "चतुर्थः पंचमीं कन्यां पंचमीं षष्ठ उद्देत् । चतुर्थी मुद्दहेत्कन्यां पंचमी न तु पंचमीम् ॥ " पंचमः पंचमीं कन्यां नोद्दहेदिति यत्समृतम् । पितृपक्षे निषेषोऽयं मातृपक्षे न तद्भवेत् " ॥ २० स्मृतिरत्ने—

" अब्रह्मचारिदारायैः सार्थभोजनकर्म च । मातुलादिसुतायां च विवाहः शिष्टसंमतः ॥

" इत्येते दाक्षिणात्यानामपि गीता उदाहृताः ।

" समुद्रयानं मांसस्य भक्षणं शस्त्रजीविका ।

" शीधुपानमुदीच्यानामविगीतानि धर्मतः "॥

## २५ बृहस्पतिः—

" उद्दाह्यते दाक्षिणात्यैर्मातुलस्य सुता दिजैः । मध्यदेशे कर्मकराः शिल्पिनश्च गवाशिनः ॥

" मत्स्यादाश्च नराः सर्वे व्यभिचाररताः स्त्रियः। उत्तरे मद्यपा नार्यः स्पृश्या नूणां रजस्वलाः॥

" अप्रजातां प्रगृह्णंति अत्रुभायीमभर्ज्वाम् ॥

" देशजातिकुळाचारधर्माः सत्त्वप्रवर्त्तिताः। तथैव ते पाळनीयाः प्रजाः प्रक्षुम्यतेऽन्यथा॥

"विरुद्धाः प्रतिहरुयंते दाक्षिणात्येषु संप्रति । स्वमातुलसुतोद्दाहो मातृबंधुत्वदृषिताः ॥

" अभर्त्तृकश्रातृभार्याग्रहणं चातिदूषिते । कुले कन्याप्रदानं च देशेष्वन्येषु दृश्यते ॥

" इत्यं विरुद्धानाचारान्प्रभूताम्न निवर्त्तयेत् । तथा आत्रीविवाहोऽपि पारसीकेषु दृश्यते ॥

" तथैकादशरात्रादौ श्राद्धे मुक्तं तयोद्धिंजैः । तेभ्यः श्राद्धे पुनद्िनं केचिन्नेच्छंति देहिनः ॥

" दत्वा धान्यं वसंतेऽन्यैः शरदि द्विगुणं पुनः। भुज्यते बंधकक्षेत्रं प्रविष्टे द्विगुणे धने ॥

🧃 " भज्यतेऽन्यैरप्रविष्टमूल्यं तच्च विरुध्यते ॥

" देशजात्यादिधर्मस्य प्रामाण्याद्विरोधिनः। शास्त्रेणातो चपः सर्व शास्त्रं दृष्ट्वा प्रवर्त्तयेत्"॥ इति। अतो ब्राह्मादिविवाहेषु निवृत्तसर्पिंडभावाया मातुरसपिंडत्वान्मातुलसुता परिणेया। एवं पैतृष्व-सीय्यपि च। न च तथाविधा मातृष्वसा तद्दुहिता च किमिति न परिणेयेति वाच्यम्। शास्त्रा विरोधेऽपि लोकविरुद्धत्वात् धर्म्यमपि लोकविद्विष्टं तन्नानुष्ठेयम्। तद्कक्तं मनुना—

" अस्वर्ग्य लोकविद्दिष्टं धर्म्यमप्याचरेन्न तु " इति । वराहमिहिरोऽपि-

" देशाचारस्तावदादौ विचिंत्यो देशे देशे या स्थितिः सैव कार्या ।

" लोकविद्विष्टं पंडिता वर्जयंति दैवज्ञोऽतो लोकमार्गेण यायात् "॥ इति । दाक्षिणा-त्यानां मध्ये आंध्रेषु त्रैविचवृद्धा वेदार्थांनुष्ठातारः शिष्टा अपि मातुलादिद्विद्विपरिणयनमाचरंति । द्रविडेषु तथाविधाः शिष्टाः चतुर्थ्यादिविवाहमाचरंति । मातृष्वसृद्विहित्रादिविवाहं सर्वत्र वर्ज-यंति । उक्तं च तथाचारस्य प्रामाण्यं मनुना "शिष्टाचारस्मृतिवेदास्त्रिविधं धर्मलक्षणम्" इति । १० " सद्भिराचरितं यस्माद्धार्मिकैस्तु द्विजातिभिः । तद्देशकुलजातीनामविकद्धं प्रकल्पयेत्"॥ इति । आपस्तंबः—

" येषां परंपराप्राप्ताः पूर्वजैरप्यनुष्ठिताः । त एव तैर्न दुष्येयुराचारा नेतरे पुनः "॥ वेवलः—

"यस्मिन्देशे य आचारो न्यायदृष्टस्तु कल्पितः। स तस्मिन्नेव कर्तव्यो देशाचारः स्मृतो भृगोः"॥ १५ " येषु देशेषु ये देवा येषु देशेषु ये दिजाः । येषु देशेषु यत्तीयं या च यत्रैव मृत्तिका ॥

" येषु देशेषु यच्छीचं धर्माचारश्च याहराः । तत्र तान्नावमन्येत धर्मस्तत्रैव ताहराः ॥ " यस्मिन्देशे पुरे ग्रामे त्रैविद्ये नगरेऽपि वा । यो यत्र विहितो धर्मस्तद्धर्म न विचालयेत् " ॥ बोधायनः ( १।५।१७-२२ )- पंचधा विप्रतिपत्तिर्दक्षिणतस्तथोत्तरतः । यानि दक्षिणतस्तानि व्याख्यास्यामः । यथैतद्नुपेतेन सह भोजनं स्त्रिया सह भोजनं पर्युषितभाजनं मातुलः २० पितृष्वसृद्धहितृगमनमिति । अथोत्तरत ऊर्णाविकयः शीधुपानमुभयतोद्दिर्व्यवहार आयुधी-यकं । समुद्रसंयानमिति । इतरदितरस्मिन् कुर्वन दुष्यति इतरदितरस्मिस्तत्र तत्र देशे प्रामाण्य-मेव स्यात् " इति । अथमर्थः । दक्षिणतः । दक्षिणेन नर्मदामुत्तरेण कन्यातीर्थम् । अथोत्तरतः । दक्षिणेन हिमवंतमुत्तरेण विंध्यम् । एतद्देशे प्रसूतानां शिष्टानां परस्परं पंचधा विप्रतिपत्तिः विसंवादः । मातुरुपितृष्वसृद्धितृगमनं परिणयनं उणीयास्तद्भिकारस्य च कंबलादेविंकयः । ३५ उभयतोद्तः अश्वाद्यः। व्यवहारो विक्रयादि। आयुर्धायकं रास्त्रधारणम्। समुद्रसंयानं नावा द्वीपांतरगमनम् । इतरद्नुपेतसहभोजनादि इतरस्मिन्नुत्तरापथे कुर्वन् दुष्यति । एवमूर्णाविकया-दीनि इतरत्र दक्षिणापथे कुर्वन् दुष्यति । तत्र देशप्रामाण्यमेव स्यादिति । एवं व्यवस्थित-विषयैव मूलश्रुतिः कल्पते । तस्माव्यवस्थितमेवानुष्ठानं तद्वर्जनं चेति । यतु अनन्तरमेव बोधायनोक्तं (१।१।२३-२४) - " मिथ्यैतादिति गौतमः। उभयं चैतन्नाद्रियेत । दृष्टस्पृति ३० विरोधद्र्शनादिति " तन्न । पूर्वीक्तनिराकरणार्थं गौतमग्रहणात् । किंतु दृष्टस्मृतिविरोधद्र्शना-द्गीतमस्य मातृसपिंडापरिणयनमभिषेतमिति दर्शियतुमिति चंद्रिकायां व्याख्यातम् । यद्याप्यापस्तंबवचनम् (१।१२।१०-१२) "यत्र तु प्रीत्युपल्जियतः प्रवृत्तिर्ने तत्र शास्त्रमस्ति । तद्नुवर्तमानो नरकाय राध्यति " इति । तद्पि मावृसपिंडामातुलसुतापरिणयनादिविषयं वेदि-तब्यम् । यदिदमपि वसिष्ठस्मरणम्(१।१७) " देशकुलधर्मा आम्रायैरविरुद्धाः प्रमाणम् " इति । ३६

**१ क्षकख-संध**निकमिति।

तद्प्यत्राम्नायविरोधाभावादनुकू रुमेवानुकू छ एव चाम्नाथे श्रूयंते " आयाहींन्द्र पथिभिरीलि-तेभिर्यज्ञमिमं नो भागधेयं जुबस्य । तृप्तां जुहुर्मातुरुस्येव योषा भागस्ते पैतृष्वसेयीवपास् " इति । एहींद्र पथिभिर्मार्गेरीि छितेभिः प्रशस्तेर्नः अस्माकं इमं यज्ञमायाहि आगच्छ । आगत्य च इद्मस्माभि: दीयमानं भागधेयं जुषस्व सेत्रस्व । अतः एते यजमानाः तृप्तामाज्यादिना ५ संस्कृतां पकां वपां त्वामुद्दिर्य जुदुः त्यक्तवंतः । अत्र दृष्टांतद्वयम् । यथा मातुलस्य योषा दुहिता दौहित्रस्य भागः भजनीया परिणेतुं योग्या यथा च पैतृष्वसेयी पौत्रस्य तथाऽयं तव भागो वपाख्य इति मंत्रार्थः । तेन श्रुतितः स्मृतितः आचाराद्पि सिद्धं मातुलसुतादिपरि-णयनभिति स्मृतिचंद्रिकाकारेण देवणभट्टोपाध्यायैरन्यैरपि स्वदेशाचारानुसारिभिर्बुद्धि-मद्भिः समर्थितं मानुलसुतादिपरिणयनम्" । इति । इति मानुलसुताविवाहविषयकनिरूपणम् ।

अथ विवाहे वर्जनीयानि कुलान्याह मनुः ( ३।६-७ )—

" महांत्यपि समुद्धानि गोजाविधनधान्यतः । स्त्रीसंबंधे दशैतानि कुलानि परिवर्जयेत् ॥ " हीनिकयं निष्पुरुषं निश्छं होरोमशार्शसम् । क्षय्यामयाव्यपस्मारिश्वित्रिकुष्टिकुलानि च " ॥ हीनक्रियं श्रौतस्मार्त्ताचारहीनम्। निष्पुरुषं स्त्रीशेषं। तद्वर्जयेत्। कृतः संतत्यभावानुसारिभयात्। निश्छंदो निरध्ययनम् । रोमशं रोमबहुलं निर्ऋतिरूपत्वात् । तथा हि श्रुतिः-

९५ "निर्ऋत्ये विक्वतरूपं देहं रोमशमालभेत । सा ह्यस्या स्वः तनुः" इति । अर्र्योऽस्यास्तीत्यर्शसः क्षयी । क्षयरोग उक्तं आमयो महोदरादि। तचुक्तमामयाविब्याधिसंकातिभयादेतानि वर्जयेत् ।

याज्ञवल्क्योऽपि ( आ. ५७ )—

"द्रापुरुषविख्याता श्रोत्रियाणां महाकुलात्। स्फीताद्पि न संचारीरागदोषसमन्वितात्"॥ पुरुष एव पूरुषः । द्शभिः पुरुषैः मातृतः पितृतश्च पंचिभिविंख्यातं यत्कुलं महत्कुलं पुत्रपौत्रपशु-

🛾 दासीमामादिसमृद्धं तस्मात्कन्या आहर्त्तव्या । तत्रापवादः । स्फीतादपीति संचारिरोगाः कुष्टापस्माराद्यः । एतैः समन्दितात्पूर्वोक्तान्महाकुलाद्पि नाहर्त्तव्येत्यर्थः । यमः—

कुलानीमान्यपि सदा अविवाह्यानि निर्दिशेत् । अनार्षेयं बाह्मणानामृत्विजां चैव वर्जयेत् ॥

" हीनांगमितिरिक्तांगमामयाविकुठानि च । तथाश्वित्रिकुठादीनां कुर्याद्विपरिवर्जनम् ॥

" सदा कामीकुछं वर्ज रोमशानां च यत्कुछम्। अपस्मारिकुछं यच यच पांडुकुछं भवेत् ॥

રુ५ " अत्युचमितनीचं च अतिवर्णी च वर्जयेत् "। अनार्षयमिवज्ञातप्रवरम् । मनुः (४।२४७)—

" उत्तमैहत्तमैर्नित्यं संबंधानाचरेत्सह । निनीषुः कुलमुस्कर्षमधमानधमांस्त्यजेत् ॥

" विशुद्धाः कमिभिश्चैव श्रुतिस्मृतिनिद्शिंताः । अविप्लुतब्रह्मचर्या महाकुलसमन्विताः ॥

" महाकुछे च संबंधो महत्वे च व्यवस्थिताः । संतुष्टाः सज्जनहिताः साधवः समदर्शिनः ॥

" अक्रोधनाः सुप्रसादाः कार्याः संबंधिनः सद्गा।ये स्तेनाः पिशुनाः क्रीबा ये च नास्तिकवृत्तयः॥

🦫 " विकर्मणा च जीवंतो विकृताकृतयस्तथा । प्रबद्धवैराः शूरैर्थे राजिकल्विषिणस्तथा ॥

" ब्रह्मस्वादाननित्याश्च कदर्याश्च विगर्हिताः । अप्रचायेषु वंशेषु स्त्रीप्रजापसवांस्तथा ॥

" पतिर्थत्र स चाऽन्यत्र ताश्च यत्नेन वर्जयेत् ॥

" पितुर्वी भजते रूपं मातुर्वोभयमेव वा । न कथंचन दुर्योनिः प्रकृतिं स्वां विमुंचित " ॥ हारीतः-

🧚 " मातुलान्भजते पुत्रः कन्यका भजते पितृत् । यथाशीला भवेन्माता तथाशीलो भवेन्नरः " ॥

१ कख-शीलं।

विष्णुः—

"अश्वं पित्रा परीक्षेत मात्रा कन्यां परीक्षयेत्। तृणाद्भूमिं परीक्षेत आचारेण कुलं तथा"॥इति । विवाहे वर्ज्यकुलनिरूपणम् । अथासवर्णोद्वाहः । सवर्णोद्वाहनियमेन प्रातिषिद्धमसवर्णो-द्वाहमः विकारिविशेषोऽनुजानाति मनुः ( २।१२–१३)—

" सवर्णाग्रे द्विजातीनां प्रशस्ता दारकर्मणि। कामतस्तु प्रवृत्तानामिमाः स्युः क्रमशोऽवराः॥ "शूद्रैव भार्या शूद्रस्य सा च स्वा च विशः स्मृतः। ते च स्वा चैव राज्ञः स्युस्ताश्च स्वा चाग्रजन्मतः"॥ प्रथमतः सवर्णीव वोढव्या। तदनुमोगेच्छायां असवर्णा अपि क्रमेण वोढव्याः। ब्राह्मणस्य चतस्रः क्षत्रियस्य तिस्रः वैश्यस्य द्वे शूद्रस्य सवर्णीकेवेत्यर्थः। अथ ब्राह्मणक्षत्रियोभ्यां सवर्णीयां प्रथममुद्दोढुमशक्तायामसवर्णाऽपि वोढव्या। न कदाचिद्पि प्रथमं शूद्रेत्याह स एव (३११४)—

"न ब्राह्मणक्षत्रिययोरापद्यपि हि तिष्ठतोः। न कस्मिश्चित्तु वृत्तांत्ते शृद्धा भार्योपदिश्यते"॥ वृत्तं धर्मः। अंतो निर्णयः। धर्मशास्त्रमित्यर्थः। भार्या नोपादिश्यते भार्यात्वेन नोपदिश्यते। किंतु काम्यत्वेनत्यर्थः। शृद्धां प्रथमं भार्यात्वेन उद्वहतः प्रत्यवायमाह स एव (२।१५)— "हीनजातिं स्त्रियं मोहादुद्वहंतो द्विजातयः। कुलान्येव नयंत्याशु ससंतानानि शूद्रताम्"॥ केवलशूद्रभार्यात्वं तद्पत्यत्वं च ब्राह्मणस्य दोषावहमित्याह स एव (२।१७-१८)— १५ भूद्धां शयनमारोप्य ब्राह्मणो यात्यधोगितिम्। जनियत्वा सुतं तस्यां ब्राह्मण्यादेव हीयते॥ "देविपित्रातिथयानि तत्प्रधानानि तस्य तु। निन्दन्ति पितृदेवास्तं न च स्वर्गं स गच्छिति"॥ मतांतराण्युपन्यस्य स्वमतं सिद्धांतयति (२।१६)—

" शूद्रावेदी पतत्यत्रेरुचथ्यतनयस्य च । शौनकस्य सुतोत्पच्या तद्पत्यतया भृगोः" ॥ शूद्रावेदी शुद्रां भार्यात्वेन विंद्तीति शूद्रावेदी । अत्रेः उचथ्यतनयस्य गौतमस्य शूद्रायां २० सुतोत्पादनेन न पुनस्तस्यागमनेनेति शौनकस्य मतम् । शूद्रामूढवानिष तस्यां सुतोत्पित्तभया- हतौ तां नोपेयादित्यर्थः । तद्पत्यतया तस्यां शूद्रायामेवापत्यं यस्य तद्पत्यतया पततीति भृगोर्मतम् । भृगुमुखेन मन्वादिशास्त्रस्य प्रोच्यमानत्वादिति मानवानीमानि वचनानि टीका- कृतैवं व्याख्यातानि । याज्ञवल्कयः (आ. ५७)—

" तिस्रो वर्णानुपूर्व्येण द्वे तथैका यथाकमम् । ब्राह्मणक्षित्रियविशां भार्या स्वा शूद्रजन्मनः ॥ २५ "यदुच्यते द्विजातीनां शूद्राह्रारोपसंग्रहः । न तन्मम मतं यस्मात्तत्राऽयं जायते स्वयम्'ग्राह्यति (५६) मानवेन समानार्थमिति चंदिकायाम् । पैठीनासिः—

"अलाभे विप्रकन्यायाःश्चियोऽन्यास्तिस्र एव तु। श्रृद्रायाः प्रतिलोम्येन तथान्ये पतयस्रयः"॥इति। जात्कर्णिः—

" अलाभे कन्यायाः स्नातकवतं चरेदिप वा क्षात्रियायां पुत्रानुत्पाद्यीत वैश्यायां वा"॥ इति । ३० नारदः ( १२।५-६ )—

" ब्राह्मणस्यानुलोम्येन स्त्रियोऽन्यास्तिस्र एव तु । शूदायाः प्रतिलोम्येन तथाऽन्यपतयस्त्रयः ॥ "द्दे भार्ये क्षत्रियस्यान्ये वैश्यस्यैका प्रकीर्तिता।वैश्याया द्वौ पती श्रेयावेकोऽन्यः क्षत्रियापतिः"॥ विष्णुः ( २६।५ )—

"द्विजस्य भार्या भूदा तु धर्मार्थे न भवेत्कचित्। रत्यर्थमेव सा तस्य रागांधस्य प्रकीर्तिता"॥ ३५

ह्यास:---

" जूदायोनो पतद्भीजं हाहाज्ञाञ्दं द्विजन्मनः । कृत्वा पुरीषगर्तेषु पतितोऽस्मीति दुःखितः ॥ "मामधः पातथेदेष पापात्मा काममोहितः । अधोगितं वजेत्क्षिप्रमिति शप्त्वा पतेतु तत् " ॥ विसिष्ठोपि (१।२५–२७)— " जूदामप्येके मंत्रवर्ज्जी तद्दत् । तया न कुर्यात् । अतो हि ध्रुवः ५ कुळापकर्षः प्रत्य चास्वर्गः " इति । मनुः ( २।१९ )—

" वृष्ठिफिनपीतस्य निःश्वासोपहतस्य च। तस्यां चैव प्रसूतस्य निष्कृतिर्न विधीयते ॥

"शिल्पेन व्यवहारेण ज्ञूदापत्यैश्च केवलैः । गोभिरश्वैश्च यानैश्चै कृष्या राजोपसेवया ॥ (६४) "अयाज्ययाजनैश्चैव नास्तिक्येन च कर्मणा। कुलान्यकुलतां यांति यानि हीनानि मंत्रतः"॥(६६) इति । गोभिरश्वैर्विकीयमाणैरित्यर्थः । अयं चासवर्णाविवाहः युगांतरविषयः । " असवर्णासु १० कन्यासु विवाहश्च द्विजातिभिः " इति कलौ निषेधत्वात् ।

इत्यसवर्णाविवाहिनिह्नपणम् । अथ वरलक्षणम् । मनुः ( ९।८८ )—

"उत्कृष्टायाभिरूपाय वराय सहशाय च। अप्राप्तसमयां तस्मै कन्यां द्याद्विचक्षणः" ॥ यमोऽपि—

" कुछं च शीछं च वपुर्वयश्च विद्यां च वित्तं च सनाथतां च ॥

" एतान्गुणान्सप्त परीक्ष्य देया कन्या बुधैः शेषमित्तिनीयम्" ॥ यत्तु विष्णुनोक्तम्— "ब्राह्मणस्य कुळं माद्यं न वेदाः संपदः कमात्। कन्यादाने तथा श्राद्धे न विद्यात्तत्र कारणम्" ॥ इति तत्कुळस्य प्राधान्यप्रतिपादनपरम् । न पुनर्विद्यानिराकरणार्थम् । अत एवाश्वळायनः— "कुळमग्ने परीक्षेत् " इति । आपस्तंबः (२।१९।१७) " वपुशीळळक्षणसंपन्नश्रुतवानरोग इति वरसंपत् " इति । गौतमः (४।४)—"विद्याचारित्रबंधुशीळसंपन्नाय द्यात्" इति । शातातपः— "वरो वरियतव्योऽर्थी कुळशीळसमन्वितः । रूपवान्पंडितः प्राज्ञो युवा शीळसमन्वितः"॥

याज्ञवल्क्यः ( आ. ५५ )— "एतैरेव गुणैर्युक्तः सवर्णः श्रोत्रियो वरः। यत्नात्परीक्षितः पुंस्त्वे युवा धीमान् जनप्रियः"॥ इति। कात्यायनोऽपि—

"अपत्यार्थ स्त्रियः सृष्टा स्त्री क्षेत्रं बीजिनो नराः। क्षेत्रं बीजवते देयमतो बीजं परीक्षयेत्"॥इति।

२५ बीजं वीर्यीमित्यर्थः । तत्परीक्षोपायमाह नारदः ( १३।१०-१३ )—

" यस्याप्तु प्रवते बीजं ऱ्हादि मूत्रं च फेनिलम् । पुमान् स्यालक्षणैरेतैविंपरीतस्तुषं ढकः " ॥ हादि शब्दवत् ।

"चतुर्देशविधः शास्त्रे षंढो दृष्टो मनीषिभिः । चिकित्स्यश्चाचिकित्स्यश्च तेषामुक्तो विधिः क्रमात्॥ " निसर्गषंढोऽमुंष्कश्च पक्षपंढस्तथैव च । अभिशापाद्गुरो रोगाद्देवकोधात्तथैव च ॥

३० " ईर्घ्यांषंदश्च सेव्यश्च वातरेता मुस्तेभगः । आक्षित्तो मोधबीजश्च शालीनोऽन्यापितस्तथा " ॥ एतेषां लक्षणानि । निसर्गषंढः स्वभावतो लिंगवृषणहीनः । अमुष्कः भिन्नवृषणः । पंचदश-दिनानि स्त्रियमनासेव्य सकुद्धोगक्षमः पक्षषंढः । गुरुशापषंढाद्यस्त्रयः स्पष्टाः । ईर्ष्यया पुंस्त्व-मृत्पायते यस्य स ईर्ष्याषंढः । स्त्रुपचारितशेषणपुंस्त्वशक्तियस्य स सेव्यषंढः । वातोपहतरेतस्के। वातरेताः । मुख एव पुंस्त्वशक्तिने योनौ यस्य स मुखेभगः । रेतोनिरोधात्षंढीभूतः आक्षित्रषंढः । अप्रगल्भतया क्षोभाद्वा नष्टपुंस्त्वः शालीनः । यस्य भार्यान

ब्यतिरेकेणान्यासु पुरुषभावः सोऽन्यापतिः।

<sup>ा</sup> क्ष-धान्येश्य । २ क्ष-बद्धश्र । ३ क्ष-बद्धः छिन्नमुष्कः ।

"तत्राचावप्रतिकारों पक्षषंढं च वर्जयेत्। अनुक्रमात्तु यस्यास्य कालः संवत्सरः स्मृतः॥ (१४) "ईर्घ्याषंढादयो येऽन्ये चत्वारः समुदाहृताः। त्यक्तव्यास्ते पतितवत्क्षतयोन्याऽपि च स्त्रियः॥(१५) "आक्षिप्तमोषवीजाभ्यां कृतेऽपि पतिकर्मणि। पतिरन्यः स्मृतो नार्या वत्सरार्धं प्रतीक्ष्य तु॥(१६) "शालीनस्यापि दृष्टस्त्रीसंयोगाहृश्यते ध्वजः। तं हीनवेषमंतः स्त्रीबाला रहिस बोधयेत्॥ (१७) "अन्यस्यां यो मनुष्यः स्याद्मनुष्यः स्वयोषिति। लभते साऽन्यभर्त्तारमेतद्भावयं प्रजापतेः" इति। १८ ५ भर्त्रतरपरिग्रहोऽयं युगांतरविषयः। " कढायाः पुनस्द्राहः " इति कलौ निषेषस्मरणात्। परंतु कलावि बालयावाक्यमिदं परं प्रयोक्तव्यमाक्षिप्तवीर्यस्य तत्कालं धैर्याद्याद्वा रागविशेषाद्वा स्यादिपि वीर्योत्पत्तिः। कात्यायनः—

" उन्मत्तः पिततः कुष्ठी तथा षंढः स्वगोत्रजः । चक्षुश्रोत्रविहीनश्च तथाऽपस्मारदूषितः ॥ " वरदोषाः स्मृतास्त्वेते कन्यादोषाश्च कीर्तिताः । दूरस्थानामविद्यानां मोक्षमार्गानुसारिणाम् ॥ १० " शूराणां निर्हृतानां च न देया कन्यका बुधैः "॥ इति । अपरार्के—

" अनार्यता निष्ठुरता क्र्रता निष्क्रियात्मता । पुरुषं व्यंजयंतीह लोके कलुषयोनिजम् " ॥ इति वरलक्षणिनिरूपणम् । अथ कन्यकादानकालः । तत्र बोधायनः (४।१।१२)— " द्याद्गुणवते कन्यां निष्किं बह्मचारिणे । अपि वा गुणहीनाय नोपरुंध्याद्जस्वलाम् "॥ निष्किं अनागतार्त्तवा । विसिष्ठः (१७७०)—

"प्रयच्छेन्नश्निकां कन्यामृतुकालभयात्पिता । ऋतुमत्यां हि तिष्ठंत्या दोषः पितरमृछति"॥ निम्नकालक्षणं स एवाह्

" यावन्न लज्जयांऽगानि कन्या पुरुषसंनिधौ । योन्यादीन्युपगूहेत तावद्भवति निमका ॥ " यावचेलं न गृह्णाति यावत्कीडति पांसुभिः । यावद्दोषं न जानाति तावद्भवति निमका "॥ संवर्त्तः—

" यावन्न रुज्जते कन्या यावत्क्रीडिति पांसुषु । यावत्तिष्ठति गोमार्गे तावत्कन्यां विवाहयेत् ॥ " अष्टवर्षा भवेद्रौरी नववर्षा तु रोहिणी । दशवर्षा भवेत्कन्या अत ऊर्ध्वं रजस्वरुा " ॥ अत ऊर्ध्वं रजस्वरुत्येतत्क्वाचित्काभिप्रायं तदा रजसो नियमेनासंभवात् । यतः स एवाह—

" प्राप्ते तु द्वादशे वषयः कन्यां न प्रयच्छिति। मासि मासि रजस्तस्याः पिता पिवाति शोणितम् ॥
" माता चैव पिता चैव ज्येष्ठो भ्राता तथैव च । त्रयस्ते नरकं यांति हृष्ट्वा कन्यां रजस्वलाम् ॥२५

"गौरीं ददनाकपृष्ठं वैकुंठं याति रोहिणीस् । कन्यां दद्वब्रह्मलोकं रौरवं तु रजस्यलाम् ॥

" तस्माद्विवाहयेत्कन्यां यावन्नर्तुमती भवेत्। विवाहस्त्वष्टवर्षायाः कन्यायास्तु प्रशस्यते ॥ "रोमकाले तु संप्राप्ते सोमो भुंके तु कन्यकाम्। रजो हृष्ट्वा तु गंधर्वः कुचौ हृष्ट्वा तु पावकः"॥ इति यमः—

" अष्टमे तु भवेदौरी नवमे नामिका भवेत्। द्शमे कन्यका प्रोक्ता द्वाद्शे वृषठी तथा "॥३० वृषठी रजस्वठा।

"वंध्या तु वृषठी ज्ञेया वृषठी च मृतप्रजा। अपरा वृषठी ज्ञेया कुमारी या रजस्वला "॥ इति देवलस्मरणात्। आपस्तंबः—

" अष्टवर्षा भवेद्गौरी नववर्षा तु रोहिणी । द्शवर्षा भवेत्कन्या अत ऊर्ध्व रजस्वला ॥

१ ख-निर्धनाः क्ष-निधना ।

"संप्राप्ते द्वादशे वर्षे रजः स्त्रीणा प्रत्तविते" ॥ इति । एतच्च प्रायिकाभिप्रायं न पुनर्दादश एव रजस्वला भवतीति कासांचिद्वीगपि रजोद्शीनसंभवात् । अत एव यमसंवत्तीं—

" दशवर्षी भवेत्कन्या अत ऊर्ध्व रजस्वला" इति । एवं च यावत् रजोदर्शनं न भवति तावत्कन्यात्वमुक्तं भवति । अत एव यमः—" तस्मादुद्दाहयेत्कन्या यावन्नर्तुमती भवेत् " ॥ ५ मनुरपि ( ९।९४ )—

" त्रिंशद्वर्षो वहेत् कन्यां हृयां द्वादशवार्षिकीम् " इति । एतद्रजीद्रशैनाभावे वेदितव्यम् । अत एव वृहस्पतिः—

" पितुर्गृहे तु या कन्या रजः पश्यत्यसंस्कृता । श्रृणहत्या पितुस्तस्याः सा नारी वृषठी स्मृता ॥ " यस्तां विवाहयेत्कन्यां ब्राह्मणो मदमोहितः । असंभाष्यो ह्यपांक्तेयः स विप्रो वृषठीपतिः ॥

९० " वृषलीसंग्रहीता यो ब्राह्मणो मदमोहितः । सततं स्तकं तस्य ब्रह्महत्या दिने दिने ॥
"यः करोत्येकरात्रेण वृषलीसेवनं द्विजः । तद्भैक्षभुग्जपित्रत्यं त्रिभिवेषैर्व्यपोहिति ॥
"वृषलीगमनं चैव मासमेकं निरंतरम् । इह जन्मिन श्रृद्भत्वं मृतः श्वा चैव जायते"॥ नारदः (१२१२६)—
"यावंतश्चर्त्तवस्तस्याः समतीयुः पतिं विना । तावत्यो श्रूणहत्यास्युस्तस्य यो न द्दाति ताम्" ॥
याज्ञवल्क्योऽपि ( आ. ६४ )—" अप्रयच्छन्समाम्रोति श्रूणहत्यामृतावृतौ " ॥ इति ।
१५ व्याम्रणादः—

" उपायनोदितः कारुः स्त्रीणामुद्दाहकर्मिण । स्त्रीणामुपनयस्थाने विवाहं मनुरब्रवीत् "॥ यमः—

" विवाहं चोपनयनं स्त्रीणामाह पितामहः । तस्माद्गभीष्टमः श्रेष्ठो जन्मतो वाऽष्टवत्सरः ॥ "देशकालादिवैषम्याद्धभीदाहसंशये । सद्दशे संभवे कन्यां निश्रकामपि दापयेत् ॥

२० "बालिशा या भवेत्कन्या गुणाढ्यो यदि लम्यते । द्याद्पाप्तकालेऽपि देशकालभयान्नरः"॥ इति । बालिशाविवाहमंगीकृत्य संस्कारविशेषमाह प्रजापतिः—

" द्विवर्षात्प्राग्विवाहश्चेत्कन्यकामरणं यदि । सननं नैव कर्त्तव्यं मंत्रसंस्कारमाचरेत् " ॥ इति । यत्तु मनुनोक्तम् (९।८९)—

"काममा मरणात्तिष्ठेद्गृहे कन्यर्तुमत्यि। न त्वेवैनां प्रयच्छेतु गुणहीनाय कर्हिचित्"॥ २५ इति तद्भुणवित संभवित गुणहीनाय न द्यादित्येवंपरं न पुनर्गुणहीननिषेषार्थम्। यदाह तु यमबोधायनौ (४।९।९२)—

"द्बाहुणवते कन्यां निमकामेव शक्तितः। अपि वा गुणहीनाय नोपरुंध्याद् जस्वलाम् "॥ इति । यदा प्रौढामिप पितादिः तां न प्रयच्छिति तदा कन्येव सदृशं अतारं वरयेदित्याह् यमः— "कन्या द्वाद्शमे वर्षे या त्वदत्ता गृहे वसेत्। श्रूणहत्या पितुस्तस्याः सा कन्या वरयेत्स्वयम्"॥ इति । एतच्च वरणं ऋतुप्रभृतिवर्षत्रयादृध्वं वेदितव्यम्। बोधायनः (४।१।१३—१६)—

• " त्रीणि वर्षीण्यृतुमतीं यः कन्यां न यच्छति । स तुल्यें भ्रूणहत्याया दोषमृच्छत्यसंशयम् ॥ " न याचते चेदेवं स्याद्याचते चेत्पृयक्पृथक् । एकैकास्मनृतौ दोषं पातकं मनुरब्रवीत् ॥

" त्रीणि वर्षाण्यृतुमती कांक्षेत पितृशासनम् । ततश्चतुर्थे वर्षे तु विदेत सहशं पतिम् ॥

" अविद्यमाने सहशे गुगहीनमिप श्रयेत् " ॥ इति । **मनुरपि** ( ९।९० )— " त्रीणि वर्षाण्युपासीत कुमार्यृतुमती सती । ऊर्ध्वं तु कालादेतस्माद्दिन्देत सहशं पतिम ॥ " अदीयमाना भर्तारमधिगच्छेद्यदि स्वयम् । नैनः किं।चिद्वामे।ति न च यं साऽधिगच्छिति ॥ " अलंकारं नाददीत पिज्यं कन्या स्वयं वरा । मातृकं आतृदत्तं वा स्तेयं स्याद्यदि तं हरेत् ॥ " पित्रे न द्याच्छुलंक तु कन्यामृतुमतीं हरन् । स च स्वाम्यादितकामेहतूनां प्रतिरोधकः"॥इति । इति कन्यादानकालः । विवाहसध्ये रजोद्द्यीने । विवाहकाले रजोद्द्यीने कर्त्तव्यमाह अत्रिः— " विवाहे वितते यज्ञे होमकाल उपास्थिते । कन्यामृतुमतीं हृद्या कथं कुवैति याज्ञिकाः ॥ " स्नापयित्वा तु तां कन्यामर्चियत्वा हुताज्ञनम् । युंजानमाहुतिं हुत्वा ततः कर्म प्रयोजयेत्॥ " प्रधानहोमे निर्वृत्ते कुमारी यदि सार्त्ववा । विरात्रं त्यादी रणावं प्रथान सम्मान्यक्षेण । विद्यात्रं त्यादी रणावं प्रथान सम्मान्यक्षेण " विवाहहोमे प्रकाते यदि कन्या रजस्त्वता । विरात्रं त्यादी रणावं प्रथान सम्मान्यक्षेण ।

" विवाहहोमे प्रकांते यदि कन्या रजस्वला । त्रिरात्रं दंपती स्यातां पृथक् शय्यासनाशनौ ॥ "चतुर्थेऽहिन संस्नातौ तिस्मन्नग्नौ यथाविधि । विवाहहोमं कुर्यातामित्यादि स्पृतिसंग्रहे"॥ इति। १० यस्तु कन्यां प्रदाय पुनस्तामपहरित स राज्ञा दंड्य इत्याह याज्ञवल्क्यः ( आ. ६५ )— " सक्वत्प्रदीयते कन्या हरंस्तां चोरदंडभाक् " ॥ मनुरिप (९।४७)—

" सक्टदंशो निपतित सक्टत्कन्या प्रदीयते । सक्टदाह द्दानीति त्रीण्येतानि सक्टत्सकृत् ॥ "न दत्वा कस्याचित्कन्यां पुनर्द्याद्विचक्षणः। दत्वा पुनः प्रयच्छेद्यः प्राम्नोति पुरुषाचृतम्"॥७१इति।

" शतमश्वानृते हंति सहस्रं पुरुषानृतः" इत्युक्तदोषमाप्नोतीत्यर्थः । काइयपः—

" सप्त पौनर्भवाः कन्या वर्जनीयाः कुलाधमाः । वाचा दत्ता मनोदत्ता कृतकौतुकमंगला ॥ " उदकं स्पर्शिता या च या च पाणिगृहीतिका । अग्निं परिगता या च पुनर्भूः प्रसवा च या ॥ " इत्येताः काञ्यपेनोक्ता दहंति कुलमश्चित् ॥

" प्ररोहत्यमिना दग्धः पादपः सुचिरादिष । न च पौनर्भवा दग्धं कुछं कापि प्ररोहित "॥ मनुः ( ९।९९ )—

" एतत्तु न परे चक्कुर्नापरे जातु साधवः । यदन्यस्मै प्रतिश्रुत्य यदन्यस्मै प्रदीयते "॥ बोधायनः— " वाग्दता मनोदत्ताऽभिं परिगता सप्तमपदं नीता भुक्ता गृहीतगर्भा प्रसूता चेति सप्तविधा पुनर्भूः । तां गृहीत्वा न प्रजां न धर्म विंदत " इति । आपस्तंबः—( १।२।१२ )—

"दत्तां गुप्तां द्योतामुषभां शरभां विनतां विकटां मुंडां मंडूषिका सिकारिका स्रातां पालीं मित्रा स्वनुजां वर्षकारीं च वर्जयेत् "। इति । दत्ता अन्यस्मै वाचा प्रतिश्चता २५ उदकपूर्वे वा प्रतिपादिता। गुप्ता कंचुकाद्यावृता। द्योता बश्चेकशी। क्षप्तभा वृष्वगितः। शरभा शीर्ण-दितिः। विनता कुब्जा। विकटा विकटजंद्या। मुंडा अपगतकेशा। मंडूषिका अल्पकाया। सांका-रिका कुलांतरस्य दुहितृत्वं गता। राता ऋतुस्नाता। पाली क्षेत्रादिपालिका। मित्रा सखी। शोभ-नोऽनुजा यस्याः सा स्वनुजा। वरजन्मसंवत्सर एव पश्चाज्जाता वर्षकारी। अधिकवयस्केत्यर्थः। सर्वाणामानि दत्तादिविषयाणि वचनानि अदुष्टवराभिप्रायाणि। यदाह नारदः (१२।३२)— ३० दत्त्वा न्यायेन यः कन्यां वराय न ददाति ताम्। अदुष्टश्चेद्दरो राज्ञा स दंड्यस्तत्र चोरवत्"॥ गौतमोऽपि (५।२१)— "प्रतिश्चत्याप्यधर्मसंयुक्ताय न दद्यात् "॥ इति । याज्ञवल्कयोऽपि (आ. ६५)—

" दत्तामि हरेत्कन्यां श्रेयांश्चेद्दर आवजेत् " ॥ इति । आवजेत् आगच्छेदित्यर्थः । काश्यपः— " कुलशीलविहीनस्य षंढादेः पतितस्य च । अपस्मारिविकर्मस्थरोगिणां वेषधारिणाम् ॥

" दत्तामि हरेत्कन्यां सगोत्रोढां तथैव च । मंत्रसंस्काररहिता देयाऽन्यस्मै वराय तु॥

" अन्यथा तु हरन दंड्यो व्ययं द्याच्च सोदयम्" ॥ शातातपः---

" वरश्चेत्कुलशीलाभ्यां न युज्येत कथंचन । पुनर्गुणवते दयादिति शातातपोऽब्रवीत् ॥

" हीनस्य कुलशीलाभ्यां हरन्कन्यां न दोषभाक् " ॥ कात्यायनः—

" स तु यद्यन्यजातीयः पतितः क्लीब एव वा। विकर्मस्थः सगोत्रो वा दासो दीर्घामयोऽपि वा॥ " दत्तापि देया साऽन्यस्मे सप्रावरणभूषणाम्।

"विधिवत्प्रतिगृह्यापि त्यजेत्कन्यां विगर्हिताम् । व्याधितां विप्रकृष्टां वा छन्नना चोपपादिताम्"॥

नारदः (१३।३१)--

"नादुष्टां दूषयेत्कन्यां नादुष्टं दूषयेद्वरम्।दोषे सित न दोषः स्यादन्योन्यं त्यज्यतो द्वयोः"॥इति।
 एतानि सप्तमपदादर्वाग्वेदितव्यानि । अत्र चंद्रिकायां वाग्दानप्रभृति सप्तमपदादर्वाग्दोषदर्शने
 मरणादौ वा कन्यामन्यस्मै द्यान्नोर्ध्वमिति । तथा च मनुः (८।२२८)—

"पाणिग्रहणिका मंत्रा नियतं दारलक्षणम् । तेषां निष्ठा तु विज्ञेया विद्वद्भिः सप्तमे पदे " ॥ निष्ठा परमाविधः। कन्यावरयोदोंषदर्शनेऽपि सप्तमपदादूर्ध्वं न परित्याग इत्यर्थः॥ अत्र यमः—

'' नोद्केन न वाचा वा कन्यायाः पतिरुच्यते । पाणिग्रहणसंस्कारात्पातित्वं सप्तमे पदें"॥ विसिष्ठः—

"श्लीपुंसयोस्तु संबंधे वरणं प्राग्विधीयते । वरणाब्रहणं पाणेः संस्कारो हि विलक्षणः ॥
"तयोरनियतं प्राहुर्वरणं दोषदर्शनात्" इति । स्त्रीपुंससंबंधे विवाहे पूर्वं वरणम् ।
तद्नु ताद्विलक्षणः पाणिग्रहणाख्यः संस्कारः । तयोर्भध्ये दोषद्र्शने साति वरणमनियतम् ।
३० दानमात्रेण पतित्वानुत्पत्तेरित्यर्थः । तथा व्यासः—

"कन्याऽन्यस्मै प्रदातव्या वाग्दाने तु कृते वरे । मृतेऽन्यस्मै प्रदातव्या मृते सप्तपदात्पुरा ॥ "दत्तामि हरेत्कन्यां सगोत्रोढां तथैव च । मंत्रसंस्काररिहता देयाऽन्यस्मै वराय तु "॥ एवं च सप्तमपदादविक्परिणेतुर्मरणेऽपि न विधवात्विमित्युक्तं भवति।तथा च विसिष्ठः (१७७२)— "अद्भिर्वाचा च दत्ता या म्रियेतादौ वरो यदि । न च मंत्रोपनीता स्यात्कुमारी पितुरेव सा"॥ २५ सा पितुरेव न प्रतिमहीतुरित्यर्थः । कात्यायनोऽपि—

" वरियत्वा तु यः कश्चित्प्रणश्चेत्पुरुषो यदा । रक्तागमांस्त्रीनतीत्य कन्याऽन्यं वरचेद्वरम् "॥ रक्तागमो रजोदर्शनम् । नारदः (१२।२४)—

" प्रतिगृह्य तु यः कन्यां वरो देशांतरं वजेत् । त्रीन्दतूनसमितकम्य कन्याऽन्यं वरयेद्वरम् " ॥ शुल्कदाने विशेषमाह मनुः (९।९७)—

अक "कन्यायां दत्तशुल्कायां म्रियते यदि शुल्कदः । देवराय प्रदातव्या यदि कन्याऽनुमन्यते ॥ "प्रदाय शुल्कं गच्छेदाः कन्यायाः स्त्रीधनं तथा । धार्या सा वर्षमेकं तु देयाऽन्यस्मै विधानतः॥ "यस्या म्रियेत कन्याया वाचा सत्ये कृते पतिः।तामनेन विधानेन निजो विंदेत देवरः"॥(६९) इति। कात्यायनः—

्र पूर्वदत्ता तु या कन्या वृताऽन्येन यदा भवेत्। असंस्कृता प्रदेया स्याद्यस्मै पूर्वं प्रतिश्रुता''॥ अस् चेद्गुणवत्तर इति शेषः।

"अनेकेभ्यो हि दत्तायामनूढायां तु तत्र वै।वरागमश्च सर्वेषां वहते चान्तिमस्तु ताम ॥ " अथागच्छेयुरूढायां दत्तं पूर्वं धनं हरेत् " ॥ यत्तु पाणिग्रहणादुपर्यन्यस्मै दानमाह वसिष्ठः (१७।७४)— " पाणिबाहे कृते कन्या केवलं मंत्रसंस्कृता । सा चेदक्षतयो।निः स्यात्पुनः संस्कारमर्हति "॥ यदपि स्मृत्यंतरम्— " कन्याऽन्यस्मै प्रदातव्या मृते सप्तपदात्पुरा । पुरा पुरुषसंयोगान्मृते देयेति केचन ॥ " ऋतौ च दृष्टे कन्यैव मृतौ देयेति चापरे। आ गर्भघारणात्कन्या पुनर्देयेति केचन"॥ इति । नारदः-"उद्दाहिताऽपि या कन्या न चेत्संप्राप्तमैथुना। पुनः संस्कारमहैत यथा कन्या तथैव सा"॥ इति । यदिप बोधायनः (४।१।१८३)---"निसृष्टायां हुते वाऽपि यस्या भर्त्ता ब्रियेत सः। सा चेदश्चतयोनिः स्याद्गतप्रत्यागता सित ॥ " पौनर्भवेन विधिना पुनः संस्कारमर्हिति " ॥ इति यदिष मनुराह ( नारदः १२।९७ )— " नष्टे मृते प्रविजते क्रीबे च पतिते पतौ। पंचस्वापत्सु नारीणां पतिरन्यो विधीयते"॥ इति । सप्तपदादूर्ध्वमपि पुनर्विवाहपराण्येतानि वचनानि युगांतरविषयाणि । यदाह दयासः-" ऊढायाः पुनरुद्वाहं ज्येष्ठांशं गोवधं तथा। कलौ पंच न कुर्वीत श्रावृजायां कमंडलुम् "॥ इति। १५ कतुः-" देवरान्न सुतोत्पत्तिः दत्ता कन्या न दीयते । न यज्ञे गोवधः कार्यः कलौ न च कमंडलुः "॥ बोधायनः-"विधियों ऽनुष्ठितः पूर्व कियते नैव सांप्रतम्। पुराकल्पः स यद्वच्च विधवाया नियोजनम्"॥इति। चंद्रिकायामपि-"देवरेण सुतोत्पत्तिं गोमेघं च कंमडलुम् । अक्षतां पौरुषं मेघं कलौ पंच विवर्जयत् "॥ इति । " अपुत्रां गुर्वनुज्ञातो देवरः पुत्रकाम्यया । सपिँडो वाऽसगोत्रो वा घृताभ्यक्तो ऋतावियात् ॥ "आ गर्भसंभवं गच्छेत्पतितस्त्वन्यथा भवेत्। अनेन विधिना जातः क्षेत्रजः स भवेत्सुतः"॥ इति। याज्ञवल्क्यादि।भिरुक्ता देवरसुतोत्पत्तिः कलौ वर्जनीया । गोमेघो गवालंभनम् । कमंडलुं मुन्मयकमंडलुधारणम् । "कमंडलुर्द्दिजातीनां शौचार्थ विहितः पुरा। ब्राह्मणैः मुनिमुख्येश्च तस्मात्तं धारयेत्सदा"॥ इति बोधायनादिभिरुक्तम् । अक्षता अक्षतयोनिः । पुरुषमेघः ऋतुविशेषः । एतानि कलौ वर्जये-दित्यर्थः । अक्षताया वर्ज्यत्वमाह नारदोऽपि ( १२।४६ )--" कन्या चाक्षतयोनिर्या पाणिग्रहणदूषिता । पुनर्भूः प्रथमा प्रोक्ता पुनःसंस्कारकर्मणि "॥ बाह्मवल्क्योऽपि ( आ. ६७ )— "अक्षता च क्षता चैव पुनर्भूः संस्कृता पुनः " इति । यस्तु ३० कन्या दोषमनभिधाय प्रयच्छाति स राज्ञा दंडच इत्याह नारदः ( १२।३३ )— " यस्तु दोषवतीं कन्यामनाख्याय प्रयच्छति । तस्य कुर्यान्च्यो दंढं पूर्वसाहसचोदितम् "॥ पणशतद्वयं सप्तत्यधिकं पूर्वसाहसम् । यत्तु याज्ञवल्क्येनोक्तं ( आ. ६६ )— "अनारूयाय ददहोषं दंड्य उत्तमसाहसम्। अदुष्टां तु त्यजन् दंडचो दूषयंस्तु मृषा शतम्"॥इति। तहोषभूयस्त्वाभिप्रायमिति चंद्रिकायाम् ।

" साशीतिपणसाहस्रं भवेदुत्तमसाहसम् " नारदः ( १२।३५ )— " प्रतिग्रह्म तु यः कन्यामदुष्टामुत्सूजेन्नरः । विनेयः सोऽप्यकामोऽपि कन्यां तामेव चोद्दहेत् "॥ विनेयो दण्ड्य इत्यर्थः । इति विवाहकाले रजोदर्शनादिप्रायश्चित्तम् ॥ अथ कन्यादातृनिर्णयः । तत्र याज्ञयल्क्यः ( आ.६३–६४ )—

- " पिता पितामहो भ्राता सकुल्यो जननी तथा। कन्याप्रदः पूर्वनाशे प्रकृतिस्थः परः परः ॥
  "अप्रयच्छन्नवाप्नोति भ्रूणहत्यामृतावृतौ। गम्यं त्वभावे दातणां कन्या कुर्योत्स्वयंवरम्॥"इति।
  पित्रादीनां पूर्वपूर्वाभावे परः परः कन्याप्रदः। पूर्वनाशे प्रकृतिस्थश्चेत्ययुन्मादादिदोषवास्य
  भवति यस्याधिकारः सोऽपयच्छन्भ्रूणहत्यामृतावृतावामोतीति यदा पुनर्दातृणामभावस्तदा
  कन्यैव गम्यं गमनाईमुक्तलक्षणं स्वयमेव वरयेदित्यर्थः। नारदः (१२।२०–२३)—
- "पिता द्वात्स्वयं कन्यां आता वाऽनुमतः पितुः । मातामहो मातुलश्च सकुल्यो बांघवस्तथा ॥ "माता त्वभावे सर्वेषां प्रकृतौ यदि वर्तते । तस्यामप्रकृतिस्थायां कन्यां द्वाः स्वजातयः ॥ "यदा तु नैव कश्चित्स्यात्कन्या राजानमावजेत् । अनुज्ञया तस्य वरं प्रतीतं वरयेत्स्वयम् ॥ "सर्वणमनुरूपं च कुलशील्बलश्चतैः । सहधर्मं चरेत्तेन पुत्राश्चोत्पादयेत्ततः ॥ "सर्वनेशेऽपि ति सम्मार्थे कर्याद्याद्वित्ताः । तत्याद्याद्वित्ते स्थादस्यवेत्वत्वेत्वतः " ॥ इति ।

"स्वतंत्रोऽपि हि यत्कार्यं कुर्याद्प्रकृतिं गतः । तद्प्यकृतमेव स्याद्स्वतंत्रत्वहेतुतः "॥ इति । भ मतुः ( ५।१५० )—

"यस्मै द्वात्पिता कन्यां भ्राता वाऽनुमतौ ।पितुः ।तं शुश्रूषेत जीवंतं स्वर्थातं च न लंघयेत्"॥ इति । एतयोः प्राधान्यप्रतिपादनार्थं न पुनरन्यनिषेधाय । इति कन्यादातृानिर्णयः ॥ अथ विवाहभेदाः । तत्र मनुः ( ३।२०–२१ )—

" चतुर्णामि वर्णानां प्रेत्येह च हिताहितान् । अष्टाविमान्समासेन स्त्रीविवाहािश्वबोधतः ॥

े " ब्राह्मो दैवस्तथैवार्षः प्राजापत्यस्तथा ऽऽसुरः । गांधर्वो राक्षसञ्जैव पैशाचश्चाष्टमो ऽधमः" ॥

आर्षात्प्राजापत्यस्य श्रेठ्येऽपि वृत्तभंगभयाद्त्र क्रमभंगः । ब्राह्मादीनां लक्षणमष्टभिः श्लोकेराह

स एव ( २।२७ )

" आच्छाच चार्चियत्वा च श्रुतशीलवते स्वयम्।आहूय दानं कन्याया ब्राह्मो धर्मः प्रकीर्तितः"॥ धर्मसाधनत्वादिवाह एव धर्मशब्देन प्रतिपाद्यते । ब्रह्मशब्दो धर्मवचनः । धर्मातिशय-१५ युक्तत्वाद्वाह्मत्वम् ।

" यज्ञे तु वितते सम्यगृत्विजे कर्म कुर्वते । अठंकृत्य सुतादानं दैवं धर्म प्रचक्षते " ॥ ( २८ ) दैवकार्याधिकृताय दानाहैवत्वम् ।

" एकं गोमिशुनं दे वा वरादादाय धर्मतः । कन्याप्रदानं विधिवदार्धो धर्मः स उच्यते ॥ (२९) धर्मत आदाय धर्मार्थमादाय न धनार्थ यत्कन्याप्रदानं स आर्षो धर्मः । विक्रयदोषभया-

इषिभिरनुक्तवेतनैरेव विद्या दीयते । शुश्रूषादिकं शिष्यतः किंचिदादीयते च । आर्षेऽपि कन्या दीयते वरात्किंचिदादीयते च । तेन दानादानसामान्येनार्षत्वम्—

"सहोभो चरतां धर्ममिति वाचाऽनुभाष्य तु। कन्याप्रदानमभ्यर्च्य प्राजापत्यो विधिःस्मृतः"॥(३०) उभौ युवां सह धर्मचरतं न पृथगिति वाचानुभाष्य अहं गृहाश्रमस्थ एव धर्मे चरिष्यामि नान्याश्रमस्थ इति वरं प्रतिश्राब्येत्यर्थः । प्राजापत्यो विधीयत इति विधिः विवाहः । ३५ गार्ह्यस्थ्यप्राधान्यनिबंधनं प्राजापत्यत्वं गार्हस्थ्यप्रधानो हि प्रजापतिः ।

"ज्ञातिभ्यो द्रविणं दत्वा कन्यायै वाऽपि शक्तितः।कन्याप्रदानं स्वाच्छंद्यादासुरो धर्म उच्यते॥(३१) कन्याया ज्ञातिभ्यः स्वशक्तितः वरस्य शक्तितोऽधिकं दत्वा दापियत्वा स्वाच्छंद्याह्रोकशास्त्र- मर्यादातिलंघनेन यत्कन्य।दानं स आसुरः।परस्वापहारस्वाच्छंद्यनिबंधनमासुरत्वस् । असुरा हि स्वाच्छंद्येन परवित्तमपहरंति इति ।

"इच्छयाऽन्योन्यसंयोगः कन्यायाश्च वरस्य च।गांधर्वः स विधिर्ज्ञेयो मैथुन्यः कामसंभवः"॥ (३२) ५ मैथुन्यः मैथुनपर्यत अन्योन्यसंयोगः कामसंभवो गांधर्वः । गंधर्वत्वं कामपरत्विनवंधनम् । गंधर्वा हि कामपराः । " स्त्रीकामा वै गंधर्वा " इति श्चतेः । स्मरित च भगवान्याल्मीिकः " तीक्ष्णकामास्तु गंधर्वास्तीक्षणकोषा भुजंगमाः " इति ।

"हत्वा छित्वा च भित्वा च क्रोशंतीं रुद्तीं गृहात्। प्रसद्य कन्याहरणं राक्षसो विधिरुच्यते"॥(३३) विवाहविरोधकान्हत्वा च्छित्वा भित्वा च कन्यां परिभूय यद्धरणं स राक्षसः । हिंसाप्राधान्या- ९० द्राक्षसत्वम् । हिंसाप्रधाना हि राक्षसाः ।

"सुप्तां मत्तां प्रमत्तां वा रहो यत्रोपगच्छति । स पापिष्ठो विवाहानां पैशाचः प्रथितोऽष्टमः"॥ (३४) सुप्तमत्तप्रमत्तकन्याभोगनिबंधनं पैशाचत्वस् । पिशाचा हि सुप्तमत्तप्रमात्तानाविशंति । बाह्मादीनां फलमाह स एव ( ३।३७–३८ )—

" दश पूर्वीपरान्वंश्यानात्मानं चैकविंशकम् । ब्राह्मीपुत्रः सुकृतकृन्मोचयेदेनसः पितॄन् ॥ ९ " दैवोढायाः सुतश्चैव सप्तसपरावरान् । आर्षोढायाः सुतर्स्वीस्त्रीन्षद् षद् कायोढजः सुतः "॥ प्राजापत्येनोढायाः सुतः विभाक्तिव्यत्ययः । चतुर्षु विवाहेष्वामुष्मिकं फलं प्रत्येकमुक्त्वा ऐहिकं च समुदाये फलं श्लोकद्वयेनाह ( ३।३९-४२ )—

" ब्राह्मादिषु विवाहेषु चतुर्ष्वेवानुपूर्वशः । ब्रह्मवर्चस्विनः पुत्रा जायंते शिष्टसंमताः ॥ " रूपसत्वगुणोपेता धनवंतो यशस्विनः । पर्याप्तमोगा धर्मिष्ठा जीवंति च शतं समाः"॥ २० आसुरादिषु चतुर्षु जातपुत्रगुणमाह—

" इतरेषु तु शिष्टेषु चशंसाचतवादिनः । जायंते दुर्विवाहेषु ब्रह्मधर्मदिषः सुताः " ॥ " अनिदितैः स्त्रीविवाहैरिनंद्या भवति प्रजा । निदितानिदिता नूणां तस्मान्निद्यानि वर्जयेत् " ॥ अननुज्ञातिविवाहिवषयेयं निद्रा इतरथा हि क्षत्रियादिषु गांधर्वराक्षसाद्युपदेशानर्थक्यप्रसंगात् । याज्ञवल्क्योऽपि ( आ. ५८–६१ )—

" बाह्मो विवाह आहूय दीयते शक्त्यलंकृता । तज्जः पुनात्युभयतः पुरुषानेकविंशतिम् ॥ " यज्ञस्थ ऋत्विजे देव आदायार्षस्तु गोयुगम् । चतुर्दश प्रथमजः पुनात्युत्तरजस्तु षट् ॥ " इत्युक्त्वा चरतां धर्मे सह या दीयतेऽर्थिने । स कायः पावयेत्तज्जः षट्षडुंश्यान् सहात्मनाम्॥ " आसुरो द्रविणादानात् गांधर्वः समयान्मिथः । राक्षसो युद्धहरणात्पैशाचः कन्यकाछलात्" ॥

मनुः ( ३।२३–२४)—

"षडानुपूर्व्या विप्रस्य क्षत्रस्य चतुरो वरान् । विट्रसूद्योस्तु तानेव विद्याद्धर्म्यानराक्षसान्॥ "चतुरो ब्राह्मणस्याद्यान्प्रशस्तान्कवयो विद्धः। राक्षसं क्षत्रियस्यैकमासुरं वैश्यशूद्योः"॥ मतांतरमाह स एव ( श२५ )--" पंचानां तु त्रयो धर्म्या द्वावधम्यौं स्मृताविव । पैशाचश्वासुरश्चेव न कर्त्तव्यौ कथंचन "॥ पाश्चात्यानां पंचानां प्राजापत्यादीनां मध्ये त्रयो धर्म्याः । पैशाचश्चासुरश्च द्वावधर्म्यौ न कर्त्तव्यो । कर्तृविशेषानिर्देशादस्य मतस्य सर्वसाधारणत्वं गम्यते । चंद्रिकायाम्— " चत्वारो ब्राह्मणस्याद्याः शस्ता गांधर्वराक्षसो । राज्ञस्तथासुरो वैश्ये शूद्रे चान्त्यस्तु गर्हितः"॥

गर्हितः न कस्यापि प्रशस्त इत्यर्थः । विवाहांतरालाभे पैशाचमाह वत्सः-

- ५ " सर्वोपायैरसाध्यः स्यात्सुकन्या पुरुषस्य वा । चौर्येणापि विवाहेन सा विवाह्या रहः स्थिता"॥ आपस्तंबः (२।५।१२।३-४)— " तेषां त्रय आद्याः प्रशस्ताः । पूर्वः प्रेयान् । यथा युक्तो विवाहस्तथा युक्ता प्रजा भवति " इति । बोधायनोऽपि (१।११।१-१७)— " अष्टौ विवाहाः । श्रुतशीले विज्ञाय ब्रह्मचारिणेऽर्थिने दीयते स ब्राह्मः । आच्छाद्यालंकुत्येषा सह धर्म-श्र्ययेतामिति प्राजापत्यः । पूर्वी लाजाहुतिं हुत्वा गोमिथुनं कन्यावते द्वात्स आर्षः । दक्षिणासु
- १० नीयमानास्त्रंतर्वेदि ऋत्विजे स दैवः । सकामेन सकामायां मिथः संयोगः स गांधवों धनेनोप-तोष्यासुरः । प्रसह्य हरणाद्राक्षसः । सुप्तां मत्तां प्रमत्तां वोपयच्छेदिति पैशाचः । तेषां चत्वारः पूर्वे ब्राह्मणस्य । तेष्विप पूर्वः पूर्वः श्रेयान् । उत्तरेषामुत्तरोत्तरः पापीयान् । तत्रापि षष्ठसप्तमौ क्षत्रधर्मा-नुगतौ तत्प्रत्ययत्वात्क्षत्रस्य पंचमाष्टमौ वैश्यशूद्राणाम् । अयन्त्रितकलत्रा हि वैश्यशूद्रा भवंति । कर्षणशुश्रूषाधिकृतत्वात् गांधर्वमप्येके प्रशंसंति । सर्वेषां स्नेहानुगतत्वात् यथा युक्तो विवाह-
- ९५ स्तथा युक्ता प्रजा भवतीति विज्ञायते" इति । पूर्वी लाजाहुतिमिति वैवाहिकीनां लाजाहुतीनां प्रथमाहुत्यनंतरं कन्यास्वामिने गोमिथुनं वरः कन्यावते प्रदाय तस्या एव पुनर्महणमार्षो नाम विवाहः। दक्षिणास्विति ऋत्विग्वरणवेलायामेव वरसंपयुक्तम् । कंचिद्दत्विक्तेन वृत्वा दक्षिणाकाले तदीयभागेन सह कन्यां तस्मै द्यात्स च तां प्रतिगृह्य समाप्ते यज्ञे शुभनक्षत्रे विवाहं कुर्यात्स दैवः। उत्तरेषां क्षत्रियादीनां वर्णानां तत्प्रत्ययत्वाद्धनवलप्रधानत्वात्क्षत्रियस्य । अयंन्त्रितकलत्राः ।
- २० अयांत्रितमानियतं कलत्रं येषां ते तथा दारेष्वत्यंतानियमस्तेषां भवति । निकृष्टकृषिकाुश्रूषा-यिकृतत्वात्तयोर्विवाहोऽपि तादृश एवेत्यर्थः । इति गोविंदस्वामी । गौतमोऽपि (४।४–१३)–

" ब्राह्मो विद्याचारित्रबंधुर्शीलसंपन्नाय द्यादाच्छाद्यालंकुताम् । संयोगमंत्रः प्राजापत्ये सह धर्मश्चर्यतामित्यार्षे गोमिथुनंकन्यावते द्यादंतर्वेद्युत्विजे दानं दैवे।ऽलंकुत्येच्छन्त्या स्वयं संयोगो गांधर्वो वित्तेनानतिः स्त्रीमतामासुरः । प्रसह्यादानादाक्षसोऽसंविज्ञातोपसंगमात्पेशाचश्चत्वारो

- २५ धर्म्याः प्रथमाः षिढित्येके" इति । प्राजावत्ये विवाहे सह धर्मश्चर्यतामिति एष संयोगमंत्रः प्रदान-मंत्र इत्यर्थः । आर्षमिपि केचित् प्रशस्तं नेच्छंति । तत्रादिशुल्कग्रहणात् । तथा च मनुः (२।५२)— "आर्षे गोमिथुनं शुल्कं केचिदाहुर्पृषेव तत् । अल्पो वाऽपि महान्वाऽपि विकयस्तावतैःसह" । गोमिथुनं शुल्कमाहुः । अनुजानते तन्मृषा तद्युक्तम् । अल्पो वा महान्वा द्रव्यलोभादादियमानं शुल्कं विकय एवेत्यर्थः । केचिदेवं व्याचक्षते । आर्षे विवाहे गोमिथुनं शुल्कमिति वदंति ।
- तन्मिथ्या । विक्रथः कयसाधनं मूल्यदेशकालावपेक्षयाऽल्पं महद्वा भवति । आर्षे तु गोमिथुनं परिमाणस्य नियतत्वान्न कयकीतेत्यर्थ इति । तथा च देवलः—

"पूर्वे विवाहाश्चत्वारो धर्म्यास्तोयप्रदानकाः । अशुल्का ब्राह्मणाहिश्च तारयंति द्वयोः कुलम्"॥ इति । तथा चापस्तंबः (२।१३।११)—"विवाहे दुहितृमते दानं काम्यं धर्मार्थे" श्रूयते— "तस्मादु-हितृमतेऽधिरथं शतं देयं तन्मिथुयाकुर्यादिति तस्यां ऋयशब्दः संस्तुतिमात्रं धर्माद्धि-३५ संबंधः" इति । आर्वे विवाहे दुहितृमते दानं कविदेदे श्रूयते । तामेव श्रुतिमुदाहराति

तस्माद्दृहितृमत इति दुहितृमते रथेनाधिकां गवां शतं देयम्। तच शतं दुहितृमान् मिथुयाकुर्या-न्मिथ्याकुर्यादित्यर्थः । कन्याये वराय च क्षेत्रालंकरादिप्रत्यर्पणेन तहूव्यादानसाम्यगतकर्यवृत्तिं वितथीकुर्यादित्यर्थः । यद्दा मिथुया मिथुनं वरदत्तद्रव्यं मिथुनस्य कुर्यादित्यर्थः । मिथ्यार्थत्वं मिथुनार्थत्वं च मिथुया शब्दस्य श्रूयते ( आथर्व सं. ४।३९।९ )। " मा देवानां मिथुया कर्मभागधेयं आपो वा अग्नेमिथुयाः मिथुनवान्भवतीति "। तदिदं दानं काम्यं काम- ५ निमित्तं यथा युक्तो विवाह स्तथायुक्ता प्रजा भवंतीति (१।१२।८) ऋषितुल्याः पुत्रा यथा स्युरिति ततश्च धर्मार्थं न क्रयार्थम् । अयज्ञो वा एष योऽपत्नीक " इत्यादिकश्चतः पाणि-ग्रहणाद्रधिग्रहमेधि नोर्वतमिति सपत्नीकस्यैव धर्माधिकारस्मरणाच्च विवाहस्य धर्मार्थत्वेन तदर्थं दानमपि धर्मार्थमेव यस्तस्यां विवाहिकयायां ऋयशब्दः कचित्समृतौ हृश्यते स संस्तुतिमात्रं द्रव्यप्रदानसाम्यात् । न मुख्यकर्मत्वप्रतिपादनार्थं । कुतः । हि यस्माद्धर्मादेव १० हेतोः संबंधो दंपत्योरित्यर्थः । एवं च धर्मार्थं दानविधानात् " सर्वाण्युद्कपूर्वाणि दानानि अहृष्टार्थानि " इति स्मरणात् " दुाहितृमते च स्वदेयमुदकपूर्वमेव द्याद्दितृमांश्च कन्याम् अद्भिरव दिजातीनां विवाहस्तु प्रशस्यते " इति स्मरणात् उद्कपूर्वमेव द्यात् " दुहितृमतेऽ-धिरथं शतं देयं तन्मिथुयाकुर्यादिति " श्रुत्या गोमिथुनाद्धिकमप्यादाय वरयोषिभ्यां गृह-क्षेत्रभूषणादिद्वारप्रत्यर्पणे सति स विवाहो धर्म्य एवेति गम्यते। न चैवम "आसुरो द्रविणादानात्" १५ इति स्मरणादासुरत्वं शंकनीयं कन्यावतो भोगार्थं द्रव्यादाने तथोक्तस्वात् । तथा च गौतमः (४।९) " वित्तेनानतिः स्त्रीमतामासुरः" इति । आनतिः कन्यादानं 'प्रत्यानुगुण्यं स्त्रीमतम् " इति वचनात्कन्याये गृहक्षेत्रादि दत्वा विवाहेऽपि नासुरत्वमिति हरदृत्तः। कन्याया भूषणायर्थ छादनाद्यर्थं वराद्धनादानं न दोषावहमित्याह मनुरिए ( ३।५४ )---

" यासां न ददते ग्रुन्कं ज्ञातयो न स विकयः। अर्हणं तत्कुमारीणामानृशंस्यं च केवलम् "॥२० यासां कन्यानां न द्दते नोपजीवंति केवलं निश्चितम् । एतदेवाष्टभिः श्लोकैः समर्थयति स

पव ( ३।५५-६२ )

" पितृभिर्मातृभिश्चैताः पतिभिद्वैतरेस्तथा । पूज्या भूषयितव्याश्च बहुकल्याणमीप्सुभिः॥ " यत्र नार्यस्तु पूज्यंते रमंते तत्र देवताः। यत्रैतास्तु न पूज्यंते सर्वास्तस्याफुरुाः क्रियाः॥

" शोचंति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुलम् । न शोचंति तु यत्रैता वर्धते तिद्धं सर्वदा ॥ २५ " जामयो यानि गेहानि शपंत्यप्रतिपूजिताः । तानि कृत्याहतानीव विनश्यंति समंततः" ॥

जामयः स्वसारः। कृत्या अभिचारिकयाः।

" तस्मादेताः समभ्यच्या भूषणाच्छादनाशनैः । भूतिकामैर्नरौर्नित्यं सत्कारेणोत्सवेषु च ॥

" संतुष्टो भार्यया भर्ता भर्ता भार्या तथैव च । यस्मिन्नेव कुळे नित्यं कल्याणं तत्र वै ध्रुवम् ॥ " यदि हि स्त्री न रोचेत पुमांसं न प्रमोद्येत् । अप्रमोदात्पुनः पुंसः प्रजनं न प्रवर्त्तते ॥

" स्त्रियां तु रोचमानायां सर्वे तद्रोचित कुलम् । अस्यां त्वरोचमानायां सर्वमेव न रोचते " ॥ यत एवं कन्या भूषियतव्या । अतो ज्ञातिभिर्वराङ्भूषणार्थं धनादानं न दोषावहमित्यर्थः । स्वोपभोगार्थवव्यग्रहणे पिचादीनां तोषपाह स्राप्त (३४९ ४२)

स्वोपभोगार्थद्रव्यग्रहणे पित्रादीनां दोषमाह स एव ( २।५१-५२ )——
"न कन्यायाः पिता विदानगृह्यीयात शहर मणवणि । गहर हि सन्दे स्रोपेन सम्बन्ध

"न कन्यायाः पिता विद्वान्गृह्णीयात् शुल्कमण्वपि । गृह्णन् हि शुल्कं लोभेन स्यान्नरोऽपत्यविक्रयी ॥ " स्त्रीधनानि तु ये मोहादुपजीवंति बांधवाः । नारीयानानि वस्त्रं वा ते पापा यांत्यधोगितम्"॥ ३५ नारी शुल्कगृहीता पापीत्याह स एव ( ९।९८–१०० )—

<sup>.</sup> **१ क्ष-** प्रशंसंति ।

" आददीत न शूदोऽपि शुल्कं दुहितरं ददत् । शुल्कं हि शृह्णन्कुरुते च्छनं दुहितृविक्रयम् ॥ " नानुशुश्रूम जात्वेतत्पूर्वेष्विप हि जन्मसु।शुल्कसंज्ञेन मूल्येन च्छनं दुहितृविक्रयम्"॥ संवर्त्तः—

" कन्याविक्रयिणो मूर्खा महापापस्य कारकाः । पतिति नरके घोरे यावदा भूतसंप्रुवम् ॥

- ५ " क्रयकीता तु या कन्या न सा पत्नी विधीयते। सा तु दैवे च पित्र्ये च दासी स्यान्न च साश्रिता॥ " यस्तां विवाहयेत्कन्यां बाह्मणो मद्मोहितः। असंभाष्यस्त्वपांक्तेयः स विप्रो वृष्ठीपतिः"॥ इति। यसः—
  - "यो मनुष्यां हि विक्रीय यत्किंचिन्द्रनमृच्छिति । तस्या मूत्रं पुरीषं च स परत्रोपजीविति ॥ "कन्याविक्रयिणो मूर्ला इह किल्बिषकारकाः । पतंति नरके घोरे दहंत्या सप्तमम् कुछम् ॥

१० "कन्यां तु जीवनार्थाय यः शुल्केन प्रयच्छति। उपभुंक्ते पुरीषं च मूत्रं तस्याः परस्य च"॥ इति । ननु च

" शुल्कं प्रदाय कन्यायाः प्रत्यादानविधानतः । वित्तहेतुर्विवाहोऽयमासुरः षष्ठ उच्यते" इति देवलस्मरणेन शुल्किनवंधन आसुरो विवाहः । ननु आसुरविवाहः कथं धर्म्यत्वेन मन्वादि-भिराश्रित इति चेन्न । पूर्वतनविवाहाऽसंभवे आपद्धर्मत्वेन तस्याप्याश्रयणात् । तथा च १५ नारदः—

" विवाहास्त्वष्टधा भिन्ना ब्राह्माचा मुनिसत्तमाः । पूर्वः पूर्वः परो ज्ञेयः पूर्वाभावे परः परः"॥ इति । चंद्रिकायामपि—

"क्रीता द्रव्येण या नारी न सा पत्नी विधीयते।तथा दैवे च पित्र्ये च दासी तां काश्यपोऽबवीत्''॥इति। यत्काश्यपवचनम्—

- २० " कुविवाहैः क्रियालोपैर्वेदानध्ययनेन च । कुलान्यकुलतां यांति बाह्मणातिक्रमेण च" ॥ इति । यदि मनुवचनं तत्प्रशस्तविवाहसंभवविषयमिति । अत्र केचिदाहुः—
  - " भूमित्रीहियवाजाश्ववृषभधेन्वनडुहश्चेति स्थावरे विकयो नास्ति " इति । च गौतमादिभिः (अ. ८ सू. १५)—प्रातिषिन्द्वेऽपि भूमिविकये
- "भूमिं यः प्रतिगृह्णाति यश्च भूमिं प्रयच्छति । तावुभौ पुण्यकर्माणौ नियतं स्वर्गकामिनौ॥" २५ इति भूदानप्रशंसाद्र्शनाच्च विक्रयोऽपि कर्त्तव्यो "हिरण्योद्कदानेन षड्भिर्गच्छिति मेदिनी" इति स्मरणात् सहिरण्योद्कं दत्वा दानरूपेण स्थावरविक्रयं कुर्यादिति विज्ञानेश्वरेणोक्तम् । तद्रीत्याऽत्रापि— "कन्य।विक्रयिणो मूर्लाः । पैशाचश्चासुरश्चेव न कर्त्तव्यौ कथंचन" इति कन्याविक्रयनिषेधात् ।
- " नाग्निचित्ररकं याति न कन्यादो यतः स्मृतः। विश्वजित्संमितो यज्ञः कन्यादानं महाफलम् ॥
  30 " ज्योतिष्टोमातिरात्राणां शतं शतगुणं कृतम्। प्राप्नोति कन्यकां दत्वा होममंत्रेस्तु संस्कृताम् ॥
  " कनकाश्च तिला नागा दासीगृहमहीरथाः। कन्यका कपिला चैव महादानानि वै दशः॥
  "द्शानां तु सहस्राणां युक्तानां धुर्यवाहिनाम्। सुपात्रे विनियुक्तानां कन्यां विद्याच तत्समम्॥
  "अन्नविद्यावधूत्राणगोभूरुक्माश्वहस्तिनाम्। दानान्युत्तमदानानि ह्युत्तमद्रव्यदानतः"॥ इत्यादिभिः
  कन्यादानप्रशंसाद्र्शनाच द्व्यदानमन्तरेण 'कन्यानधिगमे पाणिग्रहणाद्धि सहत्वं कर्मसु ' इति
  3५ पाणिग्रहणमारभ्येव विवाहसिष्याग्निहोत्रादिश्रौतस्मार्तकर्मधिकारस्मरणात्तदनुष्ठानायावश्य-

34

कर्तव्ये च विवाहे "अद्भिरेव द्विजातीनां विवाहस्तु प्रशस्यते" इति स्मरणाद्धदकपूर्वमेव द्रव्यं दातव्यं दत्ता सहिरण्योदकपूर्वमेव कन्याऽप्यादातव्येति न चासुरादिविवाहेषु सप्तमपदातिक्रमणाभावेन पतित्वभायीत्वयोरनुत्पत्तिरिति शंकनीयम् । तत्रापि स्वीकारानंतरमेव संस्कारविधानात् । वेवलः—

"गांधवीदिविवाहेषु पुनर्वेवाहिको विधिः । कर्त्तव्यश्च त्रिभिवेणैः समयेनाग्निसाक्षिकम्"॥ ५ गृह्यपरिशिष्टेऽपि—

"गांधर्व सुरपैशाचिववाहो राक्षसश्च यः । पूर्व परिश्रयस्तेषां पश्चाद्धोमो विधीयते "॥ पिश्रयः स्वीकारः । अत एव न बलादपहारमात्रेण भार्यात्वभित्याह विश्विद्धः (१७७३)— "बलतश्चेद्धृता कन्या मंत्रैर्यादे न संस्कृता। अन्यस्मै विधिवद्देया यथा कन्या तथैव सा"॥ इति। अथ विवाहांगविशेषमाह मनुः ( २।४२–४४)—

" पाणिग्रहणसंस्कारः सवर्णासूपिद्श्यते । असवर्णास्वयं ज्ञेयो विधिरुद्दाहकमीणि ॥ "शरः क्षत्रियया धार्यः प्रतोदो वैश्यकन्यया । वासोद्शा शूद्र्या तु वर्णोत्कृष्टस्य वेदने"॥ करेण करस्य ग्रहणं पाणिग्रहणमेव संस्कारः पाणिग्रहणसंस्कारः । उत्कृष्टवेदने सवर्णादुत्तरस्य

वर्णस्य लाभे विवाह इति यावत्।

अथ शोभनद्वयसंनिपाते संग्रहकारः—
" एकोदराणां पुंसां स्याद्विवाहो नैकवत्सरे । भिन्नोदराणां कुर्वीत स्त्रीणां चैव न संश्यः " ॥
वराहमिहिरः—

" एकोद्रप्रस्तानामेकस्मिन्नेव वत्सरे । विवाहो नैव कर्त्तव्यो गर्गस्य वचनं यथा " ॥ एतद्दुत्रयाद्वीग्विषयम् । यथाह गर्गः—

" एकमातृप्रस्तानामेकस्मिन्वत्सरे यदि । विवाहो नैव कर्तव्यो निर्गते तु ऋतुत्रये ॥ " ग्रामांतरे तु कर्त्तव्यः कर्त्तव्यो नैकवेश्मनि " ॥ अंगिराः—

" एकमातृप्रमूतानां शुभद्दयमृतुत्रये । न कुर्याद्वर्षभेदे तु त्रिमासादूर्ध्वमाचरेत् ॥

" फाल्गुने चैत्रमासे च पुत्रोद्वाहोपनायने । भेदे त्वद्दस्य कुर्वीत नर्तुत्रयविलंबनम् ॥

" न पुंविवाहोध्वेमृतुत्रेयण विवाहकार्य दुहितुः प्रकल्पयेत् ।

" न मंडनाचापि हि मुंडनं च स्यान्मुडनान्मंडनमन्वगेव"॥ मंडनं विवाहः । मुंडनमुपन- २५ यनम् । शातातपः—

" मंडनं मुंडनं चैव न कुर्यादेकवत्सरे । मुंडनं प्रथमं कुर्यान्मंडनं तु ततः परम्" ॥ श्रीधरीये-

" पुत्रस्य पाणिग्रहणात्परस्तान्त्र मासषद्कात्तनयाविवाहः ।

" तद्दद्विवाहाद्पि नोपनीतिस्तथोपनीतेः परतश्च चौल्रम्" ॥ गर्गः--

" एकमातृप्रस्नां कन्यकापुत्रयोर्द्वयोः । सहोद्वाहो न कर्तव्यः तथा नैवोपनायनम् " ॥ ३,० स्मृतिरत्ने—

" एकस्मिन्छोभने वृत्ते द्विशुभं न तु कारयेत् । यदि कुर्यात्प्रमादेन तत्र स्याद्शुभं ध्रुवम् "॥ पुत्रीविषये विशेषमाहांगिराः---

" उद्दाह्य पुत्रीं न पिता विद्ध्यात्पुत्र्यंतरस्योद्दहनं न जातु ।

" यावचतुर्थीदिनमंगलस्य समापनं तावदतो विदध्यात्" ॥ मर्जः—-१९-[ स्व. मु. क. ] " पुत्रीपरिणयादृध्वे यावाद्दिनचतुष्टयस् । पुत्र्यंतरस्य कुर्तीत नोद्दाहमिति सूरयः ॥ " एकस्मिस्तु गृहे कुर्यादेकामेव शुभाक्रियास् । अनेकांस्तु प्रकुर्वाणः स नाशमधिगच्छति ॥

" द्विशोभनं त्वेकगृहेषु नेष्टं शुभं तु कुर्यान्नवतो पुरस्तात् ।

" आवइय हे शोभन उत्सुकश्चेदा चार्यभे देन तथैव कुर्यात् " ॥ नारदः—

" द्युमकुत्पु त्रि श्रोद्दाहात्पश्चात्पुत्रकरग्रहः । एकतिथ्यामपि प्राह भागेवो भिन्नवेलया ॥

" एकोदरोद्भवसुतासुतयोर्विवाहं मासांतरे मनुविशाखपराशराद्याः ।

" इच्छंति मंगलमथाशु वदंति गर्गाः केचित्तयैकदिवसेऽप्युभयप्रभेदे ॥

"एक्रुग्नेऽपि भिन्नांशे विसद्वात्रिपराशराः । द्योर्विवाहमिच्छंति पृथग्गामेऽथ मडपे"॥

#### बृहस्पातः--

१० "एकस्मिन्दिनसे त्वेकलग्ने भिन्नांशके तथा। एकगर्भात्ययोत्रीयोत्तिवाहः शुभक्कद्भवेत् ॥ "देशभेदात्कु अचारादिमे धर्माः प्रकीर्तिताः। एकलग्ने द्विलग्ने वा ग्रहे यत्र द्विशोभनम् "॥ "द्वयोरन्यद्विनष्टे स्याद्वर्ततेऽन्यद्गित स्थितिः॥

" एकमातृप्रसूतानामेकस्मिन्नेव वत्सरे । एक एव न कुर्वीत विवाहं वतबंधनम् ॥ "एकः कर्ता शुभं कुर्यान्न पुज्योः पुत्रयोरपि । षण्मासे वा चतुर्मासे पूर्णे वर्षे शुभावहम्"॥

#### १५ शातातपः--

"एकमात्र्यस्तानां नाग्निकार्यद्वयं भवेत्। भिन्नोद्रप्रसूतानां नेति शातातपोऽज्ञवीत्" ॥ "यत्रोपयमनादृध्वं षण्मासाभ्यंतरेऽपि वा। पुञ्युदाहं न कुवीत विवाहाद्वतवंधनस् "। उपयमनं विवाहः। विवाहाद्वतवंधनं विवाहादृध्वं षण्मासाभ्यंतरे व्रतवंधनमुपनयनं न कुवीत । एतानि वचनानि यमळव्यतिरिक्तविषयाणि। काळवृष्टि यमळविषये विशेषो द्शितः—

• "भ्रांतृद्वये स्वसृयुगे स्वसृभ्रातृयुगे तथा। समानाऽपि क्रिया कार्या मातृभेदे तथैव च "॥ भ्रातृद्वये यमल इत्यर्थः। अत्र प्रथमज एव ज्येष्ठः।

यमलयोज्यें हचनि रूपणम् । तथा च मनुः (९।१२५-१२६)-

" सदृशस्त्रीषु जातानां पुत्राणामविशेषतः । न मातृतो ज्यैष्ठचमस्ति जन्मतो ज्यैष्ठचमुख्यते ॥ " जन्मज्येष्ठचेन चाव्हानं सुब्रह्मण्यास्वपि स्मृतम् । यमयोश्चैकगर्भेऽपि जन्मतो ज्येष्ठता स्मृता"॥

# १५ संग्रहेऽपि-

" यमयोजीतयोज्येष्ठचं जन्मतः प्रोच्यते बुधैः । गर्भस्य कस्यचिष्ठोके चिराज्जननदृशनात् ॥ " यमयोजीननाज्ज्येष्ठग्रमाधानं चेष्यते बुधैः " इति । यत्तु

"यमलो चैकगर्भे तु स्त्री वाऽपि पुरुषोऽपि वा। किनष्ठ आद्यजातः स्यात्पश्चाञ्जातोऽग्रजः स्मृतः"॥ इति स्मरणं तत्समभागस्थगर्भव्यतिरिक्तोपर्यथोभागस्थविषयम् ।

» " पार्श्वयोः संस्थितौ गर्भौ तयोर्थः पूर्वजः स तु । ज्येष्ठ इत्युच्यते सद्धिर्जातकादिषु कर्मसु" ॥ इति बादरायणीयस्मरणात् । दत्तविषये विशेषः स्मृत्यंतरेऽभिहितः—

" औरसे तु समुत्पन्ने दत्तो ज्येष्ठो न चेष्यते।" औरसः कनिष्ठोऽपि दत्तविवाहात्पूर्वे विवहेदित्यर्थः।

" होमपूर्व तु यो दत्तः स एव जनकस्य च । गोत्रेण विवहत्कन्यां पुत्रादौ न निषेधकृत्॥ ३५ "दारुगोत्रसमुद्भृतां गृहीकृकुलसंभवः । उद्देह्ह्ह्माङ्गुर्ध्व नोद्द्हेद्दित गौलमः "॥ इति सपत्नी- पुत्रयोस्तु पितुर्जीवनदशायां जन्मज्येष्ठक्रमेण विवाहः पितृमरणानंतरं तु विवाहे न क्रमनियम इति केचित्। अथ पुंसवनसंस्कृतस्य जन्ममासज्येष्ठमासयोरुत्सवनिषेथमाहांगिराः—

" मौंजीनिवंधवतकर्मणी च चुडाकुतिश्च प्रथमो विवाहः।

" स्नानं च पुंसः प्रथमस्य नेष्टं ज्येष्ठाख्यमासेऽपि च जन्ममासे" ॥ कालाव्हेंऽपि---आचगर्भोऽत्थयोज्येष्ठमासीनोद्दाहमाचरेत् । प्रथमगर्भप्रसूतयोस्त्रीपुंसयोज्येष्ठमासि उद्दाहकर्म ५ नाचरेदित्यर्थः । रत्नमालायामपि-

" जन्ममासि न च जन्मभे तथा नैव जन्मदिवसे च कारयेत्।

" आद्यगर्भदुहितुः सुतस्य वा ज्येष्ठमासि न तु पाणिपीडनम् "॥ अत्रिः— " जन्मभे जन्मदिवसे जन्ममासे शुभं त्यजेत् । ज्येष्ठमासाय गर्भस्य शुभं वर्ज्यं स्त्रिया अपि "॥ मौंज्युद्दाहप्रतिष्ठादीन्केचित्तत्रापि कुर्वते । नारदः-

" जन्ममासे च जन्मर्क्षे न च जन्मदिने तथा । आद्यगर्भसु तस्याथ दुहितुर्वा करग्रहः॥ " नैवाद्दाहो ज्येष्ठमासे दंपत्योस्तु परस्परम् । ज्येष्ठमासे तयोरेकज्येष्ठः श्रेष्ठस्तु नान्यथा"॥ गर्गः-ज्येष्ठस्य ज्येष्ठकन्यया विवाहो न प्रशस्यते । द्दो ज्येष्ठी मध्यमौ प्रोक्ती ज्येष्ठमेकं शुभावहम् ॥

" ज्येष्ठत्रयं न कुर्वीत विवाहं बहुसंमतम् । आषाढः प्रौष्ठपन्माची मार्गशीर्षस्तथैव च ॥ " चत्वारो दूषिता मासा वर्णसंस्कारकर्मणि"। सिंहस्थे गुरौ गुरुशुक्रभौढ्यादौ च विवाहनिषेधः। १५ मत्स्य:-

" सिंहस्थिते सुरगुराविधमासके च ज्येष्ठे तथाऽव्यतनयस्य तु शुक्रगुर्वीः ।

" मौक्ये तथा स्थविरबालकयोश्च कुर्याज्जनमस्थिते सुरगुरौ न हि मंगलानि"॥ गर्गः— " गुरौ सिंहस्थिते चैव सूर्ये च धनुषि स्थिते । विवाहमिप नेच्छंति मुनयः काश्यपादयः " भ धनुर्गतेर्के विवाहनिषेधः द्वितीयविवाहनिषेधपरः । यतः प्रथमस्य तत्र दक्षिणायनत्वेन निषेधो २० विहितः । गुरौ सिंहस्थित इत्यत्राप्ययमेव न्यायः । नारदः-

" गुरौ तु सिंहराशिस्थे भागे भाग्यवती भवेत् । पैत्रेर्यमर्क्षे सा नारी विवाहे विधवा भवेत्"॥

एतन्नर्भदोत्तरविषयम् । यदाह ट्यासः-

" नर्म रोत्तरदेशे तु सिंहस्थे देवमंत्रिणि । विवाहं नैव कुर्वीत निवेधो नास्ति दक्षिणे" ॥ एवं च द्वितीयविवाहकर्त्तुर्न दोष इतिपर्यवसन्नम् । श्रीधरीधे— " नर्मदोत्तरभागेषु सिंहस्थेऽमरपूजिते । विवाहादि न कुर्वीत नायं दोषोऽस्ति दक्षिणे ॥ " सिंहराशों सिंहभागे यावतिष्ठति वाक्पतिः । नर्मदायाम्यकोणेषु न दोषो दक्षिणापथे "॥ अणेले—

"अन्नप्राशनवैवाहे पुंसो जन्मर्श एव च । जन्ममासे च वर्ज्य स्यान्नर्मदातीर उत्तरे ॥ " नर्मदादक्षिणे भागे विवाहादिषु मंगलम् । जन्ममासे शुभं प्रोक्तं बहूनां संमतं कृतम्"॥ इति ॥ ३० व्यासः—

" अन्नप्राशनमातिथ्यं विवाहो वास्तुकर्म च । रात्रावहनि वा कुर्याच्छेषाण्यहनि कार्येत् ॥

" आषाढः प्रौष्ठपन्माघौ मार्गशीर्षस्तथैव च। चत्वारो दृषिता मासा वर्णसंस्कारकर्माणि ॥

" मीने धनुषि सिंहे च स्थिते सप्ततुरंगमे । क्षौरमन्नं न कुर्वीत विवाहं मौंजिबंधनम् ॥

" माघफाल्गुनवैशासज्येष्ठमासाः शुभावहाः। मध्यमाः कार्तिको मार्गशीर्षको निंदिताः परे ॥

क ग-सिंहस्थे गुरो विवाहनिषेधः ।

"न कदाचिद्दशक्षेषु भानोराद्रीप्रवेशनात् । पौषे चैत्रे शुजौ मार्गे नेति प्राह बृहस्पतिः ॥ "श्रावणं केचिदिन्छंति नेच्छंत्यन्ये महर्षयः। कन्याकुंभकुठीरस्थ रवौ क्षौरं विवर्जयत्॥

"आषाढादिचतुर्मासांश्चान्द्रान्पोषं च वर्जयेत्। सार्वकालिकमिच्छंति विवाहं गौतमाद्यः"॥ आपस्तंबः (१।२।१२)—" सर्वर्तवो विवाहस्य शैशिरौ मासौ परिहाप्योत्तमं च नैदावम् " इति। शैशिरौ माघकाल्गुनौ निदावस्य ग्रीष्मस्य यश्चोत्तमोंऽत्य आषाढस्तानेतान्श्चीन्मासान्परि-हाप्य वर्जयित्वा सर्वर्तवो विवाहस्य काल इत्यर्थः । आश्वलायनश्च—"सार्वकालिकमेके विवाहमिच्छंति " इति । संग्रहे—

"कार्तिकाश्वयुजो मासावुद्दाहे दक्षिणायने । शंसिति श्रवणं चान्ये मासास्त्वन्ये विगर्हिताः "॥ अत्र व्यवस्थामाह। व्यासः—"अधम्या ये विवाहास्ते संमताः सार्वकाछिकाः" इति । दक्षः—

"राक्षसासुरगांधर्वपैशाचा ब्राह्मणस्य तु । निषिद्धे तिथिमासेऽपि संमता इति निश्चयः"॥
 गृह्यपरिशिष्टे "धर्म्येष्वेव विवाहेषु कालप्रतीक्षणं नाधर्म्येषु " इति ॥
 बोधायनः—

"यस्मिन्काले विरोधोऽस्ति ज्यौतिषोक्तागमोक्तयोः। ज्योतिषोक्तं विहायैव स्मृतिचोदितमाचरेत्"॥ ट्यासः—

१५ " विष्णोः प्रस्थापनोत्थानमध्येनैवोपनायनम् । विवाहं नैव कुर्वीत नैव कुर्यान्महोत्सवम् "॥
स्मृत्यर्थसारे—

"अंधः श्वित्री च कुनली हीनांगः पंगुरेव च । कालप्रदौ भवेषत्र कुलक्षयकरं हि तत्" ॥ कालप्रदः मुहूर्त्तविधाता । देवलः—

"देवोत्सवे प्रवृत्ते तु न मनुष्योत्सवो मतः। तस्मिन्यामे न कुर्वीत कुर्याच्चेत् स विनइयति "॥

- २० इति शोभनद्वयसिवातादिनिक्यणम्॥ऋद्विपरीक्षामाह आपस्तंबः—(गृ.सू.११२१८)
  "शक्तिविषये द्रव्याणि प्रतिच्छन्नान्युपनिधाय ब्र्यादुपस्पश्तेति । नानाबीजानि संसृष्टानि वेद्याः
  पा॰सून्क्षेत्राछोष्ठ॰शकुच्छामशानलोष्ठमिति।पूर्वेषामुपस्पर्शने यथालिंगमृद्धिरुत्तमं पिरचक्षते"॥इति।
  नानाबीजानि बीहियवादिबीजानि संसृष्टान्येकस्मिनमृत्यिंडे क्षिप्ताान प्रतिच्छन्नानि कृत्वा
  स्थापयित्वा वेद्याह्वतान् पां॰सून् क्षेत्रात्सस्यसंपन्नादाह्वतं लोष्ठं शक्वच्छमशानलोष्ठं च पृथक्-
- ३५ पिंडेषु निश्चिप्य प्रतिच्छन्नानि एकस्मिन्भाजने निधाय कन्यां ब्रूयात् एषां पिंडानामेकमुपस्पृशेति पूर्वेषां तूर्णामुपस्पर्शने यथायोग्यमृद्धिः । नानाबीजानामुपस्पर्शने प्रजासमृद्धिः वेद्याः पार्स्सूनां यज्ञसमृद्धः । क्षेत्रलोष्ठस्य सस्यसमृद्धिः । शक्वतश्च पशुकृद्धिः । उत्तमं स्मशानलोष्ठं परिचक्षते गर्हन्ते शिष्टा इत्यर्थः । आश्वलायनः (१।५।४–६) "अष्टौ पिंडान्गृशीत्वा ऋतमभे प्रथमं अज्ञ ऋते सत्यं प्रतिष्ठितं यदियं कुमार्थीभजाता तदियमिह प्रतिपद्यतां यत्सत्यं तद्दश्यतामिति
- उ॰ पिंडानिममंच्य कुमारीं ब्रूयादेषामेकं ग्रहाणिति । क्षेत्राच्चेद्वभयतः सस्याद्गृह्णीयात्अञ्च-वत्यस्याः प्रजा भविष्यनीति विद्यात् । गोष्ठात्पशुमती वेदिपुरीषाद्बद्यावर्चिस्वन्यविद्यासिनो ह्रदात्सर्वसंपन्ना देवनात्कितवी चतुष्पथाद्विप्रवाजिनीरिणाद्धन्या इमशानात्पतिष्मी " ॥ इति इमशानपिंडस्पर्शने तस्या एव वैधव्यं भविष्यतीत्यर्थः । हारीतः—

"प्रत्युद्दाहो नैव कार्यो नैकस्मै दुहितृद्यम् । न चैक्रजातयोः पुंसोः प्रयच्छेद्दुहितृद्यम्"॥ इति । अ५ " पितुः स्वसारं मातुश्च मातुलानीं स्नुषामपि । मातुः सपत्नीं भगिनीमाचार्यतनयां तथा॥

आचार्यपत्नीं स्वसुतां गच्छंस्तु गुरुतलपगः "। इति दोषस्मरणात्साक्षात्परंपरया वा "श्वश्रूः पूर्वजपत्नी च मातृतुल्याः प्रकीर्त्तिताः" "पितृपत्न्यः सर्वी मातरः" इत्यतिदेशेन वा ताहशी नोद्दाह्येत्यर्थः। कन्यादानकाळिनयमकमः संग्रहकारः—

"भुक्तां समुद्दहेत्कन्यां सावित्रीयहणं तथा । उपोषितः स वै द्वाद्चिंताय द्विजातयः "॥ इति भुकोद्दाहस्मरणमधर्मविवाहविषयम् । तदाह ट्यासः—

" गांधर्वासुरयोरेव भुका तु परिणीयते । ब्राह्मादिषु विवाहेषु भोजनं नेति काश्यपः॥ " ब्राह्मादिषु विवाहेषु पूर्व होमः प्रशस्यते । कन्यास्वीकरणं पश्चात् अत्ययस्वासुरादिषु ॥

" स्वगृह्योक्तविधानेन पौर्वापर्यन्यवस्थितिः " ॥ ट्यासः—

"द्यात्पूर्वमुखः कन्यां गृह्णीयादुत्तरामुखः । दंपत्योर्वर्धते चायुर्वतुश्चैव विवर्धते "॥ स्कंदोऽपि—

" नामगोत्रे समुच्चार्य प्राङ्मुखो वारिपूर्वकम् । उदङ्मुखाय व द्यात्कन्यां चैव यवीयसीम् "॥ वसिष्ठस्तु विशेषमाह

" प्राक्प्रत्यङ्मुखयोश्चेव दातृग्राहकयोः स्थितिः । उद्दाहे चैव गोदानादानयोरवमेव हि॥ आग्नेयपुराणे—

" द्यातु प्राङ्मुखस्तस्मै वरः प्रत्यङ्मुखो वधूम् । गृहीत्वा शोभने लग्ने ईक्षेदापाद्मस्तकम् "॥ १५ आश्वलायनः—

"वरस्योदक्सिथतां कन्यां प्राङ्मुसीं प्राङ्मुसायताम्। समभ्यच्ये पिता द्यात्तत्वाणौ मंत्रवज्जले॥ "द्यात्प्रत्यङ्मुसः स्थित्वा गृहीत्वा प्राङ्मुसोंजलिम्"॥ वोधायनग्रह्ये— अत्र स्पृतीनां विरोधे विकल्पो द्रष्टव्यः। ट्यासः—

" आच्छाचाळंकृतां कन्यां गृह्णन् वामकरेण तु । गोत्रमादौ तु संकीत्यं प्रपितामहपूर्वकम् ॥ २० " प्रपितामहपूर्वीय फळमुद्दिश्य दापयेत् । नांदीमुखे विवाहे च प्रपितामहपूर्वकम् ॥ " नामसंकीर्त्तयेदिद्वानन्यत्र पितृपूर्वकम् " ॥ दक्षः – " नामगोत्रे समुच्चार्य प्रपितामहपूर्वकम् "

इति । जमद्शिः- "कन्यां वामकरे घृत्वा प्रितामहपूर्वकम् " इति ॥ देवीपु राणेऽपि— "गोत्रं नाम तु संकीर्त्यं कीर्त्तयेत्प्रिपतामहम् । पितामहं च पितरं कन्यामेवं वराय च॥

"आसीनायाश्चियास्तिष्ठन् गृह्णामीत्यद्भिरंततः।गृह्णीयात्पाणिमुत्तानं सांगुष्ठांगुलिद्क्षिणाम्"॥इति। २५ औपासनात्पूर्वमग्निनाश पुनर्विवाहः । संग्रहे—

"पूर्वमौपासनारंभादाग्निनाशो यदा भवेत्। पुनर्विवाहः कर्त्तव्यः परतस्तु न विद्यते"॥"ऋग्वे-दिनां प्रवेशहोमात्पूर्वं यजुर्वेदिनामौपासनारंभात्सामवेदिनां लेखाहोमात्पूर्वमग्निनाशे पुनर्विवाहः" इति बोधायनः— " अथ चेदौपासनारंभात्प्राक् ज्वलनस्य नाशः पुनर्विवाहं कुर्वित " इति । पुनर्विवाहकल्पोऽपि तेनैव व्याख्यातः—

" अङ्कुरं च प्रतिसरं वरणं च प्रतिग्रहम् । वाससा परिधानं च कर्माण्येतानि वर्जयेत् "॥ इति । उपनयनविवाहजातकर्मश्मशानाग्निनाशे प्रायश्चित्तमाह बोधायनः— " अथ यद्युपनयनाग्नि-विवाहाग्निजीतकर्माग्निः स्मशानाग्निरा च तुर्थादा द्वादशाहादा संचयादा तस्मात्सर्वे तद्पहतेति प्रोक्ष्य स्थंडिलमुद्धृत्याग्निमुपसमाधाय संपरिस्तीर्य प्रायश्चित्तं जुहोत्ययाश्चाग्ने पंच होता ब्राह्मण एक होता मनस्वतीमिंदाहुती महाव्याहृतिव्याहृतयश्च प्रायाश्चित्तं जुहुयात् " इति बोधायनगृह्ये—

" औपासनारंभकालमाह आपस्तंबः ( गृ. सू. २।७।१९ )—

" सायं प्रातरत ऊर्ध्व हस्तेनेते आहुती तंडुलैर्यवैर्वा जुहुयात् " इति । अत ऊर्ध्व-५ माग्नेयस्थालीपाकांतादिवाहादृर्ध्व रात्रावौपासनस्यारंभः। यदि नव नाडचो नातीताः। अतीताश्चेद-परेषुः सायमेवाग्निहोत्रवेलायामिति गृद्यतात्पर्यदर्शने । स्मृतिरत्ने—

" त्रेघा कुत्वा यामिनीं पूर्वभागे स्थालीपाको नित्ययुक्तो द्वितीये—

"स्थालीपाको नैव युक्तस्तृतीये नैव स्थाली नैव नित्यो विवाहे"॥ नित्य औपासनहोमः। व्यासः—

५० "रात्रों विवाह उत्पन्ने विन्हं परिचरेत्तदा । रात्रावतीतकालश्चेत् श्वः सायं तद्रपक्रमेत् ॥ "प्रातहींमः संगवांते काले त्वनुद्ते तथा । सायमस्तिमिते होमकालस्तु नवनाढिका "॥ इति । अथ स्थालीपाकोपक्रमः । तत्रापस्तंबः (२।७।१७-१८)—" एवमत ऊर्ध्वं दक्षिणावर्जमुपोषिताभ्यां पर्वसु कार्यः । पूर्णपात्रस्तु दक्षिणेत्येके " इति । अत ऊर्ध्वमाग्नेयस्थालीपाकात् परमित्येवं वदैताग्नेयस्थालीपाकानंतरं शेषहोमात्पूर्वं पर्वसंभवेऽपि आग्नेयस्थालीपाकः ५५ कार्य इत्युक्तं भवति । यथाहुः—

" विवाहशेषमध्ये तु पर्वण्युत्पतिते सति । तस्मिन्नपि च कर्तव्यः स्थालीपाको यथाविधि ॥ "तत्र यद्यप्यमावास्या विवाहात्स्याद्नंतरम्। यदि वा पौर्णमासी स्यात् स्थालीपाकक्रियामिति"॥ इति।अत्रामावास्यायामपि स्थालीपाकस्मरणमागामिपौर्णिमास्यां मौढ्यादिदोषदुष्टत्वे द्रष्टव्यम्। तदाह गौतमः—

२० "पाकयज्ञस्य चारंभमन्वारंभणमेव च। पौर्णमास्यां यजेत्पूर्व दर्शेनैव कथंचन॥
"मौद्ध्यादि दोषमासे तु पौर्णमास्यां यजेत्कथम्। दर्शे वाऽपि यजेत्पूर्वे पौर्णमासीममामिष॥
"अतिकाळांतरारंभो यजमानस्य पापकृत्। आयुः श्रियं यशो हन्यात् तस्मात्तौ न व्यतिक्रमेत्'॥
यावद्दी पौर्णमासस्य काळत्वाद्दर्शात् पूर्वमेव पंचम्यादौ द्वितीयां चतुर्द्शीं सप्तद्शीं विनैव
त्विति निषेधात् पौर्णमासस्थाळीपाकं कृत्वा स्वकाळे त्वमामिष यजेत्। न तु प्रतिपदि पौर्ण२५ मासमिष सह यजेदित्यर्थः। यनु

" मौढ्ये वाऽप्यधिमासे वा ग्रहणे चंद्रसूर्ययोः । अन्वारंभं प्रकुर्वीत समनंतरपर्वाणि "॥ इति स्मरणम् । यद्पि---

" आषाढेऽप्यधिमासे वा संकांतौ महणेऽपि वा । अन्वारंभं प्रकुर्वीत समनंतरपर्वणि " ॥ इति तत्समनंतरपर्वण्यवश्यकर्तव्यताप्रतिपादनपरम् । मौद्धादौ तु दोषःमरणात् । यथाहुः—

3. "आधानानंतरा पौर्णमासी चेन्मलमासगा। तत्रारंभणीया स्यादिति वृद्धेन भाषितस्"॥
स्मृत्यर्थसारे च—"वसंतकालेऽपि मलमासादिकं चेत् कर्मान्वारंभो नास्ति अन्वारंभणादिकं
न कर्त्तव्यस्" इति । अत्रान्वारंभणं स्थालीपाकः ।

" उपरागोऽधिमासो वा यदि प्रथमपर्वाण । नाहरेत्प्रथमामिष्टिं मौक्ये च गुरुशुक्रयोः॥ "स्थालीपाकक्रिया कुर्याद्विवाहादुत्तरायणे । पितृमासचतुष्केषु यदि कुर्याद्विनश्यति॥ "आरंभं दर्शपृणेंध्योरिमहोत्रस्य चादिमम् । प्रतिष्ठामपि कर्मांचं मलमासे विवर्जयेत्॥

१ **क्ष-**तदा । २ ख्रा-सित ।

" प्रारब्धे तु तृतीयाद्ौ प्रोक्तदोषो न विद्यते। ऋतुत्रयमितकम्य स्थालीपाकं विना कृतम्॥ " अजस्रं छैंकिकं विद्यान्मासत्रयमथापि वा " ॥ इदं देशांतरगमनविषयम् ।

" ऋतुमेकमतिकम्य स्थालीपाकं विना कृतम् । अजस्रं लैकिकं विद्यादिति वेद्विदो विदुः "॥ इति स्मरणात्। इति स्थालीपाकोपक्रमानिह्यपणम्। अथाधिवेधनम्। तत्र मनुः (९।८०-८३)

" मर्बेपाऽसद्यवृत्ता च प्रतिकूला च या भवेत्। व्याधिता चाधिवेत्तव्या हिंस्नाऽर्थग्री च सर्वदा॥ ५

" वंध्याऽष्टमेधिवेद्याद्धे दशमे तु मृतप्रजा। एकादशे स्त्रीजननी सद्यस्त्वप्रियवादिनी॥

"या रोगिणी स्यात्तु हिता संपन्ना चैव शीलतः।सानुज्ञाप्याऽधिवेत्तव्या नावमान्या च कर्हिचित्॥ "अधिविन्ना तु या नारी निर्गच्छेद्रोषिता गृहात्। सा सद्यः संनिरोद्धव्यात्याज्या वा कुलसिन्नधौ"॥ त्यागः जनककुले प्रेषणम् । याज्ञवल्क्यः ( आ. ७३ )-

" सुरापी व्याधिता धूर्ता वंध्याऽर्थघ्न्यप्रियंवदा । स्त्री प्रसूश्वाधिवेत्तव्या पुरुषद्देषिणी तथा " ॥ १ ०

यस्यां हि विद्यमानायां भार्यीतरपरिग्रहः साऽधिवेत्तव्येत्यर्थः ।

" अधिविन्ना तु भर्त्तव्या महदेनोऽन्यथा भवेत् । यत्रानुकूल्यं दंपत्योस्त्रिवर्गस्तत्र वर्धते (७४)॥ "आज्ञासंपादिनीं दक्षां वीरस्ं प्रियवादिनीम्। त्यजन्दाप्यस्तृतीयां शमद्रव्यो भरणं स्त्रियाः"॥(७६) " त्यजन्निधिविन्दन् स्वस्य धनस्य वृतीयांशं दाप्यः । निर्धनस्तु स्त्रिया भरणं प्रासाच्छादनादि दाप्य इत्यर्थः । पराशरमाधवीये—

" धर्मविच्नकरीं भार्यामसतीं चातिकोपिनीम् । त्यजेद्धर्मस्य रक्षार्थं तथैवाप्रियवादिनीम् "॥

त्यजेदधिविन्देत्। दक्षः—

" प्रथमा धर्मपत्नी स्याद्वितीया रतिवर्धिनी । दृष्टमात्रफलं तस्यामदृष्टं नोपलभ्यते ॥ " धर्मपत्नी समाख्याता निर्दोषा यदि सा भवेत्। दोषेष्वपि न दोषः स्यादन्योद्दाहे विजानतः"॥ स्मृतिरत्ने-

" एकामुत्कम्य कामार्थमन्यां लब्धुं य इच्छति । समर्थस्तोषयित्वार्थैः पूर्वोद्धामपरां वहेत् " ॥ बोधायनः ( २।२।५९ )-

" अप्रजां दशमे वर्षे स्त्रीप्रजां द्वादशे त्यजेत्। मृतप्रजां पंचदशे सवस्त्वप्रियवादिनीम् "॥ दशम इत्याद्यार्तवानंतरं वेदितव्यं न तु पाणिग्रहणात् । आपस्तंबः ( २।२१।१२-१३ )— " धर्मप्रजासंपन्ने दारे नान्यां कुर्वीतान्यतराभावे कार्या। प्रागग्न्याधेयात्" इति । श्रौतेषु स्मार्तेषु च २५ कर्मसु श्रद्धाभक्तिश्च धर्मसंपात्तः पुत्रवत्वं प्रजासंपत्तिः एतयुक्ते दारे सित अन्यां भार्यी नोद्दहेत्। धर्मप्रजयोरन्यतरस्याभावे कार्या उदाह्या। अत्र दारे सतीति वचनान्मृते तस्मिन्प्रागूर्ध्वे चाधाना-त्सत्यामपि पुत्रसंपत्तौ धर्मसंपत्त्यर्थं दारग्रहणं भवत्येव।

" दारशब्दस्यैकवचनस्यौगश्चछांदसः । शातातपः— " मद्यपानप्रवृत्ता च दीर्घरोगा च या भवेत् । प्रतारिकाऽनपत्या स्त्री प्रसूः परुषभाषिणी ॥ " अर्थघी च पतिदेषी स्त्री तिष्ठत्यिप चोद्दहेत्"। पादेन वाऽक्षरिप्रयोगो भवत्यार्षः। रामायण-देवीमहातम्ययोस्तथाद्शनात्। समृत्यंतरे—

" व्याधितां स्त्रीप्रजां वन्ध्यामुन्मत्तां विगतार्त्तवाम् । अदुष्टाऽर्हति इत्यक्तुं तीर्थतो न तु धर्मतः" । तीर्थं योनिः। गर्गः-

" गृही स्यादेकपत्नीकः सकामी चेद्रहेत्पराम् । तृतीयां नोद्वहेत्कन्यां चतुर्थीमपि चोद्वहेत्" ॥ अर्कविवाहः ।

" वृतीयामुद्दहेत्कन्यां मोहाद्ज्ञानतोऽपि यः । धनधान्यायुषां हानिः रोगी स्यायदि जीवति॥

" वृतीयोद्दाहसिध्यर्थमर्कवृक्षं समुद्दहेत् । ग्रामात्प्राचीमुदीचीं वा गच्छेचत्रेव तिष्ठाते ॥

५ "यथाई शोभनं कृत्वा कृत्वा भूमिं च शोभिताम् । वस्त्रेण तंतुना वेष्टच ब्राह्मणस्तं पिरश्रयेत् ॥ "स्वशाखोक्तविधानेन होमान्तेऽग्निं स्व आत्मिन। आरोप्यैव वरो धीरो ब्रह्मचर्यं चरेत् व्यहम् ॥ "एकाहमि वा कन्यामुद्दहेद्विशंकितः" । अयं च द्वितीयादिविवाहः प्रजासंपत्त्यमावे मृतायां वा द्रष्टव्यः । श्रुतिः—"जायमानो वै ब्राह्मणस्त्रिभिक्तंणवा जायते ब्रह्मचर्येणिर्षिन्यो यज्ञेन देवेम्यः प्रजया पितृभ्यः । तस्मादेको द्वे जाये विंदते तस्मादेको बव्हीर्जीया विंदतं " इत्यादि १० श्रुतितो धर्मप्रजार्थमनेकभार्यापरिग्रहावगमात् ।

द्वितीयविवाहकालः । गार्ग्यः-

" भार्यीतरविवाहः स्याद्युग्मे वत्सरे ह्युभः । युग्मे भर्नृविनाशाय गार्ग्यस्य वचनं यथा "॥ वसिष्ठः

"भार्याहीनस्तु वैवाहं कुर्यात्तस्मिस्तु वत्सरे । वत्सरांतरिते कुर्याद्यनांतरितेऽपि वा "॥
भप् युग्मेऽप्ययुग्ममासे वा शौनको मुनिरब्रवीत्"॥

अथ परिवेदनम् । गर्गः-

"सोदर्ये तिष्ठति ज्येष्ठे न कुर्याद्दारसंग्रहः। आवसथ्यं तथाऽऽधानं पतितस्त्वन्यथा भवेत्"॥ आवसथ्यमावसथ्याधानम् । आधानं गार्हपत्याधानम् । यमः—

" पितृव्यपुत्रान्सापत्नान्परपुत्रांस्तथैव च । दाराग्निहोत्रधर्म्येषु नाधर्मः परिविंद्तः " ॥ २० परपुत्रा दत्तकीताद्यः । **शातातपः**—

"क्कींबे देशांतरस्थे च पतिते भिश्चकेऽपि वा। योगशास्त्राभियुक्ते च न दोषः परिवेदने"॥ कात्यायनः—

" देशांतरस्थक्कीबेकवृषणानसहोदरान् । वेश्यातिसक्तपतितशूद्रतुल्यातिरोगिणः ॥

" जडमूकांधवधिरकुञ्जवामनसेटकान् । अतिवृद्धानभार्योश्च कृषिसक्तांश्च कामतः ॥

१५ "धनवृद्धिप्रसक्तांश्च कामतःकारिणस्तथा । कुहकोन्मत्तचोरांश्च परिविन्दन्न दुष्यिति" ॥ स्टेटकः भग्नदोःपादद्वयः। अभार्या नैष्ठिकब्रह्मचारिणः। कामतः कारिणः स्वेच्छयेव विवाहान्निवृत्ताः। तेषामि परिविन्नत्वं नास्तीति प्रतिभाति । यद्यपि जडमूकादीनामि विवाहोऽस्ति तथापि परिविद्नन्न दुष्यिते । पराशरः

"द्वादशैव तु वर्षाणि ज्यायां धर्मार्थयोर्गतः । न्याय्यः प्रतीक्षितुं आत्रा श्रूयमाणः पुनः पुनः ॥
३० धर्मार्थयोः धर्मार्थमर्थार्थं च देशांतरं गतः । जीवतीति पुनः पुनः श्रूयमाणः द्वादशवर्षाणि
प्रतीक्ष्य इत्यर्थः । विसिष्ठोपि— "अष्टौ दशद्वादशवर्षाणि ज्येष्ठआतरमनिविष्टमप्रतीक्षमाणः
प्रायश्चित्तीभवति " इति । अनिविष्टमक्रुतविवाहाग्निहोत्रम् । कार्यान्तरार्थं देशांतरगतविषये
अष्टौ दश वेति पक्षद्वयम् । धर्मार्थमर्थार्थं वा गतविषये द्वादशवर्षाणीति विवेकः । विद्याग्रहणार्थं गतविषयेऽपि गौतमः (अ. १८ सू. १७-१८)—" विद्यासंबन्धे आतिर चैवं ज्यायसि
३५ यदीयान् कन्याग्न्युपयमेष्विति " । शंखः—

" ज्येष्ठे तिष्ठत्यनूढे वा अग्निहोत्राधिकारिणि । अनुज्ञया विनाऽधानं विवाहं नैव कारयेत् "॥ संग्रहे—

" देशांतरगते ज्येष्ठे द्वादशाब्दं निरीक्ष्य तु । पश्चात्किनिष्ठो विधिवत्कुर्याद्वे दारसंग्रहम्" ॥ एवं प्रतीक्षणमुन्मत्तादिव्यतिरिक्तविषयम् ।

उन्मन्तादीनां विवाहनिराकरणम् । तथा चंद्रिकायाम्-

" उन्मत्तः किल्बिषी कुष्ठी पतितः क्लीब एव वा। राजयक्ष्मामयावी च न न्याय्यः स्यात्प्रतीक्षितुम्॥ "मत्तोन्मत्तजडक्कीबपतितानां द्विजन्मनाम् । नोद्दाहो नैव संस्कारो नाशौचं नोद्किकया॥

"रंभाविवाहः कर्त्तव्यस्तदलाभेऽर्कशाखया । विवाहं मनुजाः कुर्युरित्येतन्मनुरव्रवीत् "॥ सनुशातातपौ (२।१७१)—

" दाराग्निहोत्रसंयोगं कुरुते योऽग्रजे स्थिते। परिवेत्ता स विज्ञेयः परिवित्तिस्तु पूर्वजः"॥ १० पराज्ञरः ( ४।२० )—

" परिवित्तिः परिवेत्ता यया च परिविद्यते । सर्वे ते नरकं यांति दातृयाजकपंचमाः ॥

" कुञ्जवामनषंढेषु गद्गदेषु जडेषु च । जात्यंधे बधिरे मूके न दोषः परिवेदने (२३)॥

" पितृव्यपुत्रः सापत्नः परनारीसुतस्तथा। दाराभिहोत्रसंयोगे न दोषः परिवेदने (२४)॥ "परिवेत्तुर्न चामिस्तु न वेदा न तपांसि च। न च श्राद्धं किनष्ठस्य या च काऽन्या विरूपिता"॥ १५ विवाहाधिकारण्यां ज्येष्ठायां सत्यां किनष्ठाया उद्दाहो न कार्यः । विरूपितायां तु ज्येष्ठाया-मनूढायामपि किनष्ठायां उद्दाहो न दोषायेति ।

" ज्येष्ठायां यद्यनूढायामुद्धते त्वनुजा भवेत्।सैवाग्रेदिधिषूर्ज्ञेया पूर्वा तु दिधिषूः स्मृता"॥ बोधायनोऽपि (२।१।२९)—

" परिवित्तिः परिवेत्ता च या चैनं परिविद्ति। सर्वे ते नरकं यांति दातृयाजकपंचमाः"॥ २० कन्यायाः पातित्ये सति कृतप्रायश्चित्ताया एव विवाह इत्याह यमः—

" स्त्री यदा बालभावेन महापापं करोति हि।प्रायश्चित्तवतस्यार्धं पित्रा तु व्रतचारिणीम्॥ " उद्दहेदभिरूपां तामन्यथा पतितस्तु सः"॥

पिततादीनां धर्मानिक्षपणम् प्रिततैः सह योनिसंबंधे पातित्यमाह व्यासः—
" संवत्सरेण पतित संसर्गः कुरुते तु यः । यानशय्यासनैर्नित्यं जानन्वै पिततो भवेत् ॥ २५
" याजनं योनिसंबंधं तथैवाध्यापनं द्विजः । कृत्वा सद्यः पतेत् ज्ञानात्सहभोजनमेव वा " ॥
देवलः—"याजनं योनिसंबंधं स्वाध्यायं सह भोजनम्। कृत्वा सद्यः पतत्येव पिततेन न संशयः ॥
आपस्तंबः (१।२१।५)—

"न पिततैः संव्यवहारो विद्यते " इति । कृतप्रायश्चित्तेरिप पितितेरुत्पादितानां पुत्राणामिप पातित्यमस्तीति पूर्वपक्षपूर्वकं प्रतिपाद्यति स एव (११९।८-१८)—" अथा- ३० भिश्ताः समवसाय चरेयुर्धार्म्यमिति सांशित्येतरेतरयाजका इतरेतराध्यापका मिथो विवहः मानाः । पुत्रान्संनिष्पाद्य ब्रूयुर्विप्रवजतास्मदेवं ह्यस्मत्स्वार्याः संप्रत्यपत्स्यन्तेत्यथापि न सेंद्रियः पताति । तदेतेन वेदितव्यमंगहीनो हि सांगं जनयति । मिथ्येतदिति हारीतः । द्धिधानीसधर्मा स्त्री भवति । यो हि द्धिधान्यामप्रयतं पय आतच्य मंथित न तेन धर्मकृत्यं क्रियते । एवमशुाचि शुक्कं यिवर्वते न तेन सह संप्रयोगो विद्यते" इति । अभिशस्ताः पतिताः समवसाय चरेयुः । अवसानं ३५ गृहम् सित्येकीभावे । ग्रामाद्वहिरेकिस्मिन्प्रदेशे गृहणि कृत्वा चरेयुः । धार्म्यं धर्म्यं वक्ष्यमाणं

२०-[स्सृ. मु. फ.]

वृत्तमिति सांशित्य संशितां तीक्ष्णां बुद्धिं कृत्वा निश्चित्येत्यर्थः । इतरेतरं याजयंत इतरेतरमध्यापयंतः परस्परं विवाहसंवंधं कुर्वतश्चरेयुर्वेतेरिक्चित । अथ ते पुत्रान् संनिष्पाच ब्र्युः ।
हे पुत्राः अस्मद्समतः विप्रवजत विवधं प्रकर्षेण च स्नेहमुत्सृज्यार्यसमीपं गच्छत । एवं ह्यस्मतसु
अस्मासु आर्थाः शिष्टाः संप्रतिपत्स्यते संप्रतिपत्तिं करिष्यंति । आर्थाणामप्येतद्भिप्रेतं भविष्यति
प्रसमादस्माभिरंव पतनीयं कर्मानुष्ठितं न च भवद्भिनं च पतितेनोत्पादितस्य पातित्ये मन्यत्वात् । एतदेवोपपादयति । अथापि न सेंद्रियः पतिति । न हि पतितो भवन्निंद्रियेण सह पतिति ।
पुत्रष एव पतिते नेंद्रियं शुक्कमिति । तद्नंतरोक्तमर्थरूपमेतेन वश्यमाणेन निद्र्शनेन वेदित्वयं ।
पातित्यम् । चश्चरावंगहीनोऽपि सांगं चश्चरादिमंतं जनयति । एवमधिकाराविकटः साधिकारं जनयिष्यति । स्त्रिया अपि कारणत्वात्तस्याश्च दोषाभावात् । दृष्यिति मिथ्येतदिति । एतद्नंतरोक्तं

५० मिथ्या न युक्तमिति हारीतो मन्यते । हारीतग्रहणं पूजार्थम । द्विधि धीयते यस्यां सा द्विधानी । स्थाली। तया सधर्मा सहशी स्त्री भवति । ततः किं। यो हि पुरुषो द्विधान्यां स्थाल्यामप्रयतं श्वाद्यपहतं पय आतच्य तक्राद्यातंच तेन संकृत्य । मंथित न तेन तदुत्पन्नममुतादिना धर्मकृत्यं यागादिकं कियते । एवं पिततसंबद्धेनाशुचि शुक्लं स्त्रियां निषिकं शोणितेनाकं यिन्नर्वर्तते येन रूपेण निष्पद्यते न तेन सह संप्रयोगो विद्यते शिष्टानामित्यर्थः ।

१५ बोधायनः (२।१।६२)—"संवत्सरेण पतित पितितेन समाचरन् । याजनाध्यापनाद्यौनात्सद्यः" इति । स एव (२।१।४९-५१)—" अथ पितताः समवसाय धर्माश्चरेयुरितरेतरयाजका इतरेतराध्यापका मिथो विवाहमानाः पुत्रान्संनिष्पाद्य ब्रूयुर्विप्रवजतास्मत्त एवमार्थानिपि । संप्रतिपत्स्यथेत्थापि न सेंद्रियः पति तदेतेन वेदितव्यमंगहीनोऽपि सांगं जनयेन्मिथ्यैतदिति हारीतः । दिधिधानीसधर्माः स्त्रियः स्युर्यो हि दिधिधान्यामप्रयतं पय आतच्य मंथित न तिच्छिष्टा

२० धर्मकृत्येषूपयोजयत्येवमशुचिशुक्कं यन्निर्वर्तते न तेन सहसंप्रयोगो विद्यते अशुचिशुक्कोत्पन्नानां तेषामिच्छतां प्रायश्चित्तः। पतनीयानां वृतीयोंऽशस्त्रीणामंशस्तृतियः इति ॥ समानायामप्युत्पत्तौ पुत्र एव पति न दृहिता। तथा च।विसिष्ठः (१७।५१-५३)-"पितनोत्पन्नाः पिततो भवंत्यन्यत्र स्त्रियाः। सा हि परगामिनी। तामशुक्कामुपेयात्"इति। अशुक्कां कृतप्रायश्चित्तामुपेयादित्यर्थः। तथा च याज्ञवत्वयः (प्रा. २६१)-" कन्यां समुद्दहेदेषां सोपहारामिकंचनाम्"इति। एषां ब्रह्महादी

२५ नामिकंचनामशुक्काम् । हारीतोऽपि — " तस्य तु कुमारीमहोरात्रोषितां प्रातः शुद्धामहतेन वाससाऽऽच्छादितां नाहमेतेषां मम नेते इति त्रिरुच्चैरभिधानां तीर्थे स्वगृहे वोद्वहेत् " इति । वारसंग्रहस्य फलमाह । याज्ञवल्क्यः (आ. ७८)—

" लोकानंत्यं दिवः प्राप्तिः पुत्रपौत्रपपौत्रकैः। यस्मात्तस्मात्स्त्रयः सेन्याः कर्त्तन्याश्च सुरक्षिताः"॥ पुत्रादिभिः लोक आनंत्यं वंशस्याविच्छेद् अग्निहोत्रादिभिश्च स्वर्गप्राप्तिरेतद्वयं यस्मात् स्त्रीभ्य एव

भवति तस्मात्स्रियः सेन्याः उपभोग्याः प्रजार्थे रक्षितव्याश्च धर्मार्थमित्यर्थः ।

स्त्रीरक्षणकमः। मनुः (९।२-१७)-

"अस्वतन्त्राः स्त्रियः कार्याः पुरुषेः स्वैदिंवानिशम्। विषये सज्जमानाश्च संस्थाप्या ह्यातमनो वशे ॥ "पिता रक्षाति कौमारे भर्ता रक्षाति यौवने । पुत्रस्तु स्थविरे भावे न स्त्री स्वातंत्र्यमहिति"॥ इति । 'पुत्रस्तु स्थविरीभाव' इत्यनेन सत्यपि भर्त्तिर पुत्रेणैव पालनं कार्यमिति प्रतीयते । " वृद्धौ च उप मातापितरौ " इत्यादिना तस्यैव पालनाधिकारविधानात्स्वातंत्र्यं च स्वरक्षन्त्रयोग्यकारविधान यिनीत्वम् ।

" सूक्षेभ्योऽपि प्रसंगेभ्यः स्त्रियो रक्ष्या विशेषतः । द्योहिं कुलयोः शोकमावहेयुररक्षिताः॥ ( ५) " इमं हि सर्ववर्णानां पश्यंतो धर्ममुत्तमम् । यतंते रक्षितुं भार्यी भर्त्तारो दुर्वेळा अपि ॥ (६) " स्वां प्रसूतिं चरित्रं च कुलमात्मानमेव च। स्वं च धर्म प्रजाश्चेव जायां रक्षन्हि रक्षति॥ (७) " पतिर्भार्यो प्रविरुय स्वां गर्भो भूत्वेह जायते । जाययास्तद्धि जायात्वं यदस्यां जायते पुनः ॥ " यादृशं भजते हि स्त्री सुतं सूते तथाविधम् । तस्मात्प्रजाविशुध्यर्थं स्त्रियो रक्षेत्प्रयत्नतः ॥ " न कश्चियोषितः शक्तः प्रसद्ये पिरिक्षितुम् । एतैरुपाययोगैस्तु शक्याः स्युः परिरक्षितुम् ॥ " अर्थस्य संग्रहे चैनां व्यये चैव नियोजयेत्। शौचे धर्मेऽन्नपक्तचां च पारिणह्यस्य चेक्षणे॥ " अरक्षिता गृहे रुद्धाः पुरुषैराप्तकारिभिः । आत्मानमात्मना यास्तु रक्षेयुस्ताः सुरक्षिताः ॥ " पानं दुर्जनसंसर्गः पत्या च विरहोऽटनम् । स्वमोऽन्यगेहवासश्च नारीणां दूषणानि षद् ॥ " नैता रूपं प्रतीक्षंते नासां वयसि संस्थितिः। विरूपं रूपवंतं वा पुमानित्येव भुंजते॥ '' पौंश्चल्याच्चालि स्याच्च नैस्नेह्याच्च स्वभावतः। रक्षिता यत्नतोऽपीह भर्तृष्वेता विकुर्वते ॥ " एवं स्वभावं ज्ञात्वाऽऽसां प्रजापतिनिसर्गजम् । परमं यत्नमातिष्ठेत्पुरुषो रक्षणं प्रति ॥ " शय्यासनमलंकारं कामं कोधमनार्जवम् । द्रोहभावं कुचर्या च स्त्रिभ्यो मनुरकल्पयत् "॥ " याहरगुणेन भर्ता स्त्री संयुज्येत यथाविधि । ताहरागुणा सा भवति समुद्रेणेव निम्नगाः॥ (२२) " प्रजनार्था महाभागाः पूजाही ग्रहदीप्तयः। स्त्रियाश्च यस्य गेहेषु न विशेषोऽस्ति कश्चन॥ (२६) १५ ''प्रजनार्थं स्त्रियः सृष्टा संतानार्थं च मानवाः। तस्मात्साधारणो धर्मः श्रुतौ पत्न्या सहोदितः॥ (९६) " उत्पादनमपत्यस्य जातस्य परिपालनम् । प्रत्यहं लोकयात्रायाः प्रत्यक्षं स्त्रीनिर्वधनम् ॥ (२५) " अपत्यं धर्मकार्याणि शुश्रुषा रतिरुत्तमा । दाराधीनस्तथा स्वर्गः पितृणामात्मनश्च हि॥ (२८) "विधाय वृत्तिं भार्यायाः प्रवसेत्कार्यवान्नरः। अवृत्तिकर्शिता हि स्त्री प्रदुष्येत्स्थितिमत्यिष॥ (ဖ४) " विधाय प्रोषिते वृत्तिं जीवेन्नियममास्थिता । प्रोषते त्वविधायैव जीवेच्छिल्पैरगर्हितः ॥ ( ဖ်ၦ ) २० ''यदि स्वाश्चापराश्चैव विंदेरन्योषितो द्विजाः। तासां वर्णक्रमेण स्याज्ज्येष्ठं पूजा च वेरमिन॥(८५) "भर्तुः शरीरशुश्रूषा धर्मकार्यं च नैत्यकम् । स्वा चैव कुर्यात्सर्वेषां नास्वजातिः कथंचन॥ (८६) ''यस्तु तत्कारयेन्मोहात्स्वजात्या स्थितयाऽन्यया।यथा ब्राह्मणचंडालः पूर्वदृष्टस्तथैव सः॥(८७) " तथा नित्यं यतेयातां स्त्रीपुंसौ तु कृतिकयौ । यथा नाति चरेतां तौ नियुक्तिवितरेतरस्॥ (१०२) दक्ष:-" ग्रहाश्रमात्परो नास्ति यदि भार्या वज्ञानुगा । तथा धर्मार्थकामारूयं त्रिवर्गफलमश्रुते ॥ " आनुकूल्यं कलत्रस्य स्वर्गो भवति निश्चितम्। प्रातिकूल्यं कलत्रस्य नरको नात्र संशयः॥ " स्वर्गेऽपि दुर्रुभं ह्येतद्नुरागः परस्परस्। नक्तमेकं विरक्तं चेत्तस्मात्कष्टतरं तु किम्॥ " ग्रहाश्रमः सुखस्तस्य पत्नीमूळं हि तत्सुखम् । सा पत्नी या विधिज्ञा तु चित्तज्ञा वशवर्तिनी ॥ " दुःखांतिकः किर्भेद्श्वित्तपीडापरस्परम् । प्रतिकूलकलत्रस्य दिदारस्य विशेषतः ॥ '' जल्कावत्स्त्रियः सर्वा भूषणाच्छादनाशनैः । सुप्जिता सुखाद्वाऽपि पुरुषं ह्यपकर्षति ॥ " जलूका रक्तमादत्ते केवलें सा तपस्विनी। इतरा तु धनं चित्तं मांसं वीर्यं तथा सुखम्॥ " सार्शेका बालभावे तु योवने विषयोनमुखी। तृणवन्मन्यते पश्चाद्रवृद्धभावे स्वकं पतिस्॥ "अकार्ये वर्तमाना सा स्नेहेन न निवारिता। आवार्या तु भवेत्पश्चाद्यथाव्याधिरुपेक्षितः॥ " अनुकूला सदा इष्टा दक्षा साध्वी प्रजापतिः । एभिरेव गुणैर्युक्ता श्रीरेव स्त्री न संशयः॥ ३५

" प्रहृष्टमानसा नित्यं स्थानमानविचक्षणा। भर्तुः प्रियकरी या तु सा भार्या इतरा जरा॥

" अदुष्टां विनतां भार्या यौवने यः परित्यजेत् । सप्तजन्म भवेत्स्त्रीत्वं वैधव्यं च पुनः पुनः ॥

" दरिदं व्याधितं मूर्खं भर्तारं याऽवमन्यते।सा मृता जायते स्त्री श्वा सूकरी च पुनः पुनः॥ "जीवे भर्त्तरि या नारी उपोष्य व्रतचारिणी। आयुष्यं हरते भर्तुः सा नारी नरकं वजेत्॥

५ "जीवभार्या शिशुभ्रावृमित्रदाससमाश्रिता । यस्यैतानि विनीतानि तस्य छोकेऽपि गौरवस् "॥ याज्ञवल्कयः ( आ. ७५ )—

" मृते जीवति वा पत्यौ या नान्यमुपगच्छति । सेह कीर्तिमवाप्रोति मोदते चोमया सह ॥

" स्त्रिभिर्भर्तृवचः कार्यमेष धर्मः परः स्त्रियाः। आ शुद्धेः संप्रतीक्ष्यो हि महापातकदूषितः ॥(७७)

" भर्तुश्रातृषितृज्ञातिश्वज्ञूश्वज्ञुरदेवरैः । बंधुभिश्च स्त्रियः पूज्या भूषणाच्छादनाज्ञनैः ॥ ( ८२ )

भं संयतोपस्करा दक्षा हृष्टा व्ययपराङ्मुली । कुर्याच्छृशुरयोः पादवंदनं भर्तृतत्परा" ॥ (८३) संयतोपस्कराः स्वस्थानावस्थापितदृषदुपठोळूलळादिगृहोपकरणवर्गाः ।
 प्रोषितभर्तृकस्त्रीधर्मः । प्रोषिते भर्तृकया कर्तव्यमाह स एव (अ. ८४-८८)—
 भीखां श्रीरसंस्कारं समाजोत्सवदर्शनम् । हास्यं परगृहे यानं त्यजेत्प्रोषितभैतृका ॥

" रक्षेत्कन्यां पिता विन्नां पतिः पुत्रस्तु वार्धके । अभावे ज्ञातयस्तेषां स्वातंत्र्यं न कचित्स्रियाः॥

१५ " पतिप्रियहिते युक्ता स्वाचारा विजितेंद्रिया । इह कीर्तिमवाप्रोति प्रेत्य चानुत्तमां गतिम् ॥ " सत्यामन्यां सवर्णायां धर्मकार्यं न कारयेत् । सवर्णासु विधो धर्म्यं ज्येष्ठया न विनेतरा " ॥ सत्यां सवर्णायामसवर्णां नैव धर्मकार्यं कारयेत् । सवर्णास्विप बह्वीषु धर्म्यं विधौ धर्मानुष्ठाने ज्येष्ठया विना ज्येष्ठां मुक्तवा इतरा मध्यमा किनष्ठा वा न नियोक्तव्येत्यर्थः । शंखः —

"नानुक्ता गृहान्निर्गच्छेन्नानुक्तरीया न त्वरिता वजेन्न परपुरुषमभिभाषेतान्यत्र विणिक्प-२० व्रजितवृद्धवैद्येभ्यो न नाभिं दर्शयेदा गुल्फाद्दासः परिद्ध्यान्न स्तनौ विवृतौ कुर्यान्न हसेद्-पावृतं भर्तारं तद्धंधून्वा न द्विष्यान्न गणिकाधूर्ताऽभिसारिणीप्रवजिताप्रेक्षणिकामायामूळ-कुहककारिकाद्वःशीळादिभिः सहैकत्र तिष्ठेत्संसर्गेण हि चारित्र्यं दुष्यिति" इति । पराशरः

" दरिद्रं व्याधितं मूर्खं भर्तारं याऽवमन्यते । सा शुनी जायते मृत्वा सूकरी च पुनः पुनः ॥

"पत्यौ जीवित या नारी उपोष्य वतमाचरेत् । आयुष्यं हरते भर्तुः सा नारी नरकं वजेत् ॥

२५ " अपृष्ट्वा चैव भर्तारं या नारी कुरुते वतम् । सर्वे तद्राक्षसान् गच्छेदित्येवं मनुरबवीत् ॥

" नास्या जपतपोहोमदानवतमलादयः । स्त्रीणां पतिपराणां तु पत्यौ जीवति किंचन ॥ " तदाज्ञया तु कर्तव्यमकार्यमणि चेत्तया । भर्तुरप्यवलिप्तस्य कार्याकार्यमजानतः ॥

" पत्न्याप्याज्ञा तु कर्तव्या पतितस्य तु सर्वदा " ॥ इति । आश्वलायनः—

" बांधवानां स्वजातीनां दुर्वृत्तं कुरुते तु या । गर्भपातं च या कुर्यान्न तां संभाषयेत् कचित् ॥

३० " यत्पापं ब्रह्महत्यायां द्विगुणं गर्भपातने । प्रायश्चित्तं न तस्यास्ति तस्यास्त्यागो विधीयते ॥ " ॰ पतिव्रताधर्मः । मार्कडेयः—

"नारी सल्वननुज्ञाता पित्रा भात्रा सुतेन वा।निष्फलं तु भवेत्तस्या यत्करोति व्रतादिकम्"इति। कात्यायनः "भार्या भर्तुर्मतेनैव व्रतादीनाचरेत् " इति। महाभारतेऽपि पतिशुश्रूषापराया उत्तमां गतिमुक्त्वा व्रतादिपराया अन्यस्या भार्यायास्तदभावं ज्ञापयितुमुदाहृतम्

🦫 " यमोऽथ लोकपालांस्तु बभाषे पुष्कलं वचः। मा शुचस्त्वं निवर्तस्व न लोकाः संति तेऽनघे॥

१ ख-वृतानां। २ क्ष-शुल्का।

" स्वधर्मविधुरा नित्यं कथं छोकान् गमिष्यसि । दैवतं हि पतिर्नार्याः स्थापितः सर्वदैवतः ॥ " मोहेन त्वं वरारोहे न जानीषे स्वदैवतम् । पतिमत्या स्त्रिया छोके धर्मः पत्यपितस्तिति "॥ मनुरिष ( ५।१५४ )—

"नास्ति स्त्रीणां पृथग्यज्ञो न वतं नाप्युपोषणम् । पतिं शुश्रृषते यनु तेन स्वर्गे महीयते ॥
"अन्दतावृत् काळे च मंत्रसंस्कारकृत्पतिः । सुस्तस्य नित्यदातेह परलोके च योषितः ॥(१५२) ५
"अञ्चनादि पयः पथ्यं भर्त्रा यच्च विवर्जितम् । आत्मनश्च तया तत्स्याच्छयनं चासनं तथा॥
"अञ्चीलः कामवृत्तो वा गुणैर्वा परिवर्जितः। न स्त्रिया परिवर्ज्यः स्यात्सततं देववत्पतिः ॥(१५३)
"पाणियाहस्य साध्वी स्त्री जीवतो वा मृतस्य वा। पतिलोकमभिष्सन्ती नाचरेत्किंचिद्रप्रियम्॥(१५५)
बालया वा युवत्या वा वृद्धया वापि योषिता । न स्वातंत्र्येण कर्तव्यं कार्य किंचिद्रहेष्वपि॥(१४६)
"बालये पितुर्वशे तिष्ठेत्पाणियाहस्य यौवने । पुत्राणां भर्तिर प्रेते न भजेत स्वतंत्रता॥ (१४७) १०
"पित्रा भर्त्रा सुतैर्वाऽपि नेच्छेद्दिरहमात्मनः। एषां हि विरहेण स्त्री हीने कुर्याद्वभे कुले॥ (१४८)
"सदा प्रहृष्ट्या भाव्यं गृहकार्यं च दक्षया। सुसंस्कृतोपस्कर्या व्यये चामुक्तहस्तया"॥(१४९)
कात्यायनः—

" अग्निहोत्रादिशुश्रूषां बहुभार्यः सवर्णया । कारयेत्तद्वहुत्वे च ज्येष्ठया गहिंता न चेत् ॥ " तथा वीरसुवामासामाज्ञासंपादिनी च या । दक्षा प्रियंवदा शुद्धा तामत्र विनियोजयेत् ॥ १५ " दिनक्रमेण वा कर्म यथाज्येष्ठमशक्तितः । विभज्य सहसा कुर्युर्ययथाज्ञानमशक्तितः "॥ धर्मसारे—

"यद्गृहे कलहो नास्ति पूज्यंते यद्गृहे स्थिताः । तद्गृहे वसते लक्ष्मीर्नित्यं पूर्णकलान्विता"॥ वयासः—

"कुरूपो वा कुवृत्तो वा दुःस्वभावोऽथ वा पतिः। रोगान्वितः पिशाचो वा मयपः क्रोधनोऽथ वा ॥ २० 
"वृद्धो वाऽथ विद्ग्धो वा मूकोंऽधो विधरोऽपि वा। रौद्रो वाऽथ द्रिद्रो वा कद्यीं कृत्सितोऽथ वा॥
"कातरः कितवो वाऽपि ललनालंपटोऽपि वा । सततं देववत्पूज्यः साध्व्या वाक्वायकर्मभिः॥
"अहंकारं विहायार्थं कामक्रोधौ च सर्वदा । मनसो रंजनं पत्युः कार्यमन्यस्य वर्जनम्"॥
रतनावल्याम्—

"न पिता नात्मजो नात्मा न माता न सुहृज्जनाः। गतिर्भवति सत्स्त्रीणां पतिस्त्वेकः परा गतिः"॥ २५ व्यासः—

" द्वारोपवेशनं नित्यं गवाक्षावेक्षणं तथा । असत्प्रठापो हास्यं च दूषणं कुठयोषिताम् ॥ " सकामं वीक्षिताऽप्यन्येः प्रियेर्वाक्येः प्रठोभिता । स्पृष्टा वा जनसंमर्दे न विकारमुपैति या ॥ " पुरुषं सेवते नान्यं मनोवाक्षायकर्मभिः । ठोभिताऽपि परेणार्थेः सा सती ठोकभूषणम् ॥ " दैन्येन प्रार्थिता वाऽपि बठेन विघृताऽपि वा । वस्तायैर्वासिता वाऽपि नैवान्यं मजते सती ॥ 3 6 " वीक्षिता वीक्षते नान्यं हसिता न हसत्यपि । भाषिता भाषिते नैव सा साध्वी साधुठक्षणा ॥ " रूपयौवनयुक्ताऽपि गीतचृत्येऽपि कोविदा । स्वानुरूपं नरं हृष्ट्वा न याति विकृतिं सती ॥ " सुरूपं तरुणं रम्यं कामिनीनां च वृष्ठभम् । या नेच्छित परं कांतं विज्ञेया सा महासती ॥ " भुक्ते भुक्तेऽथ या पत्यो दुःसिते दुःसिता च या । मुद्ति मुद्तिताऽत्यर्थं प्रोषते मिळनांबरा ॥ " सुत्ते पश्चाच या शेते पूर्वमेव प्रबुध्यते।नान्यं कामयते चित्ते सा विज्ञेया पतिव्रता॥

- " भक्तिं श्वशुरयोः कुर्यात्पत्युश्चापि विशेषतः । धर्मकार्येऽनुकूलत्वमर्थकार्येषु संयमम् ॥ " प्रागल्भ्यं कामकार्येषु शुचित्वं निजविग्रहे । मंगलं संमतं पत्युः सततं प्रियभाषणम् ॥
- "भाव्यं मंगलकारिण्या गृहमंडनशीलया । गृहोपस्करसंस्कारतज्ज्ञया प्रतिवासरम् ॥
- " क्षेत्राद्वनाद्वा ग्रामाद्वा गृहं भत्तरिमागतम् । प्रत्युत्थायाभिनंदेच्च स्वासनेनोदकेन च ॥
- ५ " प्रसन्नभांडमृष्टान्ना काले भोजनदायिनी । संयता गुप्तयाऽन्या च सुसंमृष्टनिवेशना ॥
  - " गुरूणां पुत्रभित्राणां बंधूनां कर्मकारिणास् । आहूतानां च भृत्यानां दासीदासजनस्य च ॥
  - " अतिथ्यभ्यागतानां च भिक्षकाणां च छिंगिनाम् । आसने भोजने दाने संमाने प्रियभाषणे ॥
  - " तत्तद्गुणानुसारेण प्राप्ते काले यथोचितम् । दक्षया सर्वदा भाव्यं भार्यया गृहमुख्यया ॥
- "ग्रहव्ययाय यद् द्रव्यं दिशेत्पत्न्याः करे पतिः । निर्वर्त्यं ग्रहकार्यं सा किंचिद्बुध्याऽवशेषयेत् ॥
- " दानार्थमर्पिते द्व्ये लोभात्किंचिन्न धारयेत् । भर्तुराज्ञां विना नैव स्वबंधुभ्यो दिशेद्धनम् ॥
- " अत्याठापमसंतोषं परव्यापारसंगताम् । अतिहासातिरोषौ च क्रोधस्थानं च वर्जयेत् ॥
  - " यच्च भर्ता न पिबति यच्च भर्ता न सादित । यच्च भर्ता न चाश्राति सर्वे तद्दर्जयेत्सती॥
  - "तैलाभ्यंगं तथा स्नानं शरीरोद्वर्त्तनिकयाम् । मार्जनं चैव दंतानामलकानां च कर्त्तनम् ॥
  - "भोजनं वमनं निद्रां परिधानं च वाससास् । प्रारंभं मंडनानां च न कुर्यात्पश्यति प्रिये ॥
- १५ " आहूता या तु वै भर्जा स्त्री न याति त्वरान्विता । सा ध्वांक्षी जायते नूनं दशजन्मानि पंच च॥ " कामाद्रोषान्मत्सराद्वा भर्तारं याऽवमन्यते । सा सप्तजन्मकं यावन्नारकी स्यान्न संशयः "॥

#### अत्रिः--

- "न वर्तनोपवासेन धर्मेण विधिना न च। नारी स्वर्गमवाप्नोति प्राप्नोति पतिपूजनात्॥
- " जीवितेनाथ वित्तेन भर्तारं वंचयेतु या । क्रिमियोनिशतं गत्वा पुल्कसी जायते ततः ॥
- २. " जपस्तपस्तीर्थसेवा प्रवज्या मंत्रसाधनस्। देवताराधनं चैव स्त्री शूद्रपतनानि षट् "॥ ट्यासः-
  - " हरिद्रां कुंकुमं चैव सिंदूरं कज्जलं तथा । कूर्पासकं च तांबूलं मंगल्याभरणं शुभम् ॥
  - " केशसंस्कारकवरीकरकण्ठविभूषणम् । भर्तुरायुष्यमिच्छंती दूषयेन्न पतिव्रता ॥
  - " प्रातःकाले तु या नारी दद्याद्रघ्ये विवस्वते । सप्त जन्मनि वैधव्यं सा नारी नैव पश्यति ॥
  - " कृत्वा मंडलकं बाह्ये तूष्णीमेवाक्षतादिभिः । पूज्येत्सततं यावत्तस्यास्तुष्यंति देवताः ॥
- २५ " यद्गृहं राजते नित्यं मंगल्यैरनुलेपनैः । तद्गृहं वसते लक्ष्मीः नित्यं पूर्णकलान्विता ॥
  - " न ददाति तु या नारी ज्येष्ठायै प्रत्यहं बिलम् । भोज्यादन्नायथाशक्ति सा प्रत्य नरकं वजेत् ॥
  - " अवश्यमेव नारीभिः ज्येष्ठायै बलिकर्मणा। प्रीणनं प्रत्यहं कार्यं पुत्रपौत्रधनेष्सुभिः " ॥

### वाल्मीकि:-

14

- " न पिता नात्मजो नात्मा न माता न ससीजनः । इह प्रेत्य च नारीणां पतिरेको गतिः सदा ॥
- भ न कृतं न कुलं विद्यां न दत्तं नापि संग्रहम । स्त्रीणां गृह्णाति हृद्यमिनित्यहृद्या हि ताः ॥
  - " साध्वीनां तु स्थितानां हि शिले सत्ये श्रुते शमे । स्त्रीणां पवित्रं परमं पतिरेको विशिष्यते॥
  - " नातंत्री वाद्यते वीणा नाचक्रो वर्तते रथः । नापतिः सुस्रमधेत या स्याद्पि शतात्मजा ॥
  - " नगरस्थो वनस्थो वा पापी वा यदि वा शुभः । यासां स्त्रीणां प्रियो भर्ता तासां लोका महोद्याः॥
    - " दुःशीलः कामवृत्तो वा धनवान्यदि वाऽधनः । स्त्रीणामार्थस्वभावानां परमं दैवतं पतिः॥
    - " पतिशुश्रूषणं नार्यास्तपो नान्यद्विधीयते " ॥ द्र्यासः—

"पितवता तु या नारी भर्तृशुश्रूषणोत्सुखा। न तस्या विद्यते पापिमह लोके परव च ॥ "पितवता धर्मरता रुद्राण्येव न संशयः। तस्याः पराभवं कर्त्तुं शकोति न जनः कचित्"॥ बोधायनः—" भर्तृहिते यतमानाः स्वर्गलोकं जयेरन्" इति। इति। अथ गिर्भणीधर्माः— याज्ञवल्कयः (आ.७९)—" षोडशर्तुनिशाः स्त्रीणां तिस्मिन्युग्मासु संविशेत्" इति। पराशरः (४।१३–१४)—

" ऋतुस्नाता तु या नारी भर्तारं नोपसर्पति । सा मृता नरकं याति विधवा च पुनः पुनः ॥ "ऋतुस्नातां तु यो भार्यो संनिधौ नोपगच्छति।घोरायां भ्रूणहत्यायां युज्यते नात्र संशयः"॥ इति । पूर्वमेव गर्भाधानं सविस्तरमभिहितस् । स्वृतिचंद्रिकायाम् ( )——

" नावस्करेषूपविशेन्मुसलोल्सलादिषु । जलं च नावगाहेत शून्यागारं च वर्जयेत् ॥

" वल्मीके नाधितिष्ठेत न चोद्दिग्रमना भवेत् । विलिखेन्न नसैर्भूमिं नांगारेण न भस्मना ॥ १०

" न शयालुः सदा तिष्ठेद्यायामं च विवर्जयेत् । न तुषांगारभस्मास्थिकपालेषु समाविशेत् ॥

" वर्जयेत्कलहं लोके गात्रभंगं तथैव च । न मुक्तकेशी तिष्ठेतु नाशुचिः स्यात्कदाचन॥
" न शयीतोत्तरिशरा न चैवाधःशिरा कचित् । न वस्त्रहीना नोद्दिशा न चार्द्रचरणा सती॥

" नामंगल्यं वदेद्दाक्यं न च हास्यादि किंचन । कुर्याच्छुशुरयोर्नित्यां पूजां मंगलतत्परा ॥

" तिष्ठेत्प्रसन्त्रवद्ना भर्तुः प्रियहिते रता " ॥ स्मृतिरत्ने—

" संध्ययोनैंव भोक्तव्यं गर्भिण्या तु प्रयत्नतः । न स्नातव्यं न गंतव्यं वृक्षमूलेषु सर्वदा ॥ " न शयालुः सदा तिष्ठेत्सद्वाछायां विवर्जयेत् । सर्वौषधीभिः कोष्णेन वारिणा स्नानमाचरेत्॥

" क्वतरक्षा सुभूपा च वास्तुपूजनतत्परा। दानशीला वृतीया या पार्वत्या नक्तमाचरेत्॥

" इतिवता भवेत्रारी विशेषेण तु गार्भिणी। यस्तु तस्या भवेत्पुत्रः स्थिरायुर्वृद्धिसंयुतः॥

" अन्यथा गर्भपतनमवाप्नोति न संशयः " ॥ **याज्ञवल्कयः** ( आ. ७९ )—

"दौहदस्याप्रदानेन गर्भो दोषमवाप्नुयात्। वैरूप्यं मरणं वाऽिष तस्मात्कार्यं प्रियं स्त्रियाः"॥ स्वश्चतेऽिषः—" ततः प्रभृति व्यायामव्यवसायातितर्पणदिवास्वप्नरात्रिजागरणशोकभयारोहण-वेगधारणकुक्कुटासनशोणितमोक्षणानि परिहरेत् । अभिरुषितं दत्वा वीर्यवंतं चिरायुषं पुत्रं जनयति " इति। ततः प्रभृति गर्भग्रहणप्रभृतीत्यर्थः । तद्ग्गहणं च श्रमादिन्धिंगैरवगंतव्यम् । अन्यान्यपि तत्रेत्रोक्तानि—" सयो गृहीतगर्भायां श्रमोऽग्लानिषिपासासिक्थस्पंदनं पुत्रं २५ जनयति शुक्रशोणितयोः संबंधे स्फुरणं च योन्याः " इति । बृहस्पितरिषि—
" सयो गृहीतगर्भायां श्रमः स्यायोऽभिजायते। पिरासा च वत्रो प्रसाविष्टिंगां न प्रपत्रं भ्योन्यः ॥

" सद्यो गृहीतगर्भायां श्रमः स्याद्योऽभिजायते। पिपासा च ततो ग्लानियोन्यां तु स्फुरणं भवेत्"॥ काश्यपः—

"गर्भधारणमारभ्य व्यायामव्यसनानि च । तत्क्षणं च दिवा स्वप्नं रात्रौ जागरणं तथा ॥ "गजाश्वारोहणं शोकं वेगं धारणमेव च । विरेचनं नैव कुर्योत्क्षारायन्नं च वर्जयेत् "॥ ३० गर्भोपनिषद्गि—" ऋतुकाले प्रयोग एकरात्रोषितं कलिनं भवति सप्तरात्रोषितं बुद्धुदं भवत्य-धीमासाभ्यंतरेण पिंडो भवति मासाभ्यंतरेण किनो भवति मासद्द्येन शिरः कुरुते मासत्रयेण पाद्पदेशो भवत्यथ चतुर्थे मासेंऽगुलजठरकि प्रदेशो भवति पंचमे मासे पृष्ठवंशो भवति षष्ठे मासे नासाक्षिश्रोत्राणि भवंति सप्तमे मासे जीवेन संयुक्तो भवत्यष्टमे मासे सर्वसंपूर्णो भवति पितृरेतोतिरिक्तात्पुरुषो भवति मातृरेतोतिरिक्तात्स्त्रयो भवत्युभयोवीर्यतुल्यत्वान्नपुंसको भवति ३५ ब्याकुितमनसाऽन्याः संजाः कुञ्जा वामना भवंत्यन्योन्यवायुपीडितानां शुक्कद्वेधे स्त्रियो योन्या युग्माः प्रजायंतेऽथ नवमे मासि सर्वेरुक्षणसंपूर्णी भवति। पूर्वजातिस्मरो भवति कृताकृतं च कर्म भवति शुभाशुभं च कर्म विन्दति।

" नानायोनिसहस्त्राणि दृष्ट्वा चैव ततो मया । आहारा विविधा भुक्ताः पीताश्च विविधाः स्तनाः ॥ ५ " जातस्यैव मृतस्यैव जन्म चैव पुनः पुनः । अहो दुःसोदधौ मग्नो न परुयामि प्रतिक्रियाम् "॥

"यदि योन्याः प्रमुंचामि सांख्ययोगं समाश्रये । अशुभक्षयकर्तारं फलमुक्तिप्रदायिनम्॥ "यदि योन्याः प्रमुंचामि तं प्रपद्ये महेश्वरम् । अशुभक्षयकर्तारं फलशक्तिप्रदायिनम्॥

" यदि योन्याः प्रमुंचामि भजेन्नारायणं विभुम् ॥

"यन्मया परिजनस्यार्थे कृतं कर्म शुभाशुभम्। एकाकी तेन द्ह्यामि गतास्ते फलभोगिनः॥ "एवं जंतुस्त्रियोनिशतं प्राप्य योनिद्दारियंत्रेणैव पीड्यमानो महता दुःखेन जातमात्रस्तु वैष्णवेन वायुना संस्पृष्टस्तदानीं स्मरित जन्मभरेण न च कर्म शुभाशुभम्" इति। याज्ञयल्क्यः (प्रा. ७५)

" प्रथमे मासि संक्लेदभूताया तु विमूर्च्छितः । मासे द्वितीये बुद्धुदस्तृतीये चेंद्रियेर्युतः ॥ "आत्मा गृह्णात्यजः सर्वे तृतीये स्यंदते ततः । स्थैर्यं चतुर्थे त्वंगानां पंचमे शोणितोद्भवः ॥

" षष्ठे बलस्य वर्णस्य नखरोम्णां च संभवः । मनश्चेतन्ययुक्तोऽसौ नाडीस्नायुशिरायुतः ॥ " सप्तमे चाष्टमे चैव त्वङ्कांसस्मृतिमानपि । पुनर्धात्रीं पुनर्गर्भमोजस्तस्य प्रधावति ॥

"अष्टमे मास्यतो गर्भो जातः प्राणैर्विम्युचते । नवमे दशमे वाऽपि प्रबर्केः सूतिमारुतैः ॥

" निःसार्थनेवाण इव यंत्रछिद्रेण सत्वरः"। इति । संक्रेदभूतः द्रवभूतः । बुद्धुदमीषत्कठिनम् ।

" हृदि तिष्ठति यच्छुद्धमीषद्रक्तं सिपत्तकम् । ओजः शरीरे संख्यातं तन्नाशान्नाशमृच्छिति" ॥ २० इति लक्षितमोजः । अष्टमे मासि चंचलतया मातरं गर्भं च पुनः पुनर्वजंति अतस्तत्र जातो म्रियत इत्यर्थः ।

अथ विधवाधर्माः। तत्र याज्ञवल्क्यः ( आ. ८६ )—

"पितृमातृसुतभ्रातृश्वश्रूश्वशुरमातुरुः । हीना न स्याद्दिना भर्त्ता गर्हणीयाऽन्यथा भवेत्"॥ भर्त्री विना भर्त्ररहिता पित्रादिरहिता न स्यायस्मात्तद्रहिता गर्हणीया निंद्या भवेत् ।

# <sub>२५</sub> आश्वलायनः—

" मृते भर्तृर्यपुत्रा तु बालपुत्रा च यांऽगना । बंधूनाश्रित्य सा जीवत्संयता जनकादिकान् " ॥ एतच्च ब्रह्मचर्यपक्षे । "भर्तिरि प्रेते ब्रह्मचर्य तद्न्वारोहणम्" इति विष्णुस्मरणात् । व्यासः ( अ. २५ सू. १५ )—

" पत्यौ मृते या योषिद्वैषव्यं पालयेत्कचित्। सा पुनः प्राप्य भर्तारं स्वर्गभोगान्समश्रुते ॥

3 " विधवाकबरीबंधो भर्त्तृवंधाय कल्पते । शिरसो वपनं तस्मात्कार्यं विधवया तया ॥ " एकाहारः सदा कार्यो न द्वितीयः कदाचन । त्रिरात्रं पंचरात्रं वा पक्षत्रतमथापि वा ॥

" मासोपवासं वा कुर्याच्चांद्रायणमथापि वा । कुर्यात्कुच्छ्रं पराकं वा तप्तकुच्छ्रमथापि वा ॥

" यवान्नैर्वा फलाहारैः शाकहारैः पयोघृतैः । प्राणयात्रां प्रकुर्वीत यावत्प्राणः स्वयं वजेत् ॥

" पर्यंकशायिनी नारी विधवा पातयेत्पतिम् । तस्माद्भृशयनं कार्यं पतिसौख्यसमीहया ॥

३५ "न चांगोद्दर्तनं कार्यं स्त्रिया विधवया कचित्। गंधद्रव्यस्य संभोगो नैव कार्यस्तथा कचित्॥

"तर्पणे प्रत्यहं कार्य भर्तुः कुशितिलोद्कैः । तित्पतुस्तित्पतुश्चापि नामगोत्राभिपूर्वकम् ॥ "विष्णोस्तु पूजनं कार्य पितबुद्धचा न चान्यथा । पितभेव सदा ध्यायेद्दिष्णुरूपधरं परम् ॥ " एवं चर्यापरा नित्यं विधवाऽपि शुभा मता । एवं धर्मपरा युक्ता विधवाऽपि पितवता ॥ आश्वलायनः—

" जपेच्च रुद्रवत्सा तु नमेत्रविमथावनौ । दीपं च भर्तृचिंता स्यान्नान्यस्या वा विधीयते ॥ ५ " जपश्च प्रणवस्तस्य वैदिकस्तु विधीयते " ॥ पराग्नरः—

" मृते भर्त्तिर या नारी ब्रह्मचर्ये व्यवस्थिता। सा मृता रुभते स्वर्ग यथा ते ब्रह्मचारिणः "॥ ब्रह्मचारिणः ते प्रसिद्धाः। मनुः ( ५।१५६ )—

"कामं तु क्षपयेहेहं पुष्पमूलफलैः शुभैः। न च नामापि गृह्णीयात्पत्यो प्रेते परस्य तु ॥ "मृते भर्तिर साध्वी स्त्री ब्रह्मचर्ये व्यवस्थिता। स्वर्ग गच्छत्यपुत्रा वे यथा ते ब्रह्मचारिणः"॥ इति। १० " तांबूलोऽभर्तृकस्त्रीणां यतीनां ब्रह्मचारिणम्। एकेकं मांसतुल्यं स्यात् मिलितं तु सुरासमम्"॥ आपस्तंबः " यावज्जीवं प्रेतपत्न्युद्कोपस्पर्शनमेकभुक्तमधःशय्या ब्रह्मचर्य शारलवणमधु-मांसवर्जनं च" इति । इति विधवाधमीः ॥

अथानुगमनम् । तत्र विष्णुः (२५।१४)—

" भर्तरि प्रेते ब्रह्मचर्यं तद्न्वारोहणमेव वा " इति । पैतृकं वा यत्र सैषा प्रदीयते । कुलत्रयं १५ पुनात्येषा भर्तारं याऽनुगच्छति "॥ तत्र पराशरः—

"तिस्रः कोट्यर्थकोटी च यानि रोमाणि मानुषे । तावत्कालं वसेत्स्वर्गे अर्तारं याऽनुगच्छति"॥ तावत्कालं तावत्सहस्रं संवत्सरम् । तथा च हारीतः—

" मृते भत्तीर या नारी धर्मशीला पैतिवता । अनुगच्छित भर्तारं शृणु तस्यास्तु यत्फलम् ॥ " तिस्रः कोट्यर्धकोटी च यानि रोमाणि मानुषे । तावंत्यब्द्सहस्राणि स्वर्गलोके महीयते ॥ २० " मातृकं पैतृकं चैव यत्र कन्या प्रदीयते । कुलत्रयं पुनात्येषा भर्तारं याऽनुगच्छिति" ॥ न केवलं स्वयमेवानुगमने स्वर्गे वसित किंतु स्वभर्तारं पापफलभोगाय नरकमार्गामिमुख- मिष स्वकीयेन प्रवलसुकुतेनोद्धरतीत्याह पराशरः—

" व्यालगाही यथा व्यालं बिलाइद्धरते बिलात्। एवं स्त्री पतिमुद्धत्य तेनैव सह मोदते"॥ त्रिकांडी—

"अपि दुष्क्वतकर्माणं समुद्धृत्य च तत्पतिम् । यावत्स्वलोमसंख्याऽस्ति तावत्कोट्ययुतानि च ॥ "भर्त्रा स्वर्गे सुखं भुंके रममाणा पतिवता । यमदूताः पलायंते पतिमालाक्य दूरतः"॥ इति । तथा च शंखांगिरसौ—

" तिस्रः कोट्यर्घकोटी च यानि रोमाणि मानुषे। तावत्कालं वसेत्सर्गे भर्तारं याऽनुगच्छति॥ " व्यालग्राही यथा व्यालं बलाइन्द्ररते बिलात्। तद्वदुन्द्रत्य सा नारी सह तेनैव मोद्ते॥ ३० " तत्र सा भर्तृपरमा स्तूयमानाऽप्सरोगणैः। क्रीडते पतिना सार्ध याविदेदाश्चतुर्दश॥ " बह्मघ्रो वा कृतघ्रो वा मित्रघ्रो वा भवेत्पितः। पुनात्यविधवा नारी तमाद्वायं मृता तुया॥ " मृते भर्तिरे या नारी समारेहिन्दुताशनम्। साऽकंधतीसमाचारा स्वर्गलोके महीयते॥

१ **खग**-दृढ । २१-[स्मृ. मृ. फ.]

''यावच्चामौ मृते पत्यौ स्त्री नात्मानं प्रदाहयेत्। तावन्न मुच्यते सा हि स्त्रीशरीरात्कथंचन''॥ इति। अंगिराः—

" साध्वीनामेव नारीणामग्रिप्रपतनाहते । नान्यो धर्मो हि विज्ञेयो मृते भर्तरि कर्हिचित् ॥ " आर्चाऽर्जे मुद्दिते हृष्टा प्रोषिते मिलना कुजा। मृते म्रियेत वा पत्यौसा स्त्री ज्ञेया पतिवता"॥

#### ५ उपमन्युः—

"अनपत्या च या नारी ब्राह्मणी यदि वेतरा । तस्या नान्या गातिः प्रोक्ता सहानुगमनाहते" ॥ अत्र विज्ञानेश्वरीये (पृ. २३ पं. २७–२८) "अयं च सर्वासां स्त्रीणामबाळापत्यानामा-चांडाळं साधारणो धर्मः । भर्तारं याऽनुगच्छति इत्यविशेषेणोपादानात्" इति । स्वृतिरत्नेऽपि— "धर्मोऽयं सर्वनारीणां पत्युश्चित्यधिरोह्णम् । अन्यत्र गर्भिणीबाळाऽपत्ययुक्ताभ्य एव च"॥ इति ।

१० और्वः-

" बालापत्याश्च गर्भिण्यो ह्यदृष्टार्त्तव एव च। रजस्वला राजसुता नारोहंति चितांशुभे" ॥ स्मृत्यंतरे—

''बालापत्या तु या नारी भर्जा सह न संज्ञजेत्। रजस्वला तु गच्छेतु गंत्रिकक्षेतु गर्भिणीं''॥अन्यञ्च तु – '' सार्त्तवा सूतिका वाऽपि भर्जानुमरणोत्सुका । सद्यः झाद्धिमवामोत्ति भर्त्तुः पापापहारिणी ॥

९५ "बालापत्या तु या नारी स्तिका वा रजस्वला । सर्वासामि च स्त्रीणामेष साधारणो विधिः॥" इति गर्भिण्या निषेध एव । बालापत्यादीनां विकल्प इत्याहुः । पृथक्चितिविषयमित्यन्ये । तत् कपोताख्यानव्याजेन दर्शयति व्यासः—

" पतिवता संप्रदीतं प्रविवेश हुताशनस् । ततश्चित्रांगधरं भत्तीरं साऽन्वपद्यतः" ॥

"ततः स्वर्गे गतः पक्षी भार्यया सह संगतः। कर्मणा पूजितस्तत्र रमे च सह भार्यया"॥ इति। ३, ननु ब्राह्मण्या अनुगमननिषेधोऽपि स्मर्यते। तत्र पैठीनसिः—

" मृतानुगमनं नास्ति बाह्मण्या ब्रह्मशासनात् । इतरेषां तु वर्णानां स्त्रीधर्मोऽयं परः स्मृतः " ॥ विराद्र—

" अनुवर्त्तेत जीवंतं नानुयायान्यृतं पतिस् । जीव्य भर्तुःहितं कुर्यान्मरणादात्मचातकी" ॥ अंगिराः—

२५ " या स्त्री ब्राह्मणजातीया सूतं पतिमनुबजेत् । सा स्वर्गमात्मघातेन नात्मानं न पतिं नयेत्" ॥ व्याचपावः—

"न ब्रियेत समं भर्ता ब्राह्मणी शोकमोहिता। प्रवज्यागतिमामोति मरणादात्मधातकी"॥इति ॥ एवमादीनि वचनानि पृथक्चित्यिथेरोहणविषयाणि इति विज्ञानेश्वरीये (पृ. २४ पं.१८-२०) माधवीयस्मृतिरत्नादिषु व्यवस्थापितानि । अत एवोशनाः—

36 "पृथक्चितिं समारुद्य न विप्रां गंतुमहिति । अन्यासां चैव नारीणां स्त्रीधर्माऽयं परः स्मृतः"॥इति । यत्त्वपरार्के—

" देशांतरमृते पत्यौ साध्वी तत्पादुकाद्वयम् । निधायोरसि सश्रद्धा प्रविशेज्जातवेदसम् ॥ " द्यितं याऽन्यदेशस्थं मृतं श्रुत्वा पतिवता । समारोहति दीप्तेऽमौ तस्याः शक्तिं निबोधत ॥

" यदि प्रविष्टो नरकं बद्धः पाशैः सुदारुणैः । संप्राप्तो यातनास्थानं गृहीतो यमाकिंकरैः ।

३५ " तिष्ठते विवशो दीनो वेष्ट्यमानः स्वकर्मभिः॥

34

" ब्यालगाही यथा सर्पे विलाद् गृह्णात्यशंकितः । सा तं भतीरमादाय दिवं याति सती च या ॥ "सा भर्तृपरमा स्वर्गे स्तूयमानाऽप्सरोगणैः । कीडते पतिना सार्धं यावदिंदाश्चतुर्दश्"॥ एतत्युथक्चितिमरणं ब्राह्मणव्यतिरिक्तविषयम् । यत्तु " तस्माद्वह न पुराषुयः स्वर्ग-कामी प्रेयादिति " श्रुतिविरोधादनुगमनमयुक्तमिति तच " न स्वर्गकाम्यायुषः प्राङ् न ष्रेयादिति " स्वर्गफलोद्देशेनायुषः प्रागायुर्व्ययो न कर्तव्यः मोक्षार्थिना । यस्मादायुषः शेषे ५ सति नित्यनैमित्तिक कर्मानुष्ठानेन क्षणितांतः करण कलंकस्य श्रवणमननिविध्यासनसंपत्तौ सत्यामात्मज्ञानेन नित्यनिरतिशयानंदब्रह्मप्राप्तिलक्षणमोक्षसंभवस्तस्माद्नित्याल्पस्वर्गार्थमायु-व्ययो न कर्त्तव्यमित्यर्थः । अतश्च मोक्षमिनच्छंत्या स्वर्गार्थिन्या अनुगमनं युक्तं इतीतर-काम्यानुष्ठानवदिति " विज्ञानेश्वरः ( पृ. २४ )। इदं चानुमरणं पतिवतयाऽनुष्ठितमुक्तरीत्या दंपत्योरुभयोः श्रेयो हेतुः। पापीयस्यानुष्ठितं चेत्पापश्चयहेतुर्भवाते। तथा च द्यासद्यातातपौ- १० " अवमत्य च या पूर्व पतिं दुष्टेन चेतसा । वर्तते याश्व सततं भर्तॄगां प्रतिकूछतः॥ " भत्रीनुमरणं काले याः कुर्वति तथाविधाः ।कामात्को वाद्मयान्मोहात्सर्वाः पूता भवंत्युत ॥ " आदिप्रभृति या साध्वी भर्तुः प्रियपरायणा । ऊर्ध्व गच्छाते सा तत्र भन्नानुमरणं गता"॥ इति । पुराणसारे-- बाह्मणीं प्रति नारदः-

" पापं यदि कृतं भद्रे परपूरुषसेवनात् । तथाऽन्यस्यापि पापस्य नाशो वन्हिप्रवेशनात् ॥

" पतिवता धर्मपत्नी भर्तृशुश्रूषणे रता । याऽनुगच्छति भर्त्री सा स्वर्ग यात उमी ध्रुवम् "॥इति । गुउव्यभिचारिणीं प्रत्याह याज्ञवल्क्यः ( आ. ७० )--

" इताधिकारां मिलनां पिंडमात्रोपजीविनीस । परिभूतामधःशय्यां वासये सभिचारिणीस् "॥ पिंडमात्रजीविनीं प्राणयात्रामात्रभोजनमधः शय्यामास्तरणा दिविहीनस्थलशायिनी धिकारभर्त्सनकुत्सना वेश्मन्येव वासयेत् । मनुः ( ५।१६० )--

" अपत्यलोभाया तु स्त्री भर्त्तारमतिळंवयेत् । सेह निंदामवामोति परलोकाद्विहीयते ॥ "ब्यभिचारात्तु भर्तुः स्त्री ठोके प्रामोति निंयताम् । सृगा उयोनिं प्रामोति पःपरोगैश्च पीडचते॥(१६३) " पतिं हित्वाऽपकृष्टं स्वमुत्कृष्टं योपसेवते । निंधैव छोके भवति परपूर्वेति चोच्यते ॥ (१६२) "नान्योत्पन्ना प्रजा स्त्रीह नान्यस्यान्यपरिग्रहः। नाद्वितीयश्च साध्वीनां कचिद्धर्तीपद्दिश्यते"॥(१५१) भ्रुतिरपि- "तस्मान्नेका द्दी पती विंदते " इति । याज्ञ बल्क्यः ( आ. ७२ )-

" व्यभिचाराहतौ शुद्धिर्गर्भे त्यागो विधीयते। गर्भभर्ववधादौ च तथा महति पातके "॥ ऋतावृतौ शुद्धिरित्येतन्मानसव्यभिचाराभिप्रायम्। "रजसा स्त्री मनोदुष्टा" इत्युक्तत्वात् 'गर्भे ह्याग ' इति शुद्रकृते गर्भे त्यागः।

" बाह्मणक्षत्रियविशां भार्याः शूद्रेण संगताः। अप्रजाता विशुध्यंति प्रायश्चित्तेन नेतराः"॥ इति मनुस्मरणात् । तथा गर्भवधे भर्ववधे महापातके च आदिग्रहणाच्छिष्यादिगमने ३० च त्यागः।

" चतम्रस्तु परित्याज्याः शिष्यगा गुरुगा च या। पतिन्नीं च त्रिशेषेण जुंगितोपगता च या॥" इति । जुंगितः प्रतिलोमजः। प्रतिलोमसांक्यं त्यागश्च उपभोगधर्मकार्ययोः। न तु सर्वथा तस्या 'विष्रदृष्टां स्त्रियं भर्ता निंहध्यादेकवेश्मनि " इति नियमात्। उश्चना:- "व्यभिचारिणीं भार्यी कचेलपिंड-परिभृतां निवृत्ताधिकारां चांद्रायणप्रायिवतं प्राजापत्यं चाचारयेत् " इति ।

याज्ञवरुक्यः—" यत्पुंसां परदारेषु तच्चेनां चारयेद् वतस् " इति । भृगुः— " अशीतिर्यस्य वर्षाणि बालो वाऽप्यूनषोढशः । प्रायश्चित्तार्थमहैति स्त्रियो व्याधित एव च॥" इति । मनुः (१११८९)— " कृतनिर्णेजनां चैतां न जुगुप्सेत कर्हिचित् । "सोमः शौचं ददौ स्त्रीणां गंधविश्व शुभां गिरम्।" "पावकः सर्वमध्यत्वं मेध्या वै योषितो ह्यतः॥" इति। ५ कृतनिर्णेजनां चैतां कृतप्रायश्चित्तां परिणयनात्पूर्व सोमगंधवीग्नयः स्त्रियो यथाक्रमं तासां शौचमधुरवचनसर्वमेध्यत्वादीनि दत्तवंतस्त्रस्मात्स्त्रियः सर्वत्र स्पर्शनालिंगनादिषु मध्यकरा इत्यर्थः । यस्त्वंतरेणैव निमित्तं दारान्परित्यजित या च भर्तारं परित्यजित । तयोर्निष्कृति-माह्यपर्तंवः (१।२८।१९—२)— " दारव्यतिक्रमी खराजिनं बहिलोंम परिधाय " दारव्यतिक्रमिणे मिक्षाम् इति सप्तागाराणि चरेत्सा वृत्तिः षणमासान् । स्त्रियास्तु भर्तृव्यतिक्रमे १० कृच्छुदादशरात्राभ्यासस्तावंतं कालम् इति । इति स्त्रीधर्मः॥

गृहस्थधर्मानाह दक्षः— (३।१-१९)

"विधा नव गृहस्थैस्य ईषद्दानानि वै नव । नव कर्माणि तस्यैव विकर्माणि तथा नव ॥

" प्रच्छन्नानि नवान्यानि प्रकाशानि पुनर्नव । सफलानि नवान्यानि निष्फलानि तथा नव ॥

" अदेयानि नवान्यानि वस्तुजातानि सर्वदा । नवका नवनिर्दिष्टा गृहस्थोन्नतिकारकाः ॥

१५ " विधावस्तूनि वक्ष्यामि विशिष्टे गृहमागते । मनश्वश्चर्मुखं वाक्यं सौम्यं द्याच्चतुष्ट्यम् ॥

" अभ्युत्थानमिहागच्छ पूर्ववादः प्रियंवदः । उपासनमनुवज्या कार्याण्येतानि यत्नतः ॥

" ईषद्दानौनि चान्यानि भूम्युद्कं तृणानि च। पाद्शौचं तथा स्नानमासनं शयनं तथा॥

" किंचिद्देयं यथाश्क्तया नास्यानश्नन्गृहे वसेत् । सज्ञळं चार्थिने देयमेतान्यि सदा गृहे॥

" संघ्या स्नानं जपो होमः स्वाध्यायो देवतार्चनम्। वैश्वदेवे क्षणातिथ्यमुद्भृत्यापि स्वशक्तितः॥

" पितृदेवमनुष्याणां दीनानाथतपस्त्रिनाम् । गुरुमातृपितॄणां च संविभागो यथार्थतः ॥

" एतानि नव कर्माणि विकर्माणि तथा पुनः । अन्ततं परदाराश्च तथा भक्ष्यस्य भक्षणम् ॥

" अगम्यागमनापेयपानं स्नेयं च हिंसनम् । अश्रौतकर्माचरणं मैत्रधर्मबहिष्क्वतम् ॥

" नवैतानि विकर्माणि तानि सर्वाणि वर्जयेत् ॥

" पैशून्यमतृतं मायां कामं कोषं तथाऽप्रियम् । द्वेषं संगं परद्रोहं विकर्माणि विवर्जयेत्॥

" चृत्यं गीतं कृषिः-सेवा वाणिज्यं छवणं ऋयः । मृतकर्मायुर्धीयं च न प्रशस्तानि कर्मसु ॥

" आयुर्वित्तं गृहच्छिद्रं मंत्रमैथुनभेषजस्। आयं दानावमानं च नव गोप्यानि सर्वदा ॥

" प्रायोग्यमृणशुद्धिश्च दायभागश्च विकयः। कन्यादानं वृषोत्सर्गो रहः पापमकुत्सनम् ॥

" मातापित्रोर्गुरोर्मित्रे विनीते चोपकारिणि । दीनानाथविशिष्टभ्यो दत्तं तु सफ्लं भवेत् ॥

"धूर्ते बंदिनि महे च कुवैंचे कितवे शठे । चादुचारणचोरेभ्यो दत्तं भवति निष्फठम् ॥

" सामान्यं याचितं न्यासमाधिर्दारांश्च तद्धनम् । भयदानं च निक्षेपः सर्वस्वं चान्वये सित ॥

ः " आपत्स्विप न देयानि नव वस्तूनि सर्वदा । यो ददाति स मूढात्मा प्रायश्चित्तीयते द्विजः ॥

" नवकस्य च वेत्तारमनुष्टानः परं द्विजैस् । इह लोके परत्रापि श्रीश्चैनं न विमुंचित " ॥ अथ गार्हस्थ्यप्रशंसा ।

तत्र मनुः (६।८९)---

34

श्व-सञ्यतानि नवैव च । २ सुधा इति मुद्रितपाठः । ३ क्ष्म-द्ययानि । ४ क्ष्म-दुर्धनम् । ५ क्ष-परम् ।

" सर्वेषामेव चैतेषां वेदश्चितिवधानतः। गृहस्थ उच्यते श्रेष्ठः स त्रीनेतान्त्रिभर्ति हि "॥ वेद्श्रुतिविधानतः वेद्शुत्या प्रत्यक्षेण विधानतः। वैदिकानामाधानादीनां कर्मणां गृहस्थमधि-कृत्य विधानस्य प्रत्यक्षश्चितिमूलत्वादित्यर्थः । स एव (६।९०)— '' यथा नदीनदाः सर्वे सागरे यांति संस्थितिम् । तथैवाश्रमिणः सर्वे गृहस्थे यांति संस्थितिम् ॥ " संन्यस्य सर्वकर्माणि कर्मदोषानपानुदन् । नियतो वेदमम्यस्यन्पुत्रेश्वर्ये सुसं वसेत् ॥ (९५) " पुत्राम्नो नरकायस्मात्पितरं त्रायते तु सः । तस्मात्पुत्र इति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयंभुवा ॥ " एवं संन्यस्य कर्माणि स्वकार्ये परमोऽस्पृहः। संन्यासेनापहन्त्येनः प्राप्नोति परमां गतिम् "॥(९६) अत्र संन्यासः काम्यकर्मत्यागः। तथा चे कं भगवद्गीतासु (१८।२)---"काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते॥(१८।७) " यज्ञो दानं तपश्चेव न त्याजं कार्यमेव तत्।यज्ञो दानं तपश्चेव पावनानि मनीषिणास्॥ (१८।५) १० '' एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च । कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्॥ (६) "ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगंत्यक्त्वा करोति यः। लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवांभसा॥ (५।१०) "कायेन मनसा बुध्या केवलैरिंद्रियैरिप। योगिनः कर्म कुर्वति संगं त्यवस्वाऽऽत्मशुद्धये॥(५।११) ''युक्तः कर्मफुठं त्यक्तवा शांतिमामोति नैष्ठिकीम्। अयुक्तः कामकारेण फुठे सक्तो निबध्यते "॥इति। वक्षः ( पा१२ )--94 गृहस्थो हि कियायुक्तो न गृहेण गृही भवेत्। न चापि पुत्रदाराबैः स्वकर्मपरिवर्जितः॥ " देवैश्चेव मनुष्येश्च तिर्यग्भिश्चोपजीव्यते । गृहस्थः प्रत्यहं यस्मात्तस्माच्छ्रेयान्गृहाश्रमी ॥ " यथा मातरमाश्रित्य सर्वे जीवंति जंतवः । तथा गृहस्थमाश्रित्य सर्वे जीवंति भिक्षवः ॥ " चतुर्णामाश्रमाणां तु गृहस्थो योनिरुच्यते । सीदमानेन तेनेह सीदंत्यन्येऽपि ते त्रयः ॥ " मूलप्राणो भवेत्स्कंधः स्कंधाच्छाखाः सप्रवाः । मुलेनैवं विनष्टेन सर्वमेतद्विन इयित ॥ 20 "तस्मात्सर्वप्रयत्नेन रक्षणीयो गृहाश्रमी "॥ राज्ञेति शेषः "राजा चान्यैस्त्रिभिः पूज्या रक्षणीयश्च सर्वदा । " द्या छज्जा क्षमा श्रद्धा प्रज्ञा त्यागः कृतज्ञता । एते यस्य गुणाः संति गृहस्थो मुख्य उच्यते "॥ ब्यासः-" नित्यं स्वाध्यायशीलः स्यान्नित्यं यज्ञोपवीतवान् । सत्यवादी जितक्रोधो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ २५ " संध्यास्नानरतो नित्यं ब्रह्मयज्ञपरायणः । अनसूयुर्मुदुर्दातो गृहस्थः प्रत्यवेर्घते ॥ " वीतरागभयकोषो लोभमोहविवर्जितः । सावित्रीजप्यनिरतः श्राद्धकुन्मुच्यते गृही ॥ " मातापित्रोर्हिते युक्तो गोबाह्मणहिते रतः । यज्वा च देवभक्तश्च बह्मछोके महीयते ॥ " त्रिवर्गसेवी सततं देवतानां च पूजनम् । कुर्यादहरहर्नित्यं नमस्येत्सततं सुरान् ॥ " विभागशीलः सततं क्षमायुक्तो द्यालुकः । गृहस्थस्तु समाख्यातो न गृहेण गृही भवेत्॥ ३० " यथाशक्ति चरेत्कर्म निंदितानि च वर्जयेत् । विधूय मोहकलिलं लब्ध्वा योगमनुत्तमम् ॥ " गृहस्थो मुच्यते बंधान्नात्र कार्या विचारणा " । इति । पराहारः— " निवापेन पितृनर्चन्यज्ञैर्देवांस्तथातिथीन् । अंज्ञेर्मुनींश्च स्वाध्यायैरपत्येन प्रजापतिम् ॥ " बिलकर्मणौ च भूतानि वात्सल्येनासिलं जगत् । प्राप्नोति लोकान्पुरुषो निजकर्मसमार्जितान् ॥ " भिक्षाभुजस्तु ये केचित्परिवाइब्रह्मचारिणः । तेऽप्यत्रैव प्रतिष्ठंते गाईस्थ्यं तेन वै परम्॥ ३५

क−नच। २ क−अन्ये। ३ खग−ना चेव।

"यस्तु सम्यक्करोत्येतं गृहस्थः परमं विधिम्। स्वकर्मवंधमुक्तोऽसौ लोकानाप्नोत्यनुत्तमान्"॥इति । याज्ञयल्क्यः ( प्रा. १९०-१९३ )—

" वेदानुवचनं यज्ञो बह्मचर्यं तपो दमः । श्राद्धोपवासस्वातं व्यमात्मनो ज्ञानहेतवः ॥ "स ह्याश्रमैविंजिज्ञास्यः समस्तैरेवमेव तु । द्रष्टव्यस्त्वथं मंतव्यः श्रोतव्यश्च द्विज्ञातिभिः ॥

भ " न एवमेनं विदंति ये चारण्यकमाश्रिताः । उपासते द्विजाः सत्यं श्रद्धया परया युताः ॥ "क्रमात्ते संभवंत्यर्चिरहः शुक्कं तथोत्तरम् । अयनं देवलोकं च सवितारं सवैद्युतम् ॥

"ततस्तान पुरुषोऽभ्येत्य मानवो ब्रह्मछोिकिकान् । करोति पुनरावृत्तिस्तेषामिह न विद्यते ॥ "यज्ञेन तपसा दानैर्थे हि स्वर्गजितो नराः। धूमं निशां कृष्णपक्षं दक्षिणायनमेव च॥ (१९५) "पितृछोकं चंद्रमसं वायुं वृत्तिं जलं महीस्। क्रमात्ते संभवंतीह पुनरेव वर्जति च॥ (१९६)

"न्यायागतधनस्तत्त्वज्ञानिनेष्ठोऽतिथिप्रियः।श्राद्धक्रुत्सत्यवादी च गृहस्थोऽपि विमुच्यते॥(२०५)" इति । सर्वेषामाश्रमिणामात्मसाक्षात्कारे सति तत्प्रातिरूपासकानायार्चिरादिगमनद्वारा तत्प्राप्तिः । काम्यकर्मानुष्ठायिनां तु धूमादिमार्गेण स्वर्गावाप्तिः । कर्मक्षये पुनरावृतिः । न केवलं परिवाज एव मुक्तिः किंतु कर्मिणस्तत्त्वज्ञाननिष्ठस्य गृहस्थस्यापीत्यर्थः । श्रूयते च-" बह्मवेद बह्मैव भवति तय इत्थं विदुर्थे चेमेऽरण्ये श्रद्धातप इत्युपासते तेऽर्चिष-

१५ मिभसंभवंत्यर्चिषो हरेत आपूर्यभाणपक्षमापूर्यमाणपक्षाद्यान् षडुदंडिति मासास्तान्मासेभ्यः संवत्सरं संवत्सरादादित्यमादित्याच्चंद्रमसं चंद्रमसो विद्युतं तत्पुरुषोऽमानवः स एना-न्ब्रह्मगमयत्येष देवयानः पंथा इत्यथ य इमे ग्राम इष्टापूर्ते दत्तमित्युपासते ते धूममिभसंभवंति धूमाद्रात्रीं रात्रेरपरपक्षमरपक्षाद्यान् षड्दक्षिणेति मासांस्तान्नेते संवत्सरमिभप्राप्नुवंति मासेभ्यः पिवृह्योकं पिवृह्योकादाकाद्याकाद्यावान् षड्दक्षिणेति सोमो राजा तहेवानामनं तहेवा भक्षयंति

२० तिस्मिन्यावत्संपातमुषित्वाऽथैतमेवाध्वानं पुनिर्निर्वतेते यथैतमाकाशमाकाशाद्वायुं वायुर्भूत्वा धूमो भवित धूमो भूत्वाऽधं भवत्यभं भूत्वा मेघो भवित मेघो भूत्वा प्रवर्षति त इह वीहियवा ओषधि-वनस्पतयस्तिलमाषा इति जायन्ते इतो वै खलु तैनिष्प्रपतनं यो यो ह्यन्नमत्ति यो यो रेतः सिंचिति तद्भ्य एव भवित तद्भथ इह रमणीयचरणाभ्याशेन ह रमणीयां योनिमापचेरन्त्राह्मण-योनिं वा क्षत्रिययोनिं वा वैश्ययोनिं वाऽथ य इह कपूयचरणाभ्याशो हयन्ते कपूयां योनि-

२५ मापचेरन श्वयोनिं वा सूकरयोनिं वा चण्डालयोनिं वेति । उपासकाः क्रमाद्गन्याद्यभिमानि-देवतास्थानेषु मुक्तिमार्गभूतेषु विश्रम्य तैः प्रस्थापिताः परं पदं प्राप्नुवंति" । आर्चिविन्हिर्विद्युत्तेजः । ये पुनिविहितैर्यज्ञादिभिः स्वर्गफलभोकारः क्रमाद्ध्मादिचंद्रपर्यतपदार्थाभिमानिनीर्देवताः प्राप्य पुनरेवाकाशादिद्वारेण शुक्कत्वमवाप्य संसारिणो योनिं वजंतीत्यर्थः । मनुः ( २।९ )—

"श्रुतिस्मृत्युदितं धर्ममनुतिष्ठन्हि मानवः । इह कीर्तिमवाप्नोति प्रेत्य चानुत्तमां गतिम्" ॥ इति ।

# अगवानपि—

"वर्णाश्रमविधिं कुत्स्नं कुर्वाणो मत्परायणः। तेनैव जन्मना ज्ञानं लब्ध्वा याति शिवं पद्म्"॥इति। बोधायनः ( २।२।१ )—" नित्योदकी नित्ययज्ञोपवीती नित्यस्वाध्यायी वृषलानवर्जी ॥ " ऋतौ च गच्छिन्विधवच्च जुःहन्नबाह्मणश्च्यवते ब्रह्मलोकात् ॥

"आयुषा तपसा युक्तः स्वाध्यायेज्यापरायणः।प्रजामुत्पाद्येयुक्तः स्वे स्वे वर्णे जितेंद्रियः॥(२।९।३)

**१ क्ष-दु**र्निष्प्रपतन ।

"स्वाध्यायेन ऋषीन् पूज्या सोमेन च पुरंद्रम्। प्रजया च पितृनपूर्वाननृणो दिवि मोद्ते ॥ (२।९।४)
"पुत्रेण लोकान्जयित पौत्रेणानंत्यमश्चते। अथ पुत्रस्य पौत्रेण नाकमेवाधिरोहयेत्"॥इति। (२।९।६)
विज्ञायते च (२।९।७–११)— "जायमनो व बाह्मणः त्रिभिः ऋणवा जायते पितृभ्य' इत्येवमृणसंयोगवेदो द्रीयति। बंधमृणमोक्षं च प्रजायां चायत्तं पितृणां चानुकर्षणं प्रजायां द्रीयति।
अनुत्सन्नः प्रजावान्भवित यावदेनं प्रजासुगृह्णीते तावदेवाक्षय्यान् लोकाञ्चनयित सत्युत्रमुत्पाद्य प्रजातमानं तारयित सप्तावरान् सप्तपूर्वान् षडन्यानान् सप्तमान् सत्युत्रमधिगच्छानस्तारयत्येनसो भयात् तस्मात्प्रजासंतानमुत्पाद्य फलमवाप्नोति तस्माद्यत्वैवान्प्रजामुत्पाद्येदात्मना फललाभाय तस्मात्पुत्रं चोत्पाद्याद्यानमेवोत्पाद्येत् " इति ॥

विशायते—"आत्मा वै पुत्र नामासीत्येवं द्वितीय आत्मा जीवता दृष्टच्यो यः पुत्रमुत्पाद्यति" इति॥ वोधायनः (२।६।२९)—" ऐकाश्रम्यं त्वाचार्या अप्रजनत्वादितरेषाम् " इति ।

गौतमोऽपि (३१३)—"तेषां गृहस्थो यो निरप्रजनत्वादितरेषास् " इति । ऐकाश्रम्यं चाचार्याः प्रत्यक्षविधानाद्वार्हस्थ्यस्येतिच " (४१३५) । तेषां चतुर्णामाश्रमाणां गृहस्थो योनिरुत्पत्तिस्थानम् गृहस्थेनेवोत्पादिताश्चतुर्भिराश्रमेरिधिक्रयंते नेतरेस्तेषामप्रजनत्वात् । शास्त्रेण प्रजोत्पादनस्य निषिद्धत्वादतस्तैरितक्रांतानिषेधैरुत्पादिता अपि आश्रमेष्वनाधिकारिणअंडालाः प्रत्यवसिताः परित्राजकतापसास्तेषां जातापत्यानि चंडालेः सह वासयेत् इति १५
शातातपस्मरणात् । ऐकाश्रममिति सर्वेषु वेदेषु धर्मशास्त्रेषु पुराणेष्वितिहासेषु गृहस्था एवाग्निहोत्रिणः प्राचुर्येण विधीयन्ते स्तूयंते च । ततो गार्हस्थ्यस्य प्रत्यक्षविधानात्स एवेक आश्रमः । इतरं
तु तत्राशक्तानां विधीयंत इति बहव आचार्या मन्यंते । तथा च गीता (३१२०)

" कर्मणेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः " इति ।

आपस्तंबोऽपि (२।९।२३।१०-१२;२।९।२४।१-८)- "त्रैविद्यवृद्धानां तु वेदाः प्रमाणमिति २० निष्ठा। तत्र यानि श्रूयंते वीहियवपश्वाज्यपयः कपालपत्नी संबंधान्युचैनींचैः कार्यमिति तैविं द्व आचारोऽप्रमाणमिति मन्यंते। यत्तु स्मशानमुच्यते नानाकर्मणामेषोंऽते पुरुषसंस्कारो विधीयते। ततः परमनन्त्यं फलं स्वर्गशब्दः श्रूयते। अथाप्यस्य प्रजातिममृतमाम्नाय आह । प्रजामनु प्रजायसे तद्व ते मत्यामृतामिति। अथापि स एवायं विक्तदः पृथवप्रत्यक्षेणोपलभ्यते दृश्यते-ऽपि च साक्ष्यं देहत्वमेवान्यत्। शिष्टेषु कर्मसु वर्तमानाः पूर्वेषां सांपरायेणाकीतिं स्वर्ग च २५ वर्धयंत्येवमवरोवरः परेषामा भूतसंप्रवात्ते स्वर्गजितः पुनः सर्गवीजार्था भवंतीति भविष्यत्युराणे— "अथापि प्रजापतेर्वचनम् त्रयीं विद्यां ब्रह्मचर्यं प्रजातिं श्रद्धां तपो यज्ञमनुप्रदानम् । एतानि कृवेते तैरित्सह स्मो रजो भूत्वा ध्वंसतेऽन्यत् प्रशंसिन्निति"।

अयमर्थः । ज्यवयवा विद्या त्रयो वेदाः । तान्येव पाठतश्चार्थतश्च विंदति ते त्रैविद्यास्ते पकज्ञानास्त्रेविद्यद्वस्तेषां वेदा एव प्रमाणमतींद्रियेऽर्थ इति निष्ठा निर्णयः । यथाह भगवान् ३० जैमिनः—(१११) "चोदनालक्षणोऽर्थों धर्मः" इति । ततश्च तत्र वेदेषु यानि कर्माणि श्रूयंते विद्यादिसबंधान्युर्वेचिकचा क्रियते उपांशुयजुषेत्यैवंप्रकाराणि तैर्विरुद्ध आचारः प्रमाणं न भवतीति ते मन्यंते । एतदुक्तं भवति । सर्वेषु वेदेषु सर्वासु ज्ञाखासु चाग्निहोत्रादीनि कर्माण्येव तात्पर्यतो विधीयंते । अतो गाईस्थ्यमेव श्रेष्ठं यदि वेदाः प्रमाणमिति । यत्तु गृहस्थानां श्मशानं

<sup>्</sup>र १ क्ष-दामत्वा । २ क्ष-केचितु ।

श्रुयते इमशानानि भेजिर' इति स ऐष नानाकर्मणामग्रिहोत्रादीनामेते पितृमेधाख्यपुरुषसंस्कारो विधीयते । न तु पिशाचा भूत्वा श्मशानमेव सेवंत इति । कुत इत्यत आह ततः परम् इति । इमज्ञानकर्मणोऽनंतरमपरिमितं स्वर्गशब्दव।च्यं फलं श्रूयते 'स एष यज्ञायुधी यजमानोंऽजसा स्वर्ग लोकमेति'। अथापि अपि चास्य गृहस्थस्य प्रजातिप्रजासंतानममृतममरणमाम्नायो वेद आह 'प्रजामनुप्रजायस ' इति । हे मर्त्य मरणधर्मन्प्रजां जायमानामनु त्वं प्रजायसे प्रजारूपेण जायते तदेव ते अमृतममरणमिति न त्वं म्रियसे यतस्त्वं वर्तसे । उपपन्नं चैतदित्याह 'अथापि स एवायस् ' इति । अपि च स एवायं पृथग्विरूढः प्रत्यक्षेणोपलभ्यते । स एव द्विधा भूत इति लक्ष्यते । दृश्यते हि सारूप्यं च द्वयोर्देहमात्रं त भिन्नदेहत्वामिति । स्वार्थिकस्त्वप्रत्ययः । ते पुत्राः शिष्टेषु चोदितेषु कर्म-१ • स्ववस्थिताः पूर्वेषां पितृपितामहादीनां सांपरायेण परलोकेन संबद्धानां कीर्तिं स्वर्ग च वर्ध-यंति । एवमवरावरः परेषां कीर्तिं स्वर्गं च वर्धयति । भूतसंष्ठवो महाभूतप्रलयः । अतस्मात्ते पत्रिणः स्वर्गजितो भवंति । प्रल्यानंतरः सर्गः पुनः सर्गस्तत्र संसारबीजार्थाः प्रजा भवंतीति भविष्यत्पराणे पठ्यते । अथापि अपि च गार्ह्यस्थमेव वरिष्ठमित्यत्र प्रजापतेर्वाक्यमपि भवति । त्रयी विद्यां वेदानामध्ययनं ब्रह्मचर्यमनिषिद्धकाले स्त्रीसंगमनं प्रजाति प्रजीत्पादनं १५ श्रद्धामास्तिवयं तप उपवासादि यज्ञमग्निहोत्रादीनि सोमयागांतानि कर्माण्यनुप्रदान-मंतर्वेदिदानमेतानि ये कुर्वते तैरित्सह स्मः। त एवास्माकं सहायाः अन्यदाश्रमांतरं प्रशंसन्पुरुषो रजः पांसभीत्वा ध्वंसते नइयतीति यथैवैते हि शिष्टेषु कर्मसु वर्तमानाः पुत्राः पूर्वेषां कीर्ति स्वर्गं च वर्धयंति तथा प्रतिषिद्धेषु वर्त्तमाना अकीर्तिनरकं च वर्धयेथ ।

तत्रापि स एव (२।२४।९— )—"तत्र ये पापकृतस्त एव ध्वंसंति यथा पर्ण वन-२० स्पतेन परान्हिंसाति । नास्यास्मिन्छोके कर्माभिः संबद्धो विद्यते । तथा परस्मिन्कर्मफलैस्तदेतैन वेदितव्यम् । प्रजापतेर्ऋषीणामिति सर्गोऽयम् । तत्र ये पुण्यकृतस्तवां प्रकृतयः परा ज्वलन्त्य उपलभ्यंते स्यात्तु कर्मावयवेन तपसा वा कश्चित्सशरीरोंऽतवंतं लोकं जयति संकल्पसिद्धिश्च स्यात् न तु तज्ज्येष्ठचमाश्रमाणाम् " इति ।

"तत्र प्रजासंताने ये पापस्य कर्चारस्त एव ध्वंसंति न परान्पित्राद्दीन्हिंसंति यथा पर्ण वनस्पतेः २५ कीटादिभिद्दीषतं तदेव पति न वनस्पतिं झाखां वा पातयति। तद्वदस्य पित्रादः पूर्वपुरुषस्या- स्मिन्लोके पुत्रकृतैः कर्मभः संबंधो न विद्यते। यथा पुत्रकृतेषु कर्मसु पित्रादेः कर्नृत्वं नास्ति तथा परस्मिन्लोके कर्मफलैरपि संबंधो नास्तीत्यर्थः । तत्पापकृत एव ध्वंसन्तीत्येतद्र्थंरूपः मेतेन वश्यमाणहेतुना वेदितव्यम् । प्रजापतेहिरण्यगर्भस्य ऋषीणां च मरीच्यादीना- मयं सर्गः देवतादिस्तिर्यगतस्ते चाध्वस्ता एव स्वे स्वे पदे वर्तते । अत्रोदाहरणमाह । ३० तत्र ये पुण्यकृतो वसिष्ठाद्यस्तेषां प्रकृतयः शरीराणि परा उत्कृष्टा ज्वलंत उपलभ्यंते दिवि यथा सप्तर्षिमंडलम् । श्रूयते च " सुकृतां वा एतानि ज्योतिङ्षि यन्नक्षत्राणि" इति । इदं प्रमाणं न पुत्राणां ध्वंसे पूर्वेषां ध्वंस इति कर्मावयवेन पुण्यकर्मणामेकदेशेन भुक्तशेषेण तपसा वा तीवेण कश्चिदाश्रमांतरवर्ती सह शरीरेणांतवंतं लोकं जयतीति यत्तत्स्यात्संभवेदिप संकल्पादेव सिद्धिय स्यान्न तत्राश्रमांतरस्य ज्येष्ठ्यं कारणमित्यर्थः । अनेन गार्हस्थ्यप्रशंसा अकृतिति द्रष्टव्यम् । यतः स एवाह " तेषु यथोपदेशमञ्चश्चो वर्तमानः क्षेमं गच्छिति " इति ।

तेष्वाश्रमेषु सर्वेषु यथाशास्त्रमन्यगः समाहितमना वर्त्तमानः क्षेममभयं पदं गच्छतीत्यर्थः॥ वसिष्ठः—

" गृहस्थ एव यजते गृहस्थस्तप्यते तपः। चतुर्णामाश्रमाणां तु गृहस्थस्तु विशिष्यते "॥ इति। इति गृहस्थधर्माः। अथ वानप्रस्थधर्माः। मतुः (६।१)—

" एवं गृहाश्रमे स्थित्वा विधिवत्स्नातको द्विजः । वने वसेत्तु नियतो यथावद्विजितेद्वियः॥ ५

" संत्यज्य ग्राम्यमाहारं सर्वं चैव परिच्छद्म । पुत्रेषु भार्या निक्षिप्य वनं गच्छेत्सहैव वा ॥ (३) " द्वितीयमायुषो भागमुषित्वा तु गृहे द्विजः । तृतीयमायुषो भागं गृहमेधी वने वसेत् ॥

" उत्पाच धर्मतः पुत्रानिष्ट्वा यज्ञैश्च शक्तिः । हृष्ट्वापत्यस्य चापत्यं ब्राह्मणोऽरण्यमाविशेत्" ॥ याज्ञवल्क्यः (प्रा. ४५)—

" सुतविन्यस्तपत्नीकस्तया वाऽनुगतो वनम् । वानप्रस्थो ब्रह्मचारी साग्निः सौपासनो वजेत् "। १० संवर्तः—

" गच्छेद्वं वनं प्राज्ञः सभायों ह्येक एव वा । गृहीत्वा चाग्निहोत्रं तु होमं तत्र न हापयेत् ॥ " कुर्याच्चरुपुरोडाञ्चा वन्यैर्वा मेध्यसेविभिः । भिक्षां तु भिक्षवे द्याच्छाकमूलफलादिभिः ॥

" वेद्वियात्रतस्थांश्च श्रोत्रियान्वेद्पारगान् । योजयेद्धव्यकव्येषु विपरीतांस्तु वर्जयेत् ॥

" गायत्रीमात्रसारोऽपि वरो विप्रः सुयंत्रितः । नायंत्रितश्चतुर्वेदी सर्वाशी सर्वविक्रयी ॥ १५ " कुर्याद्य्यनं नित्यमग्निहोत्रपरायणः । इष्टीः पर्वाग्रायणीयाः प्रकुर्योत्प्रतिपर्वसु " ॥

### हारीतः—

" गृहस्थः पुत्रपौत्रादि दृष्ट्वा पिलतमात्मनः । भार्यो पुत्रेषु संस्थाप्य सह वा प्रविशेद्धनम्॥

" जटाश्च विभृयान्नित्यं नसरोमाणि धारयेत् । अग्निहोत्रं च जुहुयात्पंचयज्ञान् समाचरेत् ॥

" वन्यान्नैर्विविधेर्मेध्येः शाकमूलफलेन वा । वीतरागो भवेन्नित्यं स्नात्वा त्रिषवणं शुचिः ॥ २० " सर्वभूतानुकंपी स्यात्प्रतिग्रहविवर्जितः"॥

## मनुः (६।६-२३)---

" वसीत चर्मचीरं वा सायं स्नायात्प्रगे तथा । जटाश्च विभृयान्नित्यं स्मश्रुहोमनसानि च ॥

" यद्भक्षः स्यात्ततो द्याद्वितं भिक्षां च शक्तितः । अम्मूलफलभक्षाभिरर्चयेदाश्रमागतम्॥

" स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्याद्दांतो मैत्रः समाहितः । दाता नित्यमनादाता सर्वभूतानुकंपनः ॥ २५

" वैतानिकं च जुहुयादग्निहोत्रं यथाविधि । दर्शमस्कन्दयन्पर्व पौर्णमासं च योगतः ॥

" ऋक्षेष्टचाययणे चैव चातुर्मास्यानि चाहरेत् । तुरायणं च क्रमशो द्क्षस्यायनमेव च "॥ ऋक्षेष्टिः नक्षत्रेष्टिः । तुरायणं संवत्सरसाध्यः ऋतुविशेषः । दाक्षायणं द्श विकृतिः । ऋमश-स्तत्र तत्र काळे ।

" वासंत्रारदैर्मेध्येर्मुन्यन्नैः स्वयमाहृतैः । पुरोडाशांश्वरं चैव विधिवन्निर्वपेत्पृथक् ॥

"देवताभ्यश्च तद्भुत्वा वन्यं मेध्यतरं हविः। शेषमात्मनि युंजीत छवणं च स्वयं कृतम्॥

" स्थलजोदकशाकानि पुष्पमूलफलानि च । मेध्यवृक्षोद्भवानन्यान् स्नेहांश्च फलसंभवान् ॥

" त्यजेदाश्वयुजे मासे मुन्यनं पूर्वसंचितम् । जीर्णानि चैव वासांसि शाकमूलफलानि च ॥

" न फालकृष्टमश्रीयादुत्कृष्टमिप केनचित् । न ग्रामजातान्यार्त्ताऽपि पुष्पाणि च फलानि च॥

**९ खग**-चीरवासा

२२-[स्मृ- मु. फ.]

" अग्निपकाश्चानो वा स्यात्कालपक्कभुगेव वा । अश्मकुड्डो भवेद्दाऽपि दंतोलूखिकोऽपि वा " ॥ फलादीन्यश्मिन निपीडच ये भक्षयंति ते अश्मकुड्डाः । दंतैरेवोलूखलकार्य ये कुर्वति ते दंतोलूखलकाः ।

" सद्यः प्रक्षालिको वा स्थान्माससंचियकोऽपि वा। षण्मासिनचयोवा स्यात्समानिचय एव वा"॥ ५ प्रतिदिनं जीवनं संपाद्यं भुक्तवा अश्वस्तिनिको हस्तप्रक्षालनं यः करोति स सद्यः प्रक्षालिकः ।

- प्राताद्न जावन संपाध मुक्ता अध्यस्तानका हस्तप्रकालन ये कराति सं संया प्रशालकः।

  "नक्तं वाऽन्नं समश्रीयाद्दिवा वाऽहृत्य शक्तितः। चतुर्थकालिको वा स्यात् स्याद्वा षष्ठाष्टमाशनः॥

  "चांद्रायणविधानैर्वा शुक्के कृष्णे च वर्त्तयेत् । पक्षांतयोर्वाऽप्यश्नीयाद्यवागूं कथितां सकृत्॥

  "पुष्पमूलफलैर्वाऽपि केवलैर्वर्त्तयेत्सद्वा। कालपक्केः स्वयं शीर्णैर्वेसानसमते स्थितः॥

  विस्तनसा प्रोक्तं तंत्रं वैस्नानसमतम्। तत्र हि वानप्रस्थधर्मस्य पूर्ण उपदेशः।
- भूमौ विपरिवर्त्तेत तिष्ठेद्दा प्रपदैर्दिनम् । स्थानासनाभ्यां विहरेत्सवनेषूपयन्नपः ॥ विपरिवर्त्तेत शयीत । प्रपदैः पादांगुल्याग्रैः । अप उपयन् त्रिषवणस्नायी । "ग्रीष्मे पंचतपास्तु स्याद्दर्षास्वभ्रावकाशकः । आर्द्रवासास्तु हेमंते क्रमशो वर्धयंस्तपः "॥ व्यासः—
- "एकपादेन तिष्ठेत्तमरीचीः प्रिपवेत्तदा । पंचाग्निर्धूमपो वा स्यादृष्मपः सोमपोऽथ वा "॥

  भ "पयः पिवेच्छुक्कपक्षे कृष्णे पक्षे च गोमयम् । शीर्णपणीशनो वा स्यात्कृच्छ्रैवी वर्त्तयेत्सदा ॥

  "जितेंद्रियो जितकोधस्तत्त्वज्ञानविर्चितकः । ब्रह्मचारी भवेन्नित्यं स्वपत्नीं प्रति संश्रयत् ॥

  "यस्तु पत्न्या समं गत्वा मेथुनं कामतश्चरेत् । तद्वतं तस्य लुप्येत प्रायश्चित्तीयते द्विजः ॥

  "तस्यां यो जायते गर्भो न संस्पृश्यो द्विजातिभिः। न वेदेऽप्यधिकारोऽस्ति तद्वंशे योऽप्यजायते"॥

  विष्णुः ( ३२।६ )—
- २० " त्रिविधं नरकस्येह द्वारं नाशनमात्मनः । कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्माद्तेतत्त्रयं त्यजेत्" ॥
  एवं गृहस्थसमस्य धर्मा उक्ताः ।

अथ मिक्षुसमस्य वानप्रस्थस्य धर्मानाह मनुः (६।२५-३०)—

" अग्रीन्स्वात्मनि वैतानान्समारोप्य यथाविधि । अनिम्नेरनिकेतः स्यान्मुनिर्मूलफलाज्ञानः ॥

" अप्रयत्नः सुखार्थेषु ब्रह्मचारी धराशयः। शरणे त्वममञ्जीव वृक्षमूलनिकेतनः ॥

२५ " तापसेष्वेव विषेषु यात्रार्थं भैक्षमाचरेत् । गृहमेधिषु चान्येषु द्विजेषु वनवासिषु ॥

"ग्रामादाहृत्य वाऽश्वीयाद्ष्टौ ग्रासान्वने वसन् । प्रतिगृह्य पुटेनेव पाणिना शकलेन वा" ॥ शकलेन भिन्नभांडशकलेन ।

"एतांश्चान्यांश्च सेवेत दीक्षा विशे वने वसन् । विविधाश्चौपनिषदीरभ्यसेच्छु द्वये द्विजः"॥ प्रकारांतरमाह स एव (६।३१-३२)

- "अपराजितां वाऽप्यास्थाय वजेिंद्शमिजिम्हगः । आ निपाताच्छरीरस्य युक्तो वार्यनिलाशनः"॥
   अपराजितां प्रागुदीचीम् ।
  - " आसां महिषंचर्याणां त्यक्त्वाऽन्यतमया तनुम् । वीतशोकोऽभयो विप्रो ब्रह्मलोके महीयते" ॥ याज्ञवल्क्यः (प्रा. ५५)—" वायुभक्षः प्रागुदीचीं गच्छेदा वर्ष्मसंक्षयात् " व्यासः—

१ कखग-सूत्रं

"महाप्रस्थानिकं वाऽयं कुर्यादनशनं तु वा । अग्निप्रवेशमन्यद्वा ब्रह्मार्पणविधौ स्मृतः"॥ " यस्तु सम्यगिममाश्रमं शिवं संश्रयत्यशिवपुंजनाशनम् ॥

" तापहंत्रमलमेश्वरं पदं याति यत्र जगतोऽस्य संस्थितिः"॥

### हारीतः--

" अग्निं स्वात्मिनि कृत्वा तु प्रवजेदुत्तरं दिशम् । आ देहपातं वनगो मौनमास्थाय तापसः ॥

" स्मरन्नतींद्रियं बह्म बह्मलोके महीयते॥

" तपो हि योऽसावकरोद्दनस्थो वने वसन्सत्वसमाधियुक्तः।

" विमुक्तपापो विमलः प्रशांतः स याति दिव्यं पुरुषं पुराणम् " ॥ इति । अयं च वानप्रस्थाश्रमः " देवरेण सुतोत्पत्तिर्वानप्रस्थाश्रमग्रहः " इति कलौ निषिद्धः ।

## इति वानप्रस्थधर्मनिरूपणम्।

#### अथ यतिधर्मः।

तत्र मनुः (६।३३।३४)-

" वनेषु तु विह्रत्यैवं तृतीयं भागमायुषः । चतुर्थमायुषो भागं त्यक्त्वा संगान् परिव्रजेत्॥ " आश्रमादाश्रमं गत्वा हुतहोमो जितेंद्रियः । भिक्षाबिलपरिश्रांतः प्रवजन्पेत्य वर्धते "॥

जान्नमादात्रम गत्वा हुतहामा जिताद्रयः । मिक्षाबालपारश्रातः प्रवजनप्रेत्य वर्धते "॥ हुतहोमः कृतसिमदाधानाग्निहोत्रहोमः । मिक्षाबलिपरिश्रांतः । मिक्षाचरणवैश्वदेवबलिहरणाम्यां १५ परिश्रांतः । आश्रमादाश्रमं गत्वा ब्रह्मचार्याश्रमाद्गार्हस्थ्यं ततो वानप्रस्थाश्रमं गत्वेत्यर्थः । ब्रह्मचर्या गार्हस्थ्यं कृत्वा वानप्रस्थमकृत्वाऽपि संन्यासः कर्त्तव्यः । नान्यथेत्याह स एव (६।३५–३७) "क्रणानि त्रीण्यपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत् । अनपाकृत्य मोक्षं तु सेवमानो वजत्यधः ॥

"अर्थात्य विधिवद्देदान्पुत्रांश्चोत्पाद्य धर्मतः । इष्ट्वा च शक्तितो यज्ञैर्मनो मोक्षे निवेश्येत् ॥

"अनधीत्य द्विजो वेदाननुत्पाच तथाऽऽत्मजान्। अनिष्टुा चैव यज्ञैस्तु मोक्षमिच्छन्वजत्यधः"॥ २० मोक्षं मोक्षसाधनं संन्यासाश्रमम्। अनेन पूर्वोक्तश्चतुराश्रमसमुच्चयपक्षः पाक्षिक इति चोतयित । तथा च याज्ञवल्क्यः ( प्रा. ५६-५७ )—

" वनाद्गृहाद्दा कृत्वेष्टिं सार्ववेदसद्क्षिणाम् । प्राजापत्यां तदंते तानग्नीनारोप्य चात्मिन ॥ " अधीतवेदो जपकृत्पुत्रवानन्नद्रोऽग्निमान् । शक्त्या च यज्ञकृन्मोक्षे मनः कुर्यानु नान्यथा " ॥ व्यासः—

" एवं वनाश्रमे स्थित्वा तृतीयं भागमायुषः । चतुर्थमायुषो भागं संन्यासेन नयेत्क्रमात्॥ " प्राजापत्यां निरूप्येष्टिमाग्नेयीमथ वा पुनः । दांतः पक्षकषायोऽसौ ब्रह्माश्रममुपाश्रयेत्"॥

संवर्तः-

"उषित्वैवं वने सम्यग्विनुष्णः सर्ववस्तुषु। चतुर्थमाश्रमं गच्छेद्भुतहोमो जितेदियः॥ " संसेव्य चाश्रमान्सर्वान्जितकोषो जितेदियः। बह्मलोकमवाप्रोति वेदशास्त्रार्थवित् दिजः"॥ ३० हारीतः —

" एवं वनाश्रमे तिष्ठंस्तपसा दग्धकिल्बिषः । चतुर्थमाश्रमं गच्छेत्संन्यासविधिना दिजः ॥ " इष्टिं वैश्वानरीं कृत्वा प्राङ्मुखोद्ङ्मुखोऽपि वा । अग्निं स्वात्मिन संरोप्य मंत्रवत्प्रवजेत्पुनः" ॥ दक्षः—

" सर्वेऽपि क्रमश्स्त्वेते यथाशास्त्रनिषेविताः। यथोक्तकारिणं विप्रं नयंति परमां गतिस्॥ ३५

" त्रयाणामानुलोम्यं स्यात्पातिलोम्ये न विद्यते । प्रातिलोम्येन यो याति न तस्मात्पापकृत्तमः"॥ आपस्तंबोपि (२।२१।२)—" तेषु सर्वेषु यथोपदेशमन्यग्नो वर्त्तमानः क्षेमं गच्छति" इति ।

बोधायनस्तु विकल्पमाह (२।१०।२-७)-- "अत एव ब्रह्मचार्यवान्प्रवजती-त्येकेषामथ शालीनयायावराणामनपत्यानां विधुरो वा प्रजां स्वधर्मे प्रतिष्ठाप्य वा सत्पत्या ५ ऊर्ध्वं संन्यासमुपदिशंति वानप्रस्थस्य वा कर्मविरामे " इति ।

गौतमोऽपि ( २११) – "तस्याश्रमविकल्पमेके बुवते " इति । वसिष्ठः – " चीर्णब्रह्मचर्यो यमिच्छेत्तमावसेदत् " इति । चतुर्णामाश्रमाणां मध्ये यमिच्छेत्तत्रवेव निष्ठां यायादित्यर्थः ।

उश्नाः—

" आचार्येणाभ्यनुज्ञातश्चतुर्णामेकमाश्रमम् । आविमोकाच्छरीरस्य सोऽनुतिष्ठेवथाविधि"॥ इति। १० अंगिराः—

" संन्यसेद्ब्रह्मप्रचर्येण संन्यसेद्दा गृहाद्पि । वनाद्दा संन्यसेद्दिद्दानातुरो वा तु दुःखितः " ॥ यमः—

" चीर्णवेदव्रतो विद्दान्त्राह्मणो मोक्षमाश्रयेत् । समः सर्वेषु भूतेषु चरेषु स्थावरेषु च "॥

" उत्पन्नज्ञानविज्ञानो वैराग्यं परमं गतः । प्रवजेद्बह्मचर्यातु यदिच्छेत्परमां गतिम् ॥

५५ " जातपुत्रो गृहस्थो वा विदितात्मा जितेदियः " ॥

#### कात्यायनः---

" ब्रह्मचर्याद्गृहाद्द्राऽपि वनाद्दा संन्यसेद्विजः । पुत्रेषु भार्यो निक्षिप्य मृतपत्नीक एव वा ॥

" ब्रह्मचारी गृहस्थो वा वानप्रस्थोऽथ वा पुनः। विरक्तः सर्वकामेभ्यः परिव्रज्यां समाश्रयेत् " ॥ विष्णुपुराणेऽभविष्यत्पुराणेऽपि—

२• "गृहीतिविद्यो गुरवे दत्वा च गुरुदक्षिणाम् । गार्हस्थ्यमिच्छन्भूपाले कुर्याद्दारपरिग्रहम् ॥ " ब्रह्मचर्येण वा कालं कुर्यात्संकल्पपूर्वकम्।वैस्नानसो वाऽपि भवेत्परिवाडथवेच्छया"॥ महाभारतेऽपि—

"गृहस्थो ब्रह्मचारी वा वानप्रस्थोऽपि वा पुनः। य इच्छन्मोक्षमादातुमुत्तमां वृत्तिमाश्रयेत्"॥ इति। आरण्यकोपनिषदि "गृहस्थो ब्रह्मचारी वा वानप्रस्थो वा लोकाग्निमुद्रराग्नौ १५ समारोपयेत् " इति । जाबालिश्चितिस्तु चतुर्णी त्रयाणां द्योवी समुच्चयमाह — "ब्रह्मचर्य समाप्य गृही भवेत् । गृही भूत्वा वनी भवेद्दनी भूत्वा प्रवजेचिद्द वेतरथा ब्रह्मचर्यादेव गृहाद्दा वनाद्दा" इति । गार्हस्थेनेतराश्रमबाधश्च गौतमबोधायनाभ्यां दर्शितः (२।२५)—" ऐकाश्रम्यं त्वाचार्याः प्रत्यक्षविधानात् गार्हस्थ्यस्य " इति ।

ऋणानि त्रीण्यपकुष्येत्यादीनि वचनानि अनपाक्वतऋणत्रयस्वगृहस्थस्य प्रवज्याया-मनधिकार इत्येवंपराणि । यदा तु ब्रह्मचर्यात्प्रवज्ञति तदा न प्रजोत्पादनादिनियमः। अक्वतदारपरिग्रहणस्य तत्रानधिकाराद्रागप्रयुक्तत्वाच्च विवाहस्य।

" ननु जायमानो वे ब्राह्मणस्त्रिभि० प्रजया पितृभ्य इति । जातमात्रस्यैव प्रजोत्पादना-दीनि दर्शयति नैवं न हि जातमात्रोऽकृतदारपरिग्रहो यज्ञादिषु अधिक्रियते तस्माद्धिकारी ५ जायमानो ब्राह्मणादिर्यज्ञादीननुतिष्ठेदिति तस्यार्थः । अतश्चोपनीतस्य वेदाध्ययनमेवावस्यकं-कर्मकृतदारपरिग्रहस्य प्रजोत्पादनादीति निरवद्यमिति यस्य समुच्चयानुष्ठानसामर्थ्यं नास्ति तस्यायमाश्रमविकल्पः " इति ॥ स्मृतिचंद्रिकायाम्—

"अधीत्य विधिवद्देदान्पुत्रानुत्पाद्य धर्मतः" इत्यादीनि वचनानि यस्य ऐहिकामुष्मिक-भोगेष्वादावेव वैराग्यं न जायते तद्दिषयाणीति स्मृतिरत्नादाविभिहितम् । अन्ये त्वध्ययनियोग- १० निवृत्त्युत्तरकालं यस्य पुरुषस्य यदा वैराग्यं जायते तस्याश्रामिणोऽनाश्रामिणो वा तदैव संन्यास इति वदंति । तथा च जाबालश्रुतिः—" अथ पुनरवती वती वा स्नातको वोत्सन्नाग्निरग्निर-नाग्नको वा यदहरेव विरजेत्तदहरेव प्रवजेत्तथायद्यातुरः स्यान्मनसा वाचा वा संन्यसेत्" इति । बृहस्पतिः—

" संसारमेव निःसारं दृष्ट्वा सारिद्दक्षया । प्रवजेदक्कतोद्दाहः परं वैराग्यमाश्रितः " ॥ ९५ पराशरः

" परिवज्या तु वैराग्यात्कर्तव्या विधुरादिभिः । विधिनैव च कुर्वीत संन्यासमिह बुद्धिमान्" ॥ अंगिराः—

" विरक्तः संन्यसेद्विद्वानिद्धाऽपि द्विजोत्तमः । प्रकर्तुमथ शक्तोऽपि जुहोतियजतिक्रियाः ॥ " अंधः पंगुर्दिरद्दो वा विरक्तः सन्यसेद्विजः। सर्वेषामेव वैराग्यं संन्यासे तु विधीयते ॥ २० " पतेदेवाविरक्तो यः संन्यासं कर्त्तुमिच्छति । पुनर्दारिक्रियाभावे मृतभार्यः परिवजेत्" ॥ इति । अंधपंग्वोः संन्यासविधानं विरक्तिप्रशंसार्थं न पुनस्तत्प्राप्त्यर्थम् ।

"आरूढपतितो वात्यः कुनली श्यावदंतकः। क्षयी तथांऽगविकलो न तु संन्यासमर्हिति"॥ दश्चस्मरणात् अंगिराः—

" यदा मनिस संजातं वैवृष्णयं सर्ववस्तुषु । तदा संन्यासिमच्छंति पतितः स्याद्विपर्यये"॥ २५ हारीतः-

" विरक्तः प्रवजेद्धीमान्संरक्तस्तु गृहे वसेत्। सरागो नरकं याति प्रवजन्हि द्विजाधमः"॥ व्यासः-

" यस्येतानि सुगुप्तानि जिन्होपस्थोद्रं करः । संन्यसेद्कृतोद्वाहो ब्राह्मणो ब्रह्मचर्यवान्॥

" परमात्मिन यो रक्तो विरक्तोऽपरमात्मिन । सर्वेषणाविनिर्मुक्तः स भैक्षं भोकुमहिति ॥ 30

" पूजितो वंदितश्चैव सुप्रसन्नो यथा भवेत्। तथा चेत्ताड्यमानस्तु तदा भवति भैक्षभुक्"॥ कतु:-

" अहमेवाक्षरं ब्रह्म वासुदेवाख्यमञ्ययम् । इति भावो भवेद्यस्य तदा भवति भैक्ष्मुक् ॥

१ खग-रनुत्सन्नामिर्वा को।

" यस्मिन्क्षांतिः रामः शौचं सत्यं संतोष आर्जवस्। आर्किचिन्यमदंभश्च स कैवल्याश्रमे वसेत्॥ " यदा न कुरुते भावं सर्वभूतेषु पावकस्। कर्मणा मनसा वाचा तदा भवति मैक्स्भुक्"॥ माधवीये पराशरे—

" परिभोगात्परिच्छेदात्परिपूर्णावलोकनात् । परिपूर्णफलत्वाच्च परिवाजक उच्यते ॥

" परितो वजते नित्यं परं वा वजते पुनः । हित्वा चैवं परं जन्म परिवाजक उच्यते "॥

" प्रवृत्तिलक्षणं कर्म ज्ञानं संन्यासलक्षणम् । तस्माज्ज्ञानं पुरस्कृत्य संन्यसेदिह बुद्धिमान् " ॥ मनुः (६।९४)--

"द्शलक्षणकं धर्भमनुतिष्ठन्समाहितः । वेदांतान्त्रिधवच्छ्रत्वा संन्यसेद्वणो द्विजः ॥

९० "धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचिमिद्रियनिग्रहः। न्हीर्विद्या सत्यमकोधो दशकं धर्मलक्षणम्"॥(९२) घृतिः स्वधर्मापरित्यागः । क्षमा अवमानसहत्वम् ॥ दक्ष:-" तस्मात्त्यक्तकषायेण कर्त्तव्यं दंढधारणम्। इतरस्तु न शक्नोति विषयेश्वाभिभूयते "॥

जाबाळि:---

" संन्यासनिश्चयं कृत्वा पुनर्न च करोति थः । स कुर्यात्क्वच्छ्रमश्रांतः षण्मासान्वृत्यनंतरम् ॥

🦭 " सन्यासं पातयेयस्तु पतितं न्यासयेतु यः । संन्यासविद्यकर्ता च त्रीनेतान्पतितान्विद्यः ॥ " संप्रत्यवसितानां च महापातिकनां तथा । बात्यानामिभशस्तानां संन्यासं नैव कारयेत् ॥ " वतयज्ञतपोदानहोमस्वाध्यायवर्जितम् । सत्यशौचपरिश्रष्टं संन्यासं नैव कारयेत् " ॥

बृहस्पतिः--

" अतीतान्न स्मरेद्धोगान्न तथाऽनागतानिष। प्राप्तांश्च नाभिनंदेयः स कैवल्याश्रमे वसेत् ॥ २• "अन्तस्थानीन्द्रियाण्यन्तर्बिष्ठान्विषयान्बिहः । शक्नोतियः सदा कर्त्तं स कैवल्याश्रमे वसेत्"॥ आत्रसंन्यासविधिः। अंगिराः-

" उत्पन्ने संकटे घोरे चोरव्याद्यादिगोचरे । भयभीतस्य संन्यासमांगिरा मुनिरव्रवीत् " ॥ स्रमंद:-

"आपत्काले तु संन्यासं कर्त्तव्य इति शिष्यते । जरयाऽभिपरीतेन शत्रुभिव्यीथितेन च ॥

२५ "आतुराणां च संन्यासे न विधिनैव च किया । प्रेषमात्रं समुच्चार्थ संन्यासं तत्र पूर्येत् ॥ " संन्यस्तोऽहमिति ब्रूयात् सवनेषु त्रिषु कमात् । त्रीन्यारांस्तु त्रिलोकातमा शुभाशुभविशुद्धये॥

" यत्किदिद्वन्धकं कर्मे कृतमज्ञानतो मया । प्रमादालस्यदोषाँचत् तत्सर्व संत्यजाम्यहम् ॥

" एवं संचित्य भूतेभ्यो द्वाद्भयदक्षिणाम्।

"पद्भ्यां कराभ्यां विरहन्नाहं वाक्वायमानसैः। करिष्ये प्राणिनां हिंसां प्राणिनः संतु निर्भयाः"॥

३० संग्रहे-

"आतुराणां संन्यासे संकल्पसावित्रीप्रवेशनपाणिहोमप्रेषोच्चारणाभयदानानि विहितानि॥" इति ।

"संन्यस्तमिति यो ब्रूयात्प्राणैः कण्ठगतैरिप । न तत्कृतुशतेनापि प्राप्नुं शक्रोति मानवः "॥ इति।

**१ क्ष-**पि । २ खग-मोहा ।

## अंगिराः—

" आतुराणां विशेषोऽस्ति न विधिर्नैव च िकया। प्रैषमात्रस्तु संन्यास आतुराणां विधीयते "॥ श्रुतिरिप — " यद्यातुरः स्यान्मनसा वाचा वा संन्यसेत्" इति ॥ संन्यासफलनिकपणम् । संन्यासफलमाह यमः—

"ये च संतानजा दोषा ये च स्युः कर्मसंभवाः । संन्यासस्तान्द्हेत्सर्वीस्तुषाभिरिव कांचनम्"॥ ५ मतुः ( ५।१०७ )—

" मृत्तोयै: शुध्यते शोध्यं नदी वेगेन शुध्यति । रजसा स्त्री मनो दुष्टा संन्यासेन द्विजोत्तमः ॥ "यो दत्त्वा सर्वभूतेभ्यः प्रवजत्यभयं गृहात्। तस्य तेजोमया लोका भवंति ब्रह्मवादिनः॥(६।३९)

" यस्माद्पीह भूतानां भयं नोत्पचते कचित्। तस्य देहाद्विमुक्तस्य भयं नास्ति कुतश्चन ॥(४०)

'' यदा भावेन भवति सर्वभावेन निस्पृहः। तदा सुखमवाप्नोति प्रेत्य चेह च शाश्वतस्"॥ (८३) १० याज्ञवलक्योऽपि (प्रा. ३२)—

"अकार्यकारिणां दानं वेगो नद्याश्च शुद्धिकृत्। शोध्यस्य मृच्च तोयं च संन्यासोऽथ द्विजन्मनाम्"॥ पराशरः—

" द्वाविमों पुरुषों ठोके सूर्यमंडलभेदिनो । परिवाद् योगयुक्तश्च रणे चाभिमुखो हतः ॥ " संन्यस्तं ब्राह्मणं दृष्ट्वा स्थानाच्चलति भास्करः । एष मे मंडलं भित्वा परं स्थानं प्रयास्यित"॥ १५ व्यासः—

" द्वे रूपे वासुदेवस्य चरं चाचरमेव च । चरं संन्यासिनां रूपमचरं प्रतिमादिकम्" ॥ विष्णुः—

" एकरात्रोषितस्यापि यतेर्या गतिरुच्यते। न सा शक्या गृहस्थेन प्राप्तुं ऋतुशतैरिप "॥
दक्षः—

" त्रिंशत्परान् त्रिंशद्परान् त्रिंशच्च परतः परान् । सद्यः संन्यसनादेव नरकात्रायते पितृन् " ॥ अंगिराः—

"षष्टिं कुळान्यतीतानि षष्टिमागामिकानि च । कुळान्युद्धरते प्राज्ञः संन्यस्तामिति यो वदेत्"॥ यमः—

" ज्ञानेन मुच्यते भिक्षुस्तपसा स्वर्गमाप्नुयात् । नरकं विषयासंगात्रयो मार्गास्तपस्विनाम् " ॥ २५ व्यासः—

" दिञ्यतेजोमयः श्रीमान्सूर्यचंद्राग्निमंडलम्। भित्वा प्रयाति संन्यासी स्वधर्मपरिपालनात्"॥ इति। तथा च श्रुतिः—

"त्याग एव हि सर्वेषां मोक्षसाधनमुत्तमम्। त्यजतेव हि तर्तं ज्ञेयं त्यकुः प्रत्यक्परं पद्म्"॥ इति। "संन्यस्य सर्वकर्माणि सर्वमात्मावबोधनः। हत्वा विद्यां धियैवेयात्तद्विष्णोः परमं पद्म्"॥ इति। च ३० तैत्तिरीयके श्रूयते (नारायणोपनिषदि )

"न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः" इति । आधानादिकर्मणा प्रजया धनेन च अमृतत्वमपवर्ग नानशुनीश्चुवते किंतु त्यागेनैव एक इति अधिकारिदौर्ठभ्यं दर्शयति। पूर्वमधीतवेदा अधिगतसांगवेदार्था अनुष्ठितयथोदितसकलधर्माणो विशुद्धांतःकरणा जितेंद्रिया अनंतरं संत्यक्तकर्माणो वेदांतवाक्यश्रवणादिजनितब्रह्मात्मैकत्वविज्ञानाः केचिदेवामृतत्वमश्नवंत इत्यर्थः । तथा च तत्रैव श्रयते—

" वेदांतविज्ञानसुनिश्चितार्थाः संन्यासयोगायतयः शुद्धसत्वाः । ते ब्रह्मछोके तु परांतकाले परामृतात्परिमुच्यन्तिसर्वे " ॥ इति ।

प्रश्निम्प्रतात्वा क्षेत्रे दर्शने सित परांतकाले पश्चिमजन्मसमाप्तिकाले परामृतात्परमुत्कृष्टं तदेवामृतममरणधर्मं ब्रह्म तस्मादनुभवगोचराद्ब्रह्मणो हेतोः परिमुच्यंत इत्यर्थः ।
बृहद्गरण्यकेऽपि— " एतमेव प्रवाजिनो लोकिमिच्छंतः प्रवजंति "। इति । प्रकृतमात्मानमेव लोकिमिच्छंतः प्रवजेयुरित्यर्थः ।
जाबालश्चरतो—

90 "अथ परिवाद्विवर्णवासो मुंडोऽपरिग्रहः शुचिरद्रोही भैक्षमाणो ब्रह्मभूयाय भवति " इति । "शतं कुळानां पुरतो बभूव तथा पराणां च शतं समग्रम् । एते भवंति सुकूतस्य लोके येषां कुळे संन्यसतीह विग्राः ॥

"संन्यासाद्वह्मणः स्थानं वैराग्यात्प्रकृतौ लयः। ज्ञानात्कैवल्यमामोति तिस्रस्ता गतयः स्मृताः"॥इति। अस्मिश्राश्रमे बाह्मणस्यैवाधिकारः ।

१५ 'आत्मन्यभीन्समारोप्य ब्राह्मणः प्रवजेहुहात् '। 'एष वोऽभिहितो धर्मो ब्राह्मणस्य चतुर्विधः'॥ इति उपक्रमोपसंहाराभ्यां मनुना ब्रह्मणस्यैवाधिकारप्रतिपादनात्। "ब्राह्मणाः प्रवजन्ति"॥ इति श्रुतेश्चायजन्मन एवाधिकारो न द्विजातिमात्रस्येति विज्ञानेश्वरः ( पृ. १९९ पं. २४-२६ ) अत्रिरि—

" न तावन्मुच्यते दुःखाज्जन्ममृत्योश्च बंधनात् । यावन्न धारयेद्दिप्रो विष्णवं लिंगमाद्रात् ॥

२॰ " मुखजानामयं घर्मो वैष्णवं लिंगधारिणम् । बाहुजातोरुजातानां नायं धर्मो विधीयते गा इति । वैष्णवलिंगधारणं संन्यासः । ट्यासः—

" चत्वार आश्रमाश्चेते बाह्मणस्य प्रकीर्तिताः । गाईस्थं ब्रह्मचर्यं च वानप्रस्थत्रयस्मृताः ॥

"क्षत्रियस्यापि कथिता य आचारा द्विजस्य हि । ब्रह्मचर्ये च गाईस्थ्यमाश्रमद्वितयं तिशः ॥ "गाईस्थ्यमुदितं चैकं श्रृद्रस्य परिकीर्तितम्"॥ इति । अन्ये तु "त्रयाणां वर्णानां चत्वार आश्रमा

२५ इति " सूत्रकारादिवचनाद्विजातिमात्रस्याधिकारमाहुः । द्यासोऽपि—
"ऋणत्रयमपाकृत्य निर्ममो निरहंकुतिः।ब्राह्मणः क्षत्रियो वाऽथ वैरुयो वाऽथ वजेद्गृहात्"॥इति।
द्विजातिमात्रस्याधिकारमाहुः ।क्षत्रियवैरुययोः प्रव्रज्यानिषेधवचनानि काषायदंडनिषेधपराणीति
स्मृतिरत्नेऽप्यभिहितम् । द्यासः—

" अझ्याधेयं गवालंभं संन्यासं पलपैतृकम् । देवरेण सुतोत्पत्तिं कलौ पंच विवर्जयत्" ॥ इति । ३० तस्यापवादमाह स एव

"यावद्दर्णविभागोऽस्ति यावद्देदः प्रवर्त्तते । तावन्नचासोऽग्निहोत्रं च कर्त्तव्यं तु कलौ युगे"॥ इति। कात्यायनः—

"कुच्छ्रांस्तु चतुरः कृत्वा पावनार्थमनाश्रमी। आश्रमी चेत्तप्तकृच्छ्रं तेनासौ योग्यतां बजेत्"॥ बह्वचपरिशिष्टेऽपि—— "मुमुक्षुरात्मिवशुद्धये एकं तप्तकुच्छ्रं कृत्वा अनाश्रमी चतुरः अप प्राजापत्यान्" इति ।

१ अ–६ व्वे ३८। २ अ-६।९७

बोधायन:--" अनाश्रमी चतुरः क्रुच्छ्रानात्मशुध्यर्थं विद्ध्यादाश्रमी तप्तकुच्छ्रमेकम्" इति । स्मृतिसारे-

"कुर्याच्चत्वारि कुच्छ्राणि संन्यासेप्सुरनाश्रमी। आश्रमी कुच्छ्रमेकं तु कृत्वा संन्यासमर्हति"॥इति। जीवश्राद्धादिनिक्तपणम् । ट्यासः—

" देयं पितृभ्यो वेदेभ्यः स्वपितृभ्योऽपि यत्नतः । दत्वा श्राद्धमृषिभ्यश्च मनुजेभ्यस्तथाश्रमे ॥ " इष्टिं वैश्वानरीं कृत्वा प्राजापत्यमथापि वा । अग्नीन् स्वात्मिन संरोप्य मंत्रवत्प्रवजेत्पुनः "॥ बोधायनः—

"दैवं चैवार्षकं दिव्यं पिञ्यं मातृकमानुषम् । भौक्तिकं चात्मनश्चांते अष्टौ श्राद्धानि निर्वपेत्"॥ अत्रिः—

" देवमार्षे ततो दिव्यं मानुषं भौतिकं तथा। पितृणां दिव्यमातृणामात्मनो वृद्धितत्पर: "॥ १० शौनकः—

" दैवं च वार्षिकं चैव दि्व्यं मानुषमेव च । भूतश्रान्दं पितृश्रान्दं मातॄणामात्मनस्तथा॥

" एकैकस्मिन्दिने कुर्याद्कैकं श्राद्धमर्थवत् । नांदीमुखविधानेन विधिरेषां प्रकीर्तितः ॥

" वसवोऽधौ स्मृतास्तत्र रुद्रा एकाद्शापि च । तथैव द्वाद्शादित्या दैवश्राद्धे तु देवताः॥

" मरीचिर=यंगिरसो पुलस्त्यः पुलहः कृतुः । प्रचेताश्च वसिष्ठश्च आर्षे सभृगुनारदः ॥ १५

" दिन्ये हिरण्यगर्भोऽपि विराद् प्रजापतिरेव च । सनकश्च सनंदश्च तृतीयश्च सनातनः॥

" कपिलश्चासुरिश्चेव वोदुः पंचिशिखस्तथा। एते मानुष्यके श्राद्धे मनुष्याः सप्त देवताः ॥

" पृथिव्यापस्तथा तेजो वायुराकाशमेव च । एतानि पंच भूतानि भूतश्राख्वे तु देवताः॥ " पितृश्राख्वे कव्यवाडनलः सोमोऽर्यमातथा । अग्निष्वात्ता बर्हिषदः सोमपाश्चेव देवताः॥

" गौरी पद्मा शची मेघा सावित्री विजया जया। देवसेना स्वधा स्वाहा मातृश्राद्धे तु देवताः॥ २०

" आत्मश्राद्धे देवता तु परमात्मा प्रकीर्तितः" ॥ इति ॥ अजिः—

" पार्वणं च यथा वृद्धिश्राद्धं कुर्यायथाविधि । एकैको मंत्रवात्पंडो देयस्तूष्णीमथापरः ॥

" सर्वमंत्रेषु कर्त्तव्यं नांदीमुखिविशेषणम् । उत्थायं च ततो विद्दान्हृष्टपुष्टेन चेतसा ॥

" प्रदक्षिणं ततः कृत्वा नमस्कृत्य द्विजोत्तमान् । क्षंतव्यमिति तान्ब्र्यात्प्रणम्य शिरसा नतः ॥ "संन्यासार्थं मया श्राद्धं कृतमेतद्विजोत्तमाः । अनुज्ञां प्राप्य युष्माकं सिद्धं यास्यामि शाश्वतीम्"॥ २५ ततः परेगुः पुण्याहवाचनपूर्वकं वपनं कुर्यात् । संन्यासक्रमः । तदाह शोनकः—

" पूर्वेचुर्नाद्दीमुखं कृत्वा ब्राह्मणान्भोजयित्वा पुण्याहं वाचयित्वा केशश्मश्रुलोमनखानि वापयित्वा यथाविधि स्नात्वा होमादिद्रव्यव्यतिरिक्तद्रव्यजातं पुत्रादिभ्यो
दत्वा दंडादीनि संनिधाय देवायतने ग्रामे वा पुलिने वाऽरण्ये वा स्थित्वा बह्मणे नमः इंद्राय
नमः आत्मने नमः अंतरात्मने नमः परमात्मने नम इति ब्रह्मांजिलं कृत्वा मानसं जिपत्वाऽप ३०
उपस्पृश्य दर्भाजिलं कृत्वा वेदादिञ्जपित्वा सकुमुष्टिं प्राश्याप आचम्य ' ओं भूः सावित्रीं
प्रविशामि तत्सवितुर्वरण्यम् । ॐ भुवः सावित्रीं प्रविशामि भर्गो देवस्य धीमिह । ॐ सुवः
सावित्रीं प्रविशामि धियो यो नः प्रचोद्यात् । ॐ भूर्भुवः सुवः सावित्रीं प्रविशामि तत्सवितुवरिण्यं भर्गो देवस्य धीमिह धियो यो नः प्रचोद्यात् । इति जिपत्वा किंचनाप्राश्य पुरस्तादादित्यस्या-

क-प्य । २ क-थ्ये । ३ खग-प्रवेशयामि ।
 २३-[स्मृ. मृ. फ.]

स्तमयादाज्यं विलाप्योत्पूय सुचि चतुर्गृहीतं गृहीत्वा सिमद्धेऽग्नौ ॐ भूर्भुवः सुवः स्वाहेति पूर्णाहुतिं हुत्वा सायमग्निकार्यं कृत्वाऽग्न्युत्तरदेशेषु पात्राणि साद्यित्वा दक्षिणदेशे दर्भान्संस्तीयं कृष्णाजिनं चांतर्धाय तस्यां राज्यां जागरणं कृत्वेति " आपो हि ष्ठा मयो भुवः " इति द्वाभ्यां इमश्चरोमनलानि च गौदानिकविधानेन सर्वमंत्रान्नियोजयेत्॥

५ " शेषस्य कर्मणः सिध्ये केशान्सप्ताष्ट वा पुनः । संरक्ष्य वापयेत्सर्व केशश्मश्रुनसानि च"॥ इति कात्यायनस्मरणात् । सप्ताष्ट वा केशान् स्थापयित्वा वापयेत् । दक्षिणजानुनि उत्तानं वामहस्तं कृत्वा तद्वपरि सपवित्रानुत्तानदक्षिणहस्तिनिधानं ब्रह्मांजितः " संहत्य हस्तावध्येयः स हि ब्रह्मांजितः स्मृतः " इति मनुस्मरणात् (२।७१)। तथा कृत्वा 'ब्रह्मणे नम ' इत्यादि मनसा जपेदित्यर्थः । सकुमुष्टिपाशनं प्रणवेन कृत्वाऽऽचम्य नाभिमभिमंत्रयेत् ।

१० तथा बटहचपरिशिष्टे "अथ सक्तृन्प्राश्याचम्य नाभिमभिमंत्रयेत् । "आत्मने स्वाहा अंतरात्मने स्वाहा प्रजापतये स्वाहा " इति । ततः पयोदिधिघृतानि त्रिवृत्कृतानि 'त्रिवृद्सि ' इति मंत्रेण प्रथमं प्राश्रीयात् । 'प्रवृद्सि ' इति दितीयं 'संवृद्सि ' इति तृतीयं 'आपः पुनंतु ' इत्युद्कं प्राश्रीयात्द्ठाभ इति ।

अत्र बोधायनः (२।१०।१४-२१)-" पुण्याहं स्वस्त्यृद्धिमिति " वाचियत्वा केशरुमश्रुलोम-१५ नसानि वापियत्वा उपकल्पयते यष्टचः शिक्यं जलपिवत्रं कमंडलुं पात्रमित्येतत्समादाय ग्रामांते ग्रामसीमांतेऽग्न्यगारे वाऽऽज्यं पयोद्धीति त्रिवृत्पार्श्योपवसेद्गो । वा ओं भूः सावित्रीं प्रविशामि तत्सिवितुर्वरेण्यमों भुवः सावित्रीं प्रविशामि भर्गो देवस्य धीमिह ॐसुवः सावित्रीं प्रविशामि धियो यो नः प्रचोद्यादिति पच्छोर्धर्चशस्ततः समस्ताव्यस्ताश्चाश्रमादाश्रममुपनीय ब्रह्मभूयो ब्रह्मभूतो भवतीति विज्ञायते पुरादित्यस्यास्तमयाद्वार्हपत्यमुपसमाधायान्वाहार्यपचनमाहृत्य

उचलंतमाहवनीयमुद्भृत्य गार्हपत्ये आज्यं विलाप्योतपूय स्नाचि चतुर्गृहीतं गृहीत्वा समिद्दत्याहवनीय पूर्णाहुतिं हुत्वा आं स्वाहेत्येत्तद्वस्नान्वाधानामितिविज्ञायतेऽथ सायं हुतेऽग्निहोत्रे उत्तरेण गार्हपत्यं तृणानि संस्तीर्य तेषु दंदं न्यंचि पात्राणि साद्यित्वा दक्षिणेनाहवनीयं ब्रह्मायतने द्र्मान्संस्तीर्य तेषु कृष्णाजिनं चान्तर्धायतां रात्रिं जागर्ति य एवं विद्वान्बह्मरात्रमुपोष्य ब्राह्मणोऽन्मग्नीन्समारोप्य वा प्रमीयते सर्व पाप्मानं तरित तरित ब्रह्महत्यामिति "। अयमर्थः । पूर्वाह्ने

२५ वपनं कृत्वा अपराह्ण उपकल्पयते आर्जयति यष्ट्यादीन्यष्टयः दंडाः शिक्यं रज्जुनिर्मितं भिक्षापात्रधारणम् ।

> " कुशकार्पासस्त्रैर्वा क्षौमस्त्रैरथापि वा । कुशलैर्प्रथितं शिक्यं पद्माकारसमन्वितम् ॥ " षट्पादं पंचपादं वा बंधद्वयिवशोभितम् " ॥ इति स्मरणात् । जलपवित्रमुदकशोधनार्थं वस्त्रं विकेशं सितमस्पृष्टं सर्वतो द्वादशांगुलम् ।

"द्विगुणं त्रिगुणं वाऽिष सर्वतोऽष्टांगुळं तु वा । प्रादेशमात्रं वा सूक्ष्मकार्पासैः कृतमवणस्"।
 " चंडाळायकृतं चैतत्स्मृतं जळपवित्रकम् " ॥ इति स्मरणात् ।
 पात्रं भैक्षाचरणार्थं अळाबुमृन्मयादि । आदिशब्द आसनायुपळक्षणार्थम् ॥

"चतुरसं वर्तुळं वाऽऽप्यासनं दारवं शुभम्। कौपीनाच्छादनं वासः कन्थां शीतनिवारणाम्" इति स्मरणात् । त्रिवृत्प्राशनमंत्रः ॥ "ॐ भूः सावित्रीम् " इति "आश्रमादाश्रमम् " ३५ इति वचनाञ्चिवृत्प्राशनादूर्ध्वे प्रत्यापानिर्नास्तीति दर्शयति । ब्रह्म सावित्री । तया पूतः ब्रह्मभूयो भवति । त्रिवृत्प्राशनेनैव संन्यास इत्यर्थः । ब्रह्मान्वाधानमिति यथा दर्शपूर्णमासयोरन्वाधानं तद्ददेतदिप ब्रह्मप्रवेशस्येति ।

दिनांतरकृत्यमाह शौनकः—" ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय यथाविधि स्नात्वा प्रातराग्रिकार्ये कृत्वा व्याह्तीः जिपत्वा 'तरत्समन्दीधावति ' इति सूक्तमप्सु जपेत् " इति । दत्तात्रेयः—

"ब्रह्मरात्रीं ततो नीत्वा पौर्णमास्यां द्विजोत्तमः। प्रातद्वित्वा स्वकल्पेन कृत्वा स्नानादिकाः क्रियाः॥ "प्राजापत्यां प्रतिपदि त्विष्टिं कुर्याचथाविधि । ततो विप्राय द्यात्तु सर्ववेदसद्क्षिणाम् "॥ इत्तेनकः—"प्राजापत्ययेष्ट्वा पुनराहवनीयमुद्धृत्य प्राणापानौ समो कृत्वा सर्वे निद्धाति । यच्च पूर्तौ यच्च प्रजापतौ तन्मनि जुहोमि विमुक्तोऽहं देविकिल्बिषात्स्वाहा । अयं ते योनिर्क्ष-त्विय इत्यात्मन्याग्नीन् समारोपयित प्राणेन गार्हपत्यमपानेन दिक्षणाग्निं व्यानेनाहवनीयमुद्दानेना- १० वसथ्यं समाने सभ्यं पुनराहवनीयं गत्वा 'अभ्यः संभूत ' इत्यादित्यमुपस्थायोत्तरेण गृहा-न्निष्कमेत् " इति ।

आत्रेयः -- " मृन्मयान्यइममयानि चाप्सु जुहुयाद्भुरवे तैजसानि द्यात् "। इति।

बोधायनः—" अथ बाह्रो मुहूर्ते उत्थाय काल एव प्रातरग्निहोत्रं जुहोत्यथ पृष्ठचां-स्तीर्त्वाऽपः प्रणीय वैश्वानरं द्वाद्शकपालं निर्वपित सा प्रसिद्धेष्टिः संपद्यतेथाऽऽहवनीयेऽ १५ ग्निहोत्रद्रव्याणि प्रक्षिपत्यमृन्मयान्यश्ममयानि गार्हपत्येरणिभवतो न तन्मनसावित्यथात्मन्यग्नी-न्समारोपयते " या ते अग्ने यिज्ञया तनृः" इति त्रिश्चिरेकैकं समाजिन्नतीति शौनकः । अथ पुत्रं दृष्ट्वा जपित 'त्वं ब्रह्म त्वं यज्ञस्त्वं लोक ' इति । स पुत्रः प्रत्याह " अहम् ब्रह्माहं यज्ञोऽहं लोक " इति ।

बव्हचपरिशिष्टे— अथ पुत्रान्सुहदो बधून्प्रत्याह न मे कश्चिन्नाहं कस्यचित् इति २० जलाशयं गत्वा "एतस्मादाश्रमात्संन्यासाश्रमं गच्छामि" इति संकल्पयेत्ततः अप्सु चोद्काहुति द्वयमाह किप्लेटः— "अद्भः स्वाहा पुत्रेषणाया वित्तेषणाया लोकेषणायाश्च व्युत्थितोहं स्वाहेत्यभ्य एवापः पाणिना हुत्वा " इति ।

बोधायनः – " अथ यज्ञोपवीतं विसृज्याद्भिः संस्पृश्याप्सु जुहोति । वेदांतविज्ञान " इति । अारण्यकोपानिषदि च ' उपवीतं भूमावप्सु वा विसृजेत् ' इति । २५ काठकश्रुतिः " सशिखान्केशान्निष्कृत्य विसृज्य यज्ञोपवीतं भूः स्वाहा " इति । अत्राथवंणी श्रुतिः " ब्रह्मसूत्रमहमेवेति विद्वानित्रवृत्स्त्रं त्यजेत् । विद्वान्यं एवं वेदसंन्यस्तं मयेति त्रिः कृत्वा ' अभयं सर्वभूतेभयो मत्तः सर्वं प्रवर्तते " इति ।

वव्हचपरिशिष्टे तु "प्राङ्मुसस्तिष्ठसूर्ध्वबाहुर्बूयात् । ॐ भूः संन्यस्तं मया। ॐ भुवः संन्यस्तं मया। ॐ सुवः संन्यस्तं मया। ॐ भूर्भुवःसुवः संन्यस्तं मया " इति । " त्रिरुपांशुत्रिर्मध्यमं त्रिरुच्चैः " इति ।

प्रकारांतरमाह शौनकः—" ॐ भूभुवः सुवः संन्यस्तं मया "। इति ' मंद्रमध्यमोत्तमस्वरेणोक्त्वा-अभयं सर्वभूतेभ्यो मत्त ' इति प्राङ्मुख उद्ङ्मुखः पूर्णाजिलिं निनयनं कृत्वा यथाधिकारं यथाविधि दंडादि गृहीत्वा स्वधर्मनिष्ठो भवेत् " इति ।

१ कखग-उत्तर नारायणे।

बोधायनस्त्वाह " अथांतर्वेदितिष्ठनों भूर्भुवः सुवः संन्यस्तं मया संन्यस्तं मयेति त्रिरुपांशूका-निर्मध्यमं त्रिरुच्चेः 'त्रिषत्या हि देवाः' इति विज्ञायते ' अभयं सर्वे भूतेभ्यो मत्त ' इति चापां पूर्णमंजितं निनयति "॥ इति । अत्र यमः—

" दत्वा तोयांजिं विप्रो भक्त्या संप्रार्थये द्विरम् । सर्ववेदात्मके तोये तोयाहुतिमहं हरे ॥

५ " दत्वा सर्वेषणां त्यक्त्वा युष्मञ्चरणमागतम् । त्राहि मां सर्वलोकेश गतिरन्या न वियते ॥

" संन्यस्तं मे जगन्नाथ पाहि मां मधुसूदन। पाहि मां सर्वसर्वेश वासुदेव सनातन॥

" संन्यस्तं मे जगद्योने पुंडरीकाक्ष मोक्षद् । अहं सर्वीभयं दत्वा भूतानां परमेश्वर ॥

" युष्मच्चरणमापन्नस्त्राहि मां पुरुषोत्तम "॥ इति ।

"ततो दिगंबरो भूत्वा गच्छेत्किंचिद्धदङ्मुखः। जिज्ञासुश्चेत्परावृत्या तिष्ठेदाचार्यदर्शैने"॥ १० ततो दारकपात्रं कौपीनं बहिर्वासः कंथां दंढं च कमेणेकैकं प्रणवेनैव दद्यात्। ततः इंद्रस्य वज्रोऽसि वार्चघः शर्म यच्छ यत्पापं तिश्ववारय, इति दंढं संप्रार्थ्य, सखा मा गोपाय। इति दंढं धारयेत्॥ आथर्वणी श्रुतिः— "सखा मा गोपाय नः सखायोऽसींद्रस्य वज्रोऽसि " इत्यन्येन मंत्रेण कृत्वोध्वे वैणवं दंढं कौपीनं प्रतिग्रहेत् " इति।

भेत्रायणी श्रुतिरिप "इंद्रस्य वज्रोऽसीति त्रीन्वैणवान्दंढान्दक्षिणे पाणौ धारयेदेकं वा" इति। १५ आरुणिश्रुतिरिप "काममेकं वैणवं दंढं धारयेत् "॥ इति।

बोधायनः ( ३१२१६ )— "सला मा गोपायेतिदंडमादत्ते, "यदस्य पारेरजस " इति शिक्यं गृह्णाति, 'येन देवाः पवित्रेण " इति जलपवित्रं गृह्णाति, 'येन देवा ज्योतिषोध्वी उदायन् ' इति कमंडलुं गृह्णाति, सप्तव्याहृतिभिः पात्रे गृह्णाति इति "।

अन्ये तु प्रकारांतरं वर्णयंति । नांदीश्राद्धं कृत्वा परेचुरुपोष्य सप्ताष्ट वा केशान्परिति हृत्य कण्ठादुपरि वापयित्वा नसनिकृतनं च कारयित्वा स्नात्वाऽऽचम्य पुण्याहं वाचयित्वा
पुत्रादिदायातिरिक्तं स्वद्रव्यं होमार्थं दक्षिणार्थं च स्थापयित्वा ब्राह्मणेभ्यः सर्वस्वं दत्वा ततो
दोरकौपीनाच्छादनानि प्रक्षाल्य सलक्षणं मुद्रासहितं वैणवं दंडं जलपात्रं च सिक्षधाप्य देवायतनादौ स्थित्वा ब्रह्मांजलिं कृत्वा ॐ नमो ब्रह्मणे० बृहते करोमि इति त्रिर्जिपत्वा ब्रह्मयज्ञवत्
वेदादि जिपत्वा "ॐ्नमो ब्रह्मणे नमः ॐ इंद्राय० ॐ सोमायः० ॐ प्रजापतये० ॐ
त्रभ आत्मने० ॐ अंतरात्मने० ॐ परमात्मने नमः " इति सक्तुमुष्टित्रयं प्रणवेन प्राज्ञ्याचम्य
"ॐ आत्मने स्वाहा ॐ अंतरात्मने स्वाहा ॐ ज्ञानात्मने स्वाहा ॐ परमात्मने स्वाहा ॐ

प्रजापतये स्वाहो " इति नाभिं स्पृष्ट्वा जपेत् । ततः पयो दिध सिपः प्रत्येकं त्रिवारं प्रणवेन प्राश्याचम्य प्राङ्मुख उपविश्य प्राणायामत्रयं कृत्वा यथाशक्ति जपं कुर्यात्तत आदित्यास्त-मयात्पूर्वमेव वश्यमाणं 'पुरुषसूक्तहोमार्थमिमं प्रतिष्ठापयेत् । पुरुषसूक्तहोमाविरजाहोमो तंत्रेण

३० करिष्य ' इति संकल्प्य स्वे स्वेऽम्रावाज्यभागांतं कृत्वा " भूः स्वाहा " इति । पूर्णाहुतिं जुहुयात्ततः सायंसंध्यामुपास्य सायमग्निकार्यं कृत्वा अमेर्दक्षिणतो दर्भान्संस्तीर्य कृष्णा- जिनं च वस्रेणाच्छाद्य तत्रासीनो गायत्रीं जपन्जागरणं कुर्यात् । ततो ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय स्नात्वाऽचम्य स्वामौ चरुं श्रपयित्वाऽऽभिषार्यं बन्हिर्व्यासाद्य व्याहृतिं पुरुषसूक्तं च ज्येत्। प्रजापतये स्वाहा इंदाय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इति जित्वा पुण्याहं

१ ख्न-शासने।

वाचियत्वा सुवेणाज्यं गृहीत्वा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्नये स्वाहा इति हुत्वा प्रयासाय स्वाहा इति द्वाद्शाज्याहुतीः प्राणाय स्वाहा इति पंचाज्याहुतीहुत्वा स्वशासापुरुषसूक्तेन प्रत्यृचं समिद्ञाज्याहुतिं क्रमेण जुहुयात्ततो विरजाहोममाज्येन चरुणा च कुर्यात् । स्विष्टक्कतं हुत्वा उपरिष्टात्तंत्रं क्वत्वा ॐ स्वाहा इति पूर्णाहुतिं हुत्वा सिर्पिभिश्नं चर्रं प्राश्याचम्य ब्रह्मोद्वासनं क्वत्वा आचार्याय दक्षिणां दत्वा प्रातः संध्यामुपास्य प्रातहोंमं हुत्वा समासिंचंतु मरुतः समिंदः सं बृह- ५ स्पतिः । समाऽयमाग्निः सिंचत्वायुषा च बलेन चायुष्मंतं वर्चस्वंतं करोतु मा इत्युपस्थाय आयंते योनिर्ऋत्विय इति त्रिरग्रिमाजिघेत्ततो दोरकौर्पानकाषायवस्त्रदंडादिकं गृहीत्वा जलाशयं गत्वा स्नात्वा 'अस्मद्श्रमात्परमहंसाश्रमं प्रविशामि' इति संकल्प्य नाभिमात्रोद्के प्राङ्मुखस्तिष्ठन्-सावित्रीं व्याहतौ प्रवेशयामि इति संकल्प्य सावित्रीप्रवेशनं कुर्यात्। "ॐ भूः सावित्रीं प्रवेश-यामि तत्सिनतुर्वरेण्यं । ॐ भुवः सावित्रीं प्रवेशयामि भर्गों देवस्य धीमहि । ॐ सुवः सावित्रीं १ • प्रवेशयामि धियो यो नः प्रचोद्यात् । ॐ भूः सावित्रीं प्रवेशयामि तत्सिविर्तुरेण्यं भर्गों देवस्य धीमहि। ॐ सुवः सावित्रीं प्रवेयशामि धियो यो नः प्रचीद्यात्। ॐ सुवः सावित्री ० मि तत्सवितु-वरिण्यं भर्गी देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचीद्यात् " इति व्याहृतौ सावित्रीं प्रवेशयेत् । ततः व्याह्तीः प्रणवे प्रवेशयामि इति संकल्प्य "ॐ भूः प्रणवे प्रवेशयामि ॐ भुवः प्रणवे प्रवेशयामि ॐ सुवः प्रणवे प्रवेशयामि ॐ भूर्भुवःसुवः प्रणवे प्रवेशयामि" इति व्याहृतीः प्रणवे समारोपयेत्। ततः १५ अहं वृक्षस्य रेरिवा ॰ रहित त्रिशंकोर्वेदानुवचनं। 'यश्छंदसामृषमो विश्वरूपः ० 'श्रुतं मे गोपाय' इति जिपत्वा पुत्रेषणायाश्च वित्तेषणायाश्च लोकेषणायाश्च व्युत्थितोऽहमित्युक्त्वा ऊर्ध्वबाहुः सूर्याभि-मुखस्तिष्ठन् । ' ' ॐ भूः संन्यस्तं मया । ॐ भुवः संन्यस्तं मया । ॐ सुवः संन्यस्तं मया । ॐ भूर्भुवः सुवः संन्यस्ते मया " इति मंद्रमध्यमोत्तमस्वरेण त्रिवारं प्रैषमंत्रमुच्चार्य ' अभयं सर्व-भूतेभ्यो मत्तः स्वाहा ' इति प्राच्यां दिश्युदकांजिं प्रक्षिप्य शिखां छित्वा यज्ञोपवीतं निकृत्य २० उद्कांजिलिना गृहीत्वा 'ॐ भूः स्वाहा ' इत्यप्सु हुत्वा प्रैषमंत्रेण तिवारमभिमंत्रितमुद्कं प्राह्य तीरं गत्वा वासः कटिस्त्रादिकं भूमौ विसुज्य जातरूपधरः सप्तपदं प्राचीमुदीचीं वा दिशं वजेत्। आचार्योऽन्यो वा भो भगवन् तिष्ठ तिष्ठ लोकानुमहार्थं दंडादि गृहाण इति निवार्य कौपीनं काषायवस्त्रं च द्यात् । प्रणवेन स्वीकृत्य परिधायाचम्य मस्तकप्रमाणं पर्शुशंख-मुद्रान्वितागं सुरभिपद्मजमुद्रान्वितं मध्यं नागमुद्रान्वितं मूलमुक्तलक्षणयुक्तमेकं वैणवं दंहं २५ "इंद्रस्य वंज्रोऽसि वार्त्रघः॰ रय" इति मंत्रेण तं प्रार्थयन् ' ससा मां गोपाय ' इति दक्षिणहस्तेन गृह्णीयात्। 'ॐ मिति ' कमंडलुं च गृह्णीयात् इति।

" एवं संन्यासकल्पस्य नानात्वमृषिभिः स्मृतम् । तत्र व्यवस्था द्रष्टव्या संप्रदायानुसारतः"॥ अथ संन्यासोपदेशकम उक्तविधिना संन्यासं विधायात्मज्ञानाय गुरुसमीपं गच्छेत्॥ तथा च मुंडके श्रृयते " तिद्वज्ञानार्थं स गुरुमेशिभगछेत्सिमित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम् "इति । ३० ततो विनीतो गुरुमुपगम्य दक्षिणं जानुं भूमिं नीत्वा पाद्महणं च क्वत्वा

" यो ब्रह्माणं विद्धाति पूर्वे यो वे वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै।

" त हि देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुश्चर्वे शरणमहं प्रपद्ये " ॥

इति मंत्रेण गुरुमीश्वरबुध्योपस्थायाधीमिह भगवो ब्रह्मेति ब्रूयात् । तस्मै साधनचतुष्टय-संपन्नायाधिकारिणे गुरुर्ब्रह्मोपिद्देशेत् । तथा च श्रूयते—" तस्मै स विद्वानुप-३५ 94

संपन्नाय सम्यक्पशांतिचित्ताय शमान्विताय येनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यं प्रोवाच तां तत्त्वतो ब्रह्मविद्यां। तदेतत्सत्यामिति। ततो गुरुरात्मानमनुसंघाय जलपूर्णशंखं पुष्पादिभिरभयच्यं द्वादशप्रणवैरिभमंच्य प्रणवेन शिष्पशिरोऽभिषिंचेत्। ततः शं नो मित्र इति शांतिं पिठित्वा शिष्पशिरसि हस्तं दत्वा पुरुषसूक्तं जपेत्।

- ५ तथा च वहचपरिशिष्टे— " अथास्य शिरिस पुरुषसूक्तेन पाणिमुपद्धाति मम हद्ये हृद्यं ते द्दामि मम चित्तमनुचितं तेऽस्तु मम वाचमेकवते जुषस्व वृहस्पतिस्ता नियुनकु मह्यमिति हृद्यदेश" इति । ततः प्रणवमुपिद्श्य तद्र्थं बोधयेत् ॥ महावाक्योपदेशपूर्वकं धर्म बोधियत्वा नाम द्यात् । यतिनामानि—
  - " तत्त्वं पदार्थयोरैवयं यत्पदं प्रतिपाद्येत्। तन्नाम यतये कुर्याद्वाक्यनाम तदिष्यते ॥
- १० " यतीनां रूयातयशसामाचार्यः पूर्वभाविनाम् । नाम कुर्यान्न शिष्यस्य बुद्धिपूर्वं कदाचन "॥ इति संप्रदायविदः॥

बह्वचपरिशिष्टेऽपि " अथास्मै नाम द्याद्वैष्णवं नामाथवा यद्गोचत इति संप्रदायविद्वद्वचनम्

- " योगपट्टं च दातव्यं वेदांताभ्यासतः परम् । ततो नाम प्रकर्तव्यं गुरुणा सर्वसंमतम् ।
- " तीर्थाश्रमवनारण्यगिरिपर्वतसागराः । सरस्वती भारती च पुरी नाम यतेर्द्श ॥
- " श्रीपादसंज्ञया वाक्यं नाम तस्य यथातथम् " इति ।

## अथातुरसंन्यासक्रमः।

- " यद्यातुरः स्थानमनसा वाचा वा संन्यसेत्तदा। आतुराणां च संन्यासं न विधिनैंव च किया॥ " प्रैषमात्रं समुचार्य संन्यासं तत्र पूरयेत्" इत्यादिश्रुतिस्मृतिभ्यः स्वशक्तचनुसारेण मनसा वाचा वा प्रेषोचारणादि कुर्वत आतुरस्य कृच्छृनांदिश्राद्धादि निसिठांगठोपेऽपि स संन्यास-
- २० पूर्तिः। विलंबातुरस्य तु प्रैषमात्रमिति मात्रचोदनसंभवादंगकलापव्यावर्त्तकत्वेनाप्युपपत्तौ शक्तव्यां ऽगकलापव्यावर्त्तकत्वेनाप्युपपत्तौ शक्तव्यां ऽगकलापव्यावर्त्तकत्त्वानुपपत्तेनीदीश्राद्धेष्टिविरजाहोमायशक्तस्य इष्टदेवतायै पूर्णाहुतिरग्नि-समारोपणगायत्रीप्रवेशनप्रेषोचारणाभयदानानीत्याहुः । अत्र याज्ञवल्क्यः—
  - ''अशक्ताविष्टदैवताये पूर्णाहुतिं हुत्वा असौ स्वर्गाय लोकाय स्वाहेति आहवनीये दारुमयाणि पात्राणि प्रज्वाल्य मृन्मयान्यप्सु प्रक्षिण्य 'संमासिंचंतु मरुत' इत्यग्निमुपस्थाय 'या ते अग्न्य'
- ३५ इत्यनेन हस्तं प्रताप्यात्मन्यग्नीन्समारोप्य सर्वप्रायाश्चित्तपूर्वकं सप्त पंच वा केशान्विसृज्य वाप-यित्वा यथाविधि स्नात्वाऽऽचम्य पात्रेण तोयमाद्याप उपसृज्य दक्षिणेन पाणिनाऽप्सु जुहोति एष वा अग्नेयोनिर्यः प्राणः प्राणं गच्छ स्वां योनिमभिगच्छ स्वाहा इति प्रथमाहुतिः । आपो वै सर्वा देवताः सर्वाभ्य एवैनं देवताभ्यो जुहोतीति इति द्वितीयाहुतिः। ततो हुतशेषं ' आज्ञुः शिशान'इत्यनुवाकेनाभिमंत्र्य पुत्रेषणा वित्तेषणा ठोकेषणा मयात्यक्तास्वाहा इति प्रथमं पिवेत्।
- अं भूं भूर्मुवः सुवः ब्रह्मा ओं भूर्मुवः सुवरों मया संन्यस्तं स्वाहा' इति द्वितीयं पिबेत्। 'अभयं सर्वभूतेभ्यो मत्तः स्वाहा' इति तृतीयं पिबेत्। ततोऽन्यतोयमं जलिपूर्णमानीय प्रागादिदिश्च प्रत्येकं निनयेत्। 'ॐ भूः सावित्रीं प्रवेशयामिॐ भुवः सावित्रीं प्रवेशयामि ॐ सुवः सावित्रीं प्रवेशयामि ॐ सुवः सावित्रीं प्रवेशयामि ॐ सूर्योभिमुखो भूत्वा "ॐ भूः संन्यस्तं मया ॐ भुवः संन्यस्तं मया ॐ सुवः संन्यस्तं मया

ॐ भूर्भुवः सुवः संन्यस्तं " मया इति प्रेषमुचारयेत् । तूष्णीं शिखां निकृत्य स्नात्वाऽचम्य यज्ञोपवीतमुत्धृत्योदकांजिलेना गृहीत्वा 'ॐ भूःस्वाहा' इत्यप्सु हुत्वा दिगंबरो भूत्वा पुत्रेषणातो मुक्तो वित्तेषणातो मुक्तोऽहम् लोकेषणातो मुक्तोहं इति बुवन्मंत्रतो दंहाद्यादाय गच्छेत् । अत अर्ध्व न पुत्रगृहं गच्छेत् मृते पुरुषस्केन विष्णुबुध्याभाषिच्य यतिसंस्कारमेत्र कुर्यात् । इति आतुरस्य प्रेषमात्रेण संन्यासपूर्तिश्रवणात्तदुत्तरकालमेव मृतस्थोपदेशविकलस्यापि खननमेव ५ संस्कारः । जीवतश्चेच्छिखां यज्ञोपवीतं च निकृत्य दंडकाषायवस्त्रादीनि चादाय सहुरुमन्विष्य तस्मादुपदेशं गृहीत्वा यतिधर्माननुतिष्ठेत् ॥

अथ संन्यासभेदाः । तत्र संवर्तः-

" चतुर्विधा भिक्षवस्तु कुटीचकबहूद्का । हंसः परमहंसश्च यो यः पश्चात्स उत्तमः"

द्क्षः—

" वृत्तिभेदेन भिन्नाश्च नैव लिंगेन ते दिजाः। लिंगं तु वैष्णवं तेषां त्रिदंढं सपवित्रकम्'॥ एतित्रदंडधारणं कुटीचकविषयम् । ट्यासः—

" विरिक्तिश्च द्विधा प्रोक्ता तीवा तीवतरेति च । सत्यामेव तु तीवायां न्यसेचोगी कुटीचके ॥ " शक्तो बहूदके तीवतरायां हंसीज्ञिते । मुमुश्चः परमे हंसे साक्षाद्विज्ञानसाधने ॥

"कुटीचकः परिव्रज्यः ज्येष्ठवेरमिन नित्यशः । भिक्षां बंधुभ्य आदाय मुंजीरन शक्तिसंक्षये"॥ १५ श्रुतिः—" कुटीचको ब्रह्मचारी कुटुंबं विमुजेत् " इति । बोधायनः

"कुटीचकस्तु संन्यस्य स्वीयवेक्माने नित्यशः। भिक्षामादाय भुंजीत स्ववंन्यूनां गृहेऽथ वा ॥ "शिलायज्ञोपवीती स्यात्त्रिदंडी सकमंडलुः। सावित्रीं सहस्रकृत्व आवर्त्तयेच्छतकृत्वोऽपरि-मितकृत्वो वा " इति। हारीतः—

" त्रिदंडं वैणवं सौम्यं सततं समपर्वकम् । विष्ठितं कृष्णगोवालरज्जुवच्चतुरंगुलम् ॥ २०
" ग्रंथिकाराईमाभिर्युक्तं सुशुभं शिक्यलक्षणम् । गृह्णीयात्सततं विद्वान्पात्रं चैत कमंडलुम् ॥
" आसनं दारवं प्रोक्तं स्वहस्तचतुरंगुलम् । कौपीनाच्छादनं वासः कन्यां शीतिनवारिणीम् ॥
" जलपात्रं पवित्रं च सनित्रं च कृपाणिकाम् । पाडुके चापि गृह्णीयात् कुर्मान्न न्यस्य संग्रहम् ॥
" शिसायज्ञोपवीती स्याद्वेताराधनं चरेत् । तपीयित्वा तु देवांश्च मंत्रवद्भ स्करं नमेत् ॥
" आसीनः प्राङ्मुलो मौनी प्राणायामत्रयं चरेत्। गायत्रीं च यथाशक्ति जप्त्वा ध्यायेत्परं पदम्॥ २५
" स्थित्यर्थमात्मनो नित्यं भिक्षाटनमथाचरेत् । जपध्यानेतिहासैश्च दिनशेषं नयेद् बुधः ॥
" कृतसंध्यस्ततो रात्रिं नयेद्वगृहादिषु । हृत्युंडरीकनिलयं ध्यायेदात्मानमव्ययम् ॥

कृतसम्यस्तता राात्र नयद्वपृशाद्षु । हृत्युडराकानस्य व्यायदारमानमभ्ययम् ॥ " यतिधर्मरतः शान्तः सर्वभूतसमो वशी । प्रामोति परमं स्थानं यत्प्राप्य न निवर्तते ॥ " त्रिवंडधूग्यो हि पृथक्सदाचरेच्छनैः शनैस्त्यक्तबहिर्मुसाक्षः ।

संमुच्य संसारसमस्तबंधनं स याति विष्णोरमृतात्मनः पद्म् "॥ इति ।— व्यासोपि—

" स्वाध्यायं चान्वहं कुर्यात् सावित्रीं सन्ध्ययोर्जपेत्।

" यज्ञोपवीती सततं कुश्पाणिः समाहितः । धौतकाषायवसनश्मश्रुछन्नतनूरुहः ॥

" आध्यात्मिकं च सततं वेदांताभिहितं चरेत् । पुत्रेषु वाऽथ निवसेद्रह्मचारी यतिर्मुनिः ॥

१ खग-तीवसंज्ञके।

" वे दमेवाभ्यसेन्नित्यं स याति परमां गतिम् । स्वाध्यायं चान्वहं कुर्यात्सावित्रीं संध्ययोजर्पन् ॥ "ध्यायीत सततं देवमेकांते परमेश्वरम्। एकान्नं वर्जयेन्नित्यं कामकोधं परिग्रहम्॥ "एकवासा द्विवासा वा शिख्नयज्ञोपवीतवान् । कमंडलुधरोविद्वान्याति तत्परमंपदम्" ॥ इति । मेधातिथि:—" यावन्न स्युस्त्रयो दंडास्तावदेकेन पर्यटेत् "। हारीतः—

" नष्टे जलपवित्रे वा त्रिदंहे वा प्रमाद्तः । एकं तु वैणवं दंहं पालाशं बैल्वमेव वा ॥ " गृहीत्वाऽपि चरेत्तावद्यावछभ्येत् त्रिदंडकं" इति । यतु

'शिखिनस्तु श्रुतः केचित्केचिन्मुंढाश्च भिक्षुकाः । चतुर्धा भिक्षवो विप्राः सर्वे चैव त्रिदंडिनः' '॥ इत्यत्रिवचनं तद्वाग्दंडाचाभिप्रायम्। तथा च मनुः ( १२।१० )—

" वाग्दंडश्च मनोदंहो कर्मदंडस्तथैव च। यस्यैते नियता बुद्धौ स त्रिदंहीति चोच्यते "॥

१० दक्षः--

" वाग्दंडो मौनमेव स्यात्कर्मद्ंडस्त्वनीहता । मानसस्य तु दंडस्य स्वरूपं प्राणसंयमः ॥ " त्रिदंडिव्यपदेशेन जीवंति बहवो नराः। यो हि ब्रह्म न जानाति न त्रिदंड्यर्भको हि सः" ॥ व्यासः-

" वैणवा ये स्मृता दंडा लिंगमात्रप्रबोधकाः । लिंगाभिव्यक्तये धार्या न पुनर्धर्महेतवे ॥ १५ " जितेंद्रियेर्जितकोधेर्घार्यास्ते तत्त्वद्शिभिः । त्रिदंडस्य परित्यागे एकदंडस्य धारणम्" ॥ इति । क्रटीचकबहूदकयोईसपरमहंससंन्यासं विद्धाति श्रुतिः । त्रिदंडं कमंडलुं शिक्यं पात्रं जलपवित्रं शिखां यज्ञोपवीतं चेत्येतत्सर्वं भूः स्वाहेत्यप्सु परित्यज्यात्मानमन्विछेत् " इति । बोधायनः—" मुंढः काषायवासा वाङ्मनकर्भदंहैर्भूतानामद्रोही यज्ञोपवीतं त्रिदंढं कमंढलुं पात्रं परित्यज्य विसुज्य सर्वकर्माणि सर्वसहः सर्वसंगनिवृत्तः" इति । स्मृतिरपि-२० "त्रिदंढं कुंडिकां चैव सूत्रं वाऽथ कपालिकम् । जंतूनां वारणं वस्त्रं सर्वं भिक्षुः परित्यजेत्"॥ इति।

" बहुद्कः स विज्ञेयः सर्वसंगविवर्जितः । बंधुवर्गे न भिक्षेत स्वभूमौ नैव संविशेत् ॥ " निश्चतः स्थाणुभूतश्च सदा मोक्षपरायणः । न कुडचां नोदके संगं कुर्यात् वस्त्रे च चेतसा ॥ " नागारे नासने नान्नेनास्तरे न त्रिदंडके ॥ " माधवीये पराहारे च--

" बहूदकश्च संन्यस्य बंधुपुत्रादिवर्जितः । सप्तागारश्चरेद्भैक्षमेकान्नं च परित्यजेत् ॥ २५ " गोवालरज्जुसंबंधं त्रिदंडं शिक्यमुद्भृतम्। जलपात्रं पवित्रं च खनित्रं च कृपाणिकम्॥ " शिखां यज्ञोपवीतं च देवताराधानं चरेत् " ॥ इति । अथ हंसधर्मानाह पितामहः—

" हंसस्तृतीयो विज्ञेयो भिश्चर्मीक्षपरायणः । नित्यं त्रिषवणस्नायी त्वार्द्भवासा भवेत्सदा॥ " चांद्रायणेन वर्त्तेत यतिधर्मानुशासनात् । वृक्षमूळे वसेन्नित्यं गुहायां वा सरित्तटे ॥

" हंसः कमंडलुं शिक्यं भिक्षापात्रं तथैव च। कंथां कौपीनमाच्छायमंसवस्त्रं बहि:पटम् ॥ " एकं तु वैणवं दंडं धारयेन्नित्यमाद्रात् । दैवतानामभेदेन कुर्यात् ध्यानं समर्चयेत्"॥ बोधायनः

" हंसः कमंडलुं शिक्यं दंडपात्राणि बिभ्रतः। यामतीर्थैकरात्रश्च नगरे 'पंचरात्रकाः॥

बहुद्कधर्मानाह पितामहः-

१ क्ष-पंचरात्रकाः।

" त्रिषड्रात्रोपवासाश्च पश्चमासोपवासिनः । कुच्छ्रसांतपनाद्येश्च यमैः कुश्वपुर्धराः " ॥ विष्णः—

" यज्ञोपवीतं दंढं च वस्त्रं जंतुनिवारणम् । तावान्प्रतिग्रहः प्रोक्तो नान्यो हंसपरिग्रहः"॥

**ढयासः**— " कौपीनाच्छाद्नं वासः कंथां शीतानिवारणीम् । अक्षमाठां च गृह्णीयाद्दैणवं दंडमवणम् "॥ ५ स्मृतिरन्ने—

"कौपीनयुगुलं वासः कंथां शीतिनवारिणीम्।पादुके च प्रगृह्णीयात् कुर्यान्नान्यस्य संग्रहम् ॥ "आसनोपानहच्छत्रं भाजनाजिनमौषधम् । यतिश्च प्रतिगृह्णीयाद्दंडवस्त्रकमंडलून् "॥ अथा परमहंसधमीः । अत्रिः—

" कौपीनयुगुलं कंथा दंड एक परिग्रहः । यतेः परमहंसस्य नाधिकं तु विधीयते ॥
" यदि वा कुरुते रागादधिकस्य परिग्रहम् । रौरवं नरकं गत्वा तिर्यग्योनिषु जायते ॥

" विशीर्णान्यमलान्येव चेलानि ग्रथितानि च । कृत्वा कंथां बहिर्वासो धारयेद्धातुरंजितम् ॥ "काषायं ब्राह्मणस्योक्तं नान्यवर्णस्य कस्यचित्।मोक्षाश्रमे सदा प्रोक्तं धातुरकं तु योगिनाम् ॥

" परः परमहंसस्तु तुर्याख्यः श्रुतिशासनात्। शांतो दांतः सत्वसमः प्रणवाभ्यासतत्परः ॥

" श्रवणादिरतः शुद्धो निद्धियासनतत्परः । ब्रह्मभावेन संपूज्य ब्रह्मांडमिललं स्थितः ॥ १५ "आत्मतृप्तश्चात्मरतिः समलोष्ठाइमकांचनः । तत्त्वंपदौर्थवोधाच्च विष्णुरूपः स्वयं सदा ॥

" निवसेत्परमो हंसो यत्र कापि कथंचन " ॥

#### व्यासः-

" परमहंसाम्निदंडं च रज्जुं गोवालिनिर्मितम् । शिखां यज्ञोपवीतं च नित्यं कर्म परित्यजेत् ॥ "यथायं मेखलादीनि गृहस्थाश्रमवांख्या । पत्नी योक्त्रं यथेष्टचं ते सोमांते च यथा गृहान् ॥ २० " तद्वयज्ञोपवीतस्य त्यागमिच्छंति योगिनः " ॥

### माधवीये-

"यदा तु विदितं तत्स्यात् परं ब्रह्म सनातनम् । तदैकदंडं संगृह्म उपवीतं शिसां त्यजेत् " ॥ यस्नेकदंडी त्रिदंडी वेति बोधायनादिभिर्दृडविकल्पः स्मर्यते । यद्पि ' मुंडः शिसी वेति ' गोतमादिभिः(३१२)"शिसाविकल्पः स्मर्यते तत्सर्वं व्यवस्थितविषयं द्रष्टव्यम्। कुटीचकबहू- ३५ दक्योस्त्रिदंडधारणं शिसाधारणं च । इतरयोस्तु एकदंडधारणं मुंडनं चेति उपवीतिविकल्पोऽपि व्यवस्थितविषय एव । त्रयाणामुपवीतधारणं परमहंसस्य नेति । विष्णुः— "कौपीनाच्छादनार्थं तुवासोऽर्धस्य परिग्रहः । कुर्यात्परमहंसस्तु दंडमेकं तथैव च " ॥ पराश्ररः— " तत्र परमहंसा एकदंडधरा मुंडाः अममा अपरिग्रहः अपयश्लोपवीतिनो ज्ञाना-ग्रिरवा ज्ञानयञ्लोपवीतिनः ब्रह्मनिष्ठा आत्मरता आत्मवृष्ता आत्मानं सर्वं पश्यंत " इति । ३० पिप्पछादशाखायाम्—

" सशिखं वपनं कृत्वा बहिःसूत्रं त्यजेद्बुधः। यदक्षरं परं ब्रह्म तत्सूत्रमिति धारयेत्॥

" सूचनात्सूत्रमित्याहुः सूत्रं नाम परं पद्म । तत्सूत्रं विदितं येन स विप्रो वेदपारगः॥

" येन सर्विमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव । तत्सूत्रं धारयेखोगी योगवित्तत्वद्शिवान्॥

१ कखा-देक्य। २४-[स्मृ. मृ. फ.]

" बहिःसूत्रं त्यजेद्विद्वान्योगमुत्तममास्थितः । ब्रह्मभाविमद्दं सूत्रं क्रियांगं ताद्धे वै स्मृतम्॥ " शिलाज्ञानमयी यस्य ह्यपवीतः तु तन्मयम् । ब्राह्मण्यं सकलं तस्य चेति ब्रह्मविदो विदुः"॥ आरण्युपनिषदि — " अरणि प्राजापत्यः प्रजापतेरुँकं जगाम तं गत्वोवाच । केन भगवान्कर्माण्यशेषतो विस्ञानीत। तं होवाच प्रजापतिस्तव पुत्राच श्रातुन्बंध्वादीन्शिखां यज्ञो-५ पवीतं यागं सुत्रं स्त्राध्यायं च भूलोंक भुवलोंक सुवलोंक महलोंक जनलोकतपोलोकसत्यलोंकं च अतलपातालवितलसुतलरसातलतलातलमहातलबह्मांडं च विसूजेत् दंडमाच्छादनकौपीनं परिग्रहेच्छेषं विसूजेत् " इति । विसर्गस्य चाशायाः दंडादिग्रहे च ग्रहणमात्रं कायिकं तत्र चाशाया विसर्गस्तुल्य एवेत्यभियुक्ताः । काठके-"यज्ञोपवीतं वेदांश्च सर्वे तद्दर्जयेत्" इति । परमहंसोपनिषदि -- " असौ स्वपुत्रमित्रकलत्रबंध्वादीन् शिलायज्ञोपवीतं च स्वाध्यायं १० च सर्वकर्माणि च संन्यस्यायं ब्रह्मांडं च हित्वा कौपीनं दंडमाच्छादनं च स्वश्रारीपभोगार्थाय

लोकस्योपकारार्थाय च परिग्रहेत् "। इति।

" ज्ञानदंडो धृतो येन एकदंडी स उच्यते । काष्टदंडो धृतो येन सर्वोशी ज्ञानवर्जितः ॥ " स याति नरकान्घोरान्महारौरवसंज्ञितान ॥

" एकदंडं समाश्रित्य जीवंति बहवो नराः । नरके रौरवे घोरे कर्मत्यागात्पतांति ते " ॥ १५ मनु:-

" नियतो विचरेद्धर्म यत्र तत्राश्रमे वसन् । सभः सर्वेषु भूतेषु न छिंगं धर्मकारणम् ॥

"फलं कतकवृक्षस्य यथैवांबुप्रसादकम्। न नामग्रहणादेव तस्य वारि प्रसीदिति "॥ यथा कतकफलनामग्रहणादेव न वारि प्रसीदाति तथाऽऽत्मज्ञानमंतरेण दंडादिलिंगग्रहणादेव न प्रसीद्तीत्यर्थः । स एव (४।२००)

२० "अलिंगी लिङ्गिवेषेण यो वृत्तिमुपजीवति । स लिंगीनां हरत्येनः तिर्यग्योन्यां च जायते"॥ इति । कात्यायन:-" एकदंडधरा मुंडा: " इति । जमद्गिः-

> " दंढात्मनोस्तु संयोगः सर्वेड्व विधीयते । न दंडेन विना गच्छेदिषुक्षेपत्रयं बुधः ॥ " जलांबरादिषु क्षिप्ते न किंचिद्दोषभाग्भवेत् ॥

"शिष्यादिभिर्विनीतोऽपि नीत एव स आत्मना। हस्तपाद। द्विवच्छिष्य इति शिष्टानुशासनम्"॥इति। २५ दण्डादिलक्षणम् । दंडलक्षणं भविष्यत्पुराणे दर्शितम्—

" दंडं तु वैणवं दंडं सत्वचं समपर्वकम् । पुण्यस्थानसमृत्पन्नं नानाकल्माषशोभितम् ॥ " अद्ग्धमहतं कीटैः पर्वमंथिविराजितम् । स्वयंभृतं तु मेदिन्यां शासावर्जमुजुं शुभम् ॥ " नासादघ्नं शिरोधघ्नं भ्रुवोर्वा बिभुयायतिः " ॥

देवलः-"आद्दीत प्रवृत्तेभ्यः साधुभ्यो धर्मसाधनम् । नाद्दीत निवृत्तेभ्यः प्रमादेनापि किंचन॥ उ॰ "रथ्यायां बहु वस्त्राणि भिक्षा सर्वत्र लभ्यते । भूमिश्य्याऽस्ति विस्तीर्णा यतयः केन दुःखिताः"॥ यतिधर्मसमुच्चये-

"क्षौमं शाणमयं वाऽपि वासः कांक्षेत कौशिकस् । अजिनं वाऽपि धर्मज्ञः साधुम्यस्तानपीडयन् ॥ " सचेलः स्याद्चेलो वा कंथाप्रावरणोऽपि वा । एकं वस्रोण वा विद्वान्त्रतं भिक्षुश्वरेयथा ॥ " नात्यर्थं मुखदुःखाभ्यां शरीरमुपतापयेत् । स्तूयमानो न हृष्येत निंदितो न शपेत्परम् " ॥

३५ वृद्धयाज्ञवल्क्यः-

"अध्यात्मपुस्तकं विप्रैर्दत्तं गृह्णीत भिक्षुकः । न तावद्गृञ्यमादाय लेखयेद्दोषदर्शनात् "॥ अथ यत्याह्मिकधर्माः । बोधायनः—

" उषःकाले समुत्थाय शौचं कृत्वा यथाविधि । दन्तान्विशोध्य चाचम्य पर्ववर्जं यथाविधि ॥ " स्नात्वा चाचम्य विधिवत्तिष्ठञ्जासीन एव वा । उद्ये विधिवत्संध्यामुपास्य प्रणवं जपन् ॥

"अनिभरिनकेतः स्याद्गाममन्नार्थमाश्रयेत् । उपेक्षको संचयको मुनिर्भावसमन्त्रितः" ॥ ५ अथेमानि वतानि भवंति ।

" आहिंसा सत्यमस्तेयं मैथुनस्य च वर्जनमः । त्याग इत्येव पंचैवोपवतानि भवंति ॥

" अकोषो गुरुशुश्रूषा अप्रमादः शौचमाहारशुद्धिश्व " इति । पराश्ररः---

"कामं क्रोधं तथा दंपें लोभमोहाद्यश्च थे। तांस्तु दोषान्परित्यज्य परिवाण्णिर्ममो भवेत् "॥ डयासः—

"रागद्देषविमुक्तात्मा समलोष्ठाइमकांचनः । प्राणिहिंसानिवृत्तश्च मुनिः स्यात्सर्वनिसपृहः।

" मोक्षशास्त्रेषु निरतो ब्रह्मसूत्री जितेंद्रियः । दंभाहंकारानिर्मुक्तो निंदापैशुन्यवर्जितः ॥

" आत्मज्ञानगुणोपेतो यतिर्मोक्षमवाष्नुयात् । अभ्यसेत्सततं वेदं प्रणवारूयं सनातनम्॥

" स्नात्वाऽऽचम्य विधानेन शुद्धिर्देवाळयादिषु । प्रामात्रेऽपररात्रेच मध्यरात्रे तथैव च ॥

" संध्यास्विद्वविशेषण चिंतयेन्नित्यमीश्वरम् ॥

" क्वत्वा हृत्पद्मनिलये विष्णवारुयं विश्वसंभवम् । आत्मानं सर्वभूतानां परस्तात्रमैपस्थितम् ।

" सर्वस्याधारमञ्यक्तमानंदं ज्योतिरव्ययम् । प्रधानपुरुषातीतमाकाशमजरं शिवम् ॥

"तस्मात् ध्यानरतो नित्यमात्मविद्यापरायणः । ज्ञानं समभ्यसेद् ब्रह्म येन मुच्येत बंधनात् " ॥ मनुः ( २।१०० )

" वशे कुत्वेंद्रियग्रामं संयम्य च मनस्तथा । सर्वान्संसाधयेद्थीनक्षिण्वन्योगतस्तनुम्"॥ २ • अर्थान्श्रवणादीन् ।

"इंद्रियाणां प्रसंगेन दोषमृच्छत्यसंशयम्। संनियम्य तु तान्येव ततः सिद्धिं निगच्छति॥(२।९३)

" न जातु कामः कामानामुप्रभोगेन शाम्यति । हविषा कुष्णवत्मेव भूय एवाभिवर्धते ॥ (९४)

"यच्चैनान्प्राप्नुयात्सर्वान्यच्चैनान्केवलांस्त्यजेत्।प्रापगात्सर्वकामानां परित्यागो विशिष्यते॥ ९५

"न तथैतानि शक्यंते संनियंतुमसेवया । विषयेषु प्रदुष्टानि यथा ज्ञानेन नित्यशः॥ (९६) १५ "श्रुत्वा स्पष्ट्वा च हृष्ट्वा च भुक्त्वा घात्वा च यो नरः।न हृष्यति ग्लायति वा स विज्ञेयो जितेदियः॥(९८)

"यस्य वाङ्मनसे शुद्धे सम्यग्गुते च सर्वदा । स वै सर्वमवाप्रीति वेदांतोपगतं फलम् ॥(२।१६०)

"नारुंतुदः स्यादात्ताँऽपि न परद्रोहकर्मघीः। यथा चोद्दिजते वाचा नालोक्यं तामुदीरयेत्"॥(१६१)

अरुंतुद्ः परमर्मप्रकाशनः ।

" संमानाद्वह्मणो नित्यमुद्धिजेत विषादिव । अमृतस्येव चाकांक्षेद्वमानस्य सर्वदा ॥ (१६२) ३०

" सुखं ह्यवमतः होते सुखं च प्रतिबुध्यते । सुखं चरति छोकेऽस्मिन्नवमंता विनइयति॥ (१६३)

" अतिवादांस्तितिक्षेत नावमन्येत कंचन। न चेमं देहमाश्रित्य वैरं कुर्वीत केनचित् ॥ (६।४७)

"कुध्यंतं न प्रतिकुध्येदाकुष्टः कुशलं वदेत्। सप्तद्वारावकीणं च न वाचमन्नतां वदेत्"॥ (४८) धर्मोऽर्थः कामः धर्मकामौ अर्थकामौ धर्माथौ धर्मार्थकामश्चेति सप्तद्वाराणि। तदवकीणी

तत्संबंधां मोक्षाश्रितामेव वाचं वदेत्। न त्रिवर्गाश्रितामित्यर्थः। मनुरेव (६४९)—

"अध्यात्मरतिरासीनो निरपेक्षो निरामिषः। आत्मनैव सहायेन सुसार्थी विचरेदिह" ॥ निरामिषः रसवद्भोज्यरहितः। सुसार्थी मोक्षार्थी

" इंद्रियाणां निरोधेन रागद्वेषक्षयेण च । अहिंसया च भूतानाममृतत्वाय कल्पते ॥ (६।६०)-

" उपेक्षेत गतिं नॄणां कर्मदोषसमुद्भवाः । निरये चैव पतनं यातनाश्च यमक्षये ॥ (६१)

५ " विप्रयोगं प्रियेश्वेव संप्रयोगं तथा प्रियेः। जरसा च त्रिभवनं व्याधिभिश्चोपपीडितम् ॥ (६२) "दहादुत्क्रमणं चास्मात्पुनर्गर्भे च संभवम्। योनिकोटिसहस्रेषु स्नुतिश्चास्यांतरात्मनः"॥(६३) देहेषु चैवोपसृतिः । संसृतिः अंतरात्मनो जीवस्य ।

" अधर्मप्रभवं चैव दु:खयोगं शरीरिणाम् । धर्मार्थप्रभवं चैव सुखसंयोगमक्षयम् ॥ ( ६४ )

" सूक्ष्मतां चान्त्रवेक्षेत योगंन परमात्मनः । देहेषु चैवापपत्तिमुत्तमेष्ट्रधमेषु च ॥ (६५)

१० " अस्थिस्थूणास्नायुयुतं मांसशोणितलेपितम् । चर्मावनुन्द्धं दुर्गधिपूर्णं मूत्रपुरीषयोः ॥ (७६) "जराशोकसमाविष्टं रोगायतनमातुरम् । रजस्वलमनित्यं भूतवासमिमं त्यजेत् ॥ (७७)

भूतावासं शरीरग्रहं तस्मिन्नहंतां न कुर्यात् । यथा गृहे तिष्ठनगृही गृहंमन्यो न भवति एवं देहे तिष्ठन्देही देहंमन्यो न स्यादित्यभिप्रायः । उक्तमेवार्थं दृष्टांताभ्यां प्रपंचयति ।

" नदीक्छं यथा वृक्षो वृक्षे वा शकुनिर्थया । तथात्यजिनमं देहं कुच्छ्रयामाद्विमुच्यते ॥ ( ৩८ )

१५ " प्रियेषु सेषु सुक्कुतमप्रियेषु च दुष्क्कृतम् । विसृज्य ध्यानयोगेन ब्रह्माप्येति सनातनम्॥ ( ७९ ) "अनेन विधिना सर्वीन त्यक्त्वा संगान् शनैः शनैः। सर्वद्वंद्वैर्विप्रमुक्तो ब्रह्मण्येवावतिष्ठते॥ (८१)

" सम्यग्दर्शनसंपन्नः कर्मभिने निबध्यते । दर्शनेन विहीनस्तु संसारं प्रतिपद्यते ॥ ( ७४ ) "एक एव चरेन्नित्यं सिध्यर्थमसहायकः । सिद्धिमेकस्य पश्यन्हि न जहाति न हीयते ॥ (६।४२) एकस्य सिद्धिं पश्यन्नसहायस्य सिद्धिमेवतीति जानच सिद्धिं न जहाति । स एव-( ६।४५ )

२० " कपाछं वृक्षमूलानि कुचेलमसहायता । समता चेति सर्वस्मिन्नेतन्मुक्तस्य लक्षणम्"॥ कपालं मिक्षार्थमलाबुपात्रं वृक्षमूले निवास इति यावत् । कुचेलं शीर्णवस्त्रधारित्वं मुक्तस्य संन्यासिनः॥ याज्ञवल्क्यः ( प्रा. ५८ )

" सर्वभूतिहतः शांतिस्रिदंही सकमंडलुः । एकारामः परिवर्ज्य भिक्षार्थं गृहमाविशेत्" ॥ एकारामः परिवर्जकांतरेणासहायः संन्यासिनीभिस्त्रिभिश्च 'स्त्रीणां चैकः' इति बोधायनेन स्त्रीणा- २५ मपि प्रवर्ज्यास्मरणादिति विज्ञानेश्वरः । दक्षः—

"नगरं हि न कर्त्तव्यं ग्रामोऽपि मिथुनं तथा। एतत्त्रयं प्रकुर्वाणः स्वधर्माच्यवते यतिः॥ "एको भिश्चर्यथोक्तस्तु द्वावेव मिथुनं स्मृतम्। त्रयो ग्रामः समाख्यातं ऊर्ध्वं तु नगरायते॥ "राजवार्तादि तेषां च भिक्षावार्ता परस्परम्। स्नेहपैशून्यमात्सर्यसंनिकर्षात्र संशयः"॥ इति।

"एकाकी निस्प्रहास्तिष्ठेन्न केनापि सहावसेत्। द्यान्नारायणेत्येव प्रतिवाक्यं सद्। यति: "॥ ३० मेघातिथि:—

" भिक्षाटनं जपो ध्यानं स्नानं शौचं सुरार्चनम् । कर्तव्यानि षडेतानि यतीनां चपदंडवत् ॥ "ध्यानं शौचं तथा भिक्षा नित्यमेकांतशीलता । भिक्षोः कर्माणि चत्वारि पंचमं नोपलभ्यते"॥ व्यासः—

१ क्ष-भोगा। २ ख्व-सम्यक्।

"कन्थाकौपीनवासा यो दंडघृग्ध्यानतत्परः। एकाकी रमते नित्यं तं देवा ब्राह्मणं विदुः"॥ भगवद्गीतायाम् (१३।१०-११)

" विविक्तदेशसेवित्वपरातिर्जनसंसदि । अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्ज्ञनम् ॥ " एतत् ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥

"असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः। नैष्कर्म्यसिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति॥ (१८१४९) ५ " बुध्या विशुद्धया युक्तो धृत्याऽऽत्मानं नियम्य च । शब्दादीन् विषयांस्त्यक्त्वा रागद्देषौ ब्युद्स्य च॥ (५१)

" विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्वायमानसः । ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः ॥ ( ५२ ) "अहंकारं बलं दर्पं कामं कोधं परिग्रहम् । विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्मभूयाय कल्पते"॥ (५३) संवर्त्तः—

" एकाकी चिंतयेद्वस्न मनोवाक्वायकर्मभिः। मृत्युं च नाभिनंदेत जीवितं वा कदाचन॥ "कालमेव प्रतीक्षेत यावदायुः समाप्यते "॥

मनुः (६।४४)—

" नाभिनंदेत मरणं नाभिनंदेत जीवनम् । कालमेव प्रतीक्षेत निर्वेशं भृतको यथा "॥ निर्वेशं भृतिः ।

"दृष्टिपूतं न्यसेत्पादं वस्त्रपूतं जलं पिवेत्। सत्यपूतां वदेद्दाचं मनःपूतं समाचरेत् "॥ संवर्तः—

" अजिह्वः पंडकः पंगुरंधो बिधर एव च । मुग्धश्च मुच्यते भिश्चः षिङ्भरेतैर्न संशयः ॥

" इद्मिष्टिमिदं नेति योऽश्वन्नपि न सज्जति । इदं सत्यमिदं मिथ्या तमजिव्हं प्रचक्षते ॥

" अयजातां तथा नारीं तथा षोडशवार्षिकीम । शतवर्षी च यो दृष्ट्वा निर्विकारः स पंडकः ॥ २०

" भिक्षार्थमटनं यस्य विष्मूत्रकरणाय च । योजनान्न परं गच्छेत् सर्वथा पंगुरेव च ॥

" तिष्ठतो वजतो वाऽपि मनश्चश्चश्च न त्यजेत्। चतुर्युगात्परं सम्यक् परिवाद् सोंऽघ उच्यते ॥

" श्रुत्वा यो न भृणोतीह बिधरः स प्रकीर्तितः ॥

" सांनिध्ये विषयाणां यः समर्थो विकलेन्द्रियः । सप्तवद्दतेते नित्यं स भिश्चर्मुक्त उच्यते " ॥ दक्षः— २५

" बुधो ह्याभरणं भारं मलमालेपनं तथा । मानयन्तं च निद्न्तं सममेव तु मन्यते ॥

" परमश्रेयसोपेतः परमात्मपरायणः । स्थूलसूक्ष्मशरीराभ्यां मुच्यते द्शषट्कवित् ॥

" त्रिदंडं कुंडिकाकन्थां भैक्षभाजनमासन्स । कौपीनाच्छाद्नं वासः षडेतानि परिग्रहेत्॥

" स्थावरं जंगमं बीजं तैजसं विषमायुषम् । षडेतानि न गृह्णीयाद्यतिर्मूत्रपुरीषवत् ॥

" रसायनिक्रयावादं ज्योतिषं क्रयविक्रयम् । विविधानि च शिल्पानि वर्जयेत्परदारवत् ॥

" भिक्षाशनं जपस्नानं ध्यानं शौचं सुरार्चनम्। कर्त्तव्यानि षडेतानि सर्वथा चपदंडवत् ॥

" नटादिप्रेक्षणं यूतं प्रमदां सुहृदं तथा। भक्ष्यं भोज्यसुद्क्यां च षण्ण पश्येत्कदाचन ॥

" स्कंधावारे खलें सार्थे पुरे ग्रामे असद्गृहे। न वसेत्तु यतिः षद्मु स्थानेष्वेतेषु कहिर्चित्॥

" रागं द्वेषं मदं मायां द्रोहं मोहं परात्मसु । षडेतानि यतिर्नित्यं मनसाअपि न चिंतयेत् ॥

१ क्ष-मूर्खेच।

" आसनं पात्रहोपश्च संचयः शिष्यसंग्रहः। दिवास्वापो वृथाजल्पो यतेर्बधकराणि षट्"॥ आसनादीनां लक्षणमाह । स एव—

" एकाहात्परतो ग्रामे पंचाहात्परतः पुरे । वर्षेभ्योऽन्यत्र संस्थानमासनं तदुदाहृतम् ॥

" उक्तानां यतिपात्राणामेकस्यापि न संग्रहः । भिश्लोभेक्षभुजश्वापि पात्रकोपः स उच्यते ॥

५ " गृहीतस्य त्रिदंडादेदिंतीयस्य परिग्रहः । काळांतरोपभोगार्थः संचयः परिकीर्तितः ॥

" शुश्रूषा लाभपूजार्थं यशोर्थं वा परिग्रहः। शिष्याणां न तु कारुण्यात् स ज्ञेयः शिष्यसंग्रहः॥

" विद्यादीनां प्रकाशत्वाद्विद्या रात्रिरुच्यते । विद्याभ्यासे प्रमादो यः स दिवा स्वाप उच्यते ॥

" अध्यात्मिकीं कथामुक्ता भैक्षचर्या पुरस्कृतिः । अनुग्रहः परप्रश्नो वृथाजल्पः स उच्यते ॥

" नाध्येतव्यं न वक्तव्यं न श्रोतव्यं कथंचन । एतैः सर्वैः सुनिष्पन्नो यतिर्भवति नेतरः "।

१० नाध्येतव्यमित्यादि कर्मकांडविषयम् ॥ 'उपनिषद्मावर्त्तयेत् ' इति श्रुतः ।

बृहस्पतिः-

"न तीर्थवासी नित्यं स्यान्नोपवासपरो यतिः। न चाध्यायनशीठः स्यान्न व्याख्यानपरो भवेत्"॥ अत्रिः—

" अहिंसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्या परिग्रहः। भावशुद्धिर्हरेर्भिक्तः संतोषः शौचमार्जवम् ॥

१५ " अस्तिक्यं ब्रह्मसंस्पर्शे स्वाध्यायः समद्शीनम् । अनौद्धत्यमदीनत्वं प्रसादः स्थैर्यमार्दवे ॥

" अस्नेहो गुरुश्रुषा श्रन्दा क्षांतिर्दमः शमः । उपेक्षा धेर्यमाधुर्ये तितिक्षा करुणा तथा ॥

" हीस्तथा ज्ञानविज्ञाने योगो लब्धाशनं धृतिः ॥

" स्नानं सुरार्चनं ध्यानं प्राणायामो हरिस्तुतिः । भिक्षाटनं जपः संध्या त्यागः कर्मफलस्य च ॥
" एष स्वधर्मो विख्यातो यतीनां नियतात्मनाम् ॥

्रः " निर्द्वद्दो नित्यसत्वस्थः सर्वत्र समदर्शनः । तुरीयः परमो हंसः साक्षान्नारायणो यतिः॥ " प्रपंचमित्वरुं यस्तु ज्ञानाग्रौ जुहुयायतिः । आत्मन्यग्रीन्समारोप्य सोऽग्निहोत्री न चेतरः॥

" आश्रमत्रयमुत्सृज्य प्राप्येव परमाश्रमस् । ततः संवत्सरस्यांते प्राप्य ज्ञानमनुत्तमम् ॥

" अनुज्ञाप्य गुरुं चैव चरेद्धि पृथिवीमिमाम् । संरक्षणार्थं जंतूनां रात्रावहिन संध्ययोः ॥

" शरीरत्याज्ययं चैवं समीक्ष्य वसुधां चरेत् " ॥

## २५ कण्वः-

" एकरात्रं वसेद्वामे नगरे पंचरात्रकम् । वर्षाभ्योऽन्यत्र वर्षासु मासांश्च चतुरो वसेत्"॥ चात्रमांस्यविधिः । मेधातिथिः—

"संरक्षणार्थं जंतूनां वसुधातलचारिणाम् । आषाढादीश्च चतुरो मासानां कार्तिकाद्यतिः॥ "धर्माढचे जलसंपन्ने ग्रामांते निवसेच्छाचिः"॥

3 व्यासः—"अविमुक्तेऽप्रविष्टानां विहारस्तु न विद्यते। न देहो भविता तत्र दृष्टं शास्त्रं पुरातनम्"॥ शांखः— " ऊर्ध्वं वार्षिकाभ्यां मासाभ्यां नैकस्थानवासी" इति । अशकौ पुनर्मासचतुष्टयमपि स्थातव्यम् । "न चिरमेकत्र वसेदन्यत्र वर्षाकालाच्छ्रावणाद्यश्चत्वारो मासा वार्षिकाः" ॥ इति समरणात् इति विज्ञानेश्वरः

विष्णु:-" ग्रामांते निर्जने देशे नित्यकालनिकेतनः । पर्यटेत्कीटवद्भृमिं वर्षास्वेकत्र संवसेत् ॥

"वृद्धानामातुराणां च भिक्षूणां संगवार्जिनाम् । ग्रामे वाऽथ पुरे वाऽपि वासो नैकत्र दुष्यिति"॥ आश्वलायनः—

" एकरात्रं वसेद्वामे नगरे पंचरात्रकम् । नदीतीर्थेषु पुण्येषु संवसेद्वावहं यतिः "॥ यमः—

" एकवासा अवासा वा एकदृष्टिरलोलुपः । आदूषयन्सतां मार्गं ध्यानसक्तो महीं चरेत् ॥ ५ " जलेजीवा स्थलेजीवा आकाशेजीवमालिनि । जीवमालाकुले लोके वर्षा त्वेकत्र संवसेत् " ॥ अत्रिः—

" शुचौ देशे तथा भिश्चः स्वधर्ममनुपालयन् । पर्यटेत सदा योगी वीक्षयन्वसुधातलम् ॥ " न रात्रौ न च मध्यान्हे संध्ययोर्नेव पर्यटेत् । न शून्ये न च दुर्गे वा प्राणवाधाकरे न च ॥ " यत्र प्रभुजीगन्नाथस्तत्र योगी वसेत्सदा । भिक्षार्थं प्रविशेद्धामं वासार्थं वा दिनत्रयम् ॥

" एकरात्रं वसेद्वामे पत्तने तु दिनत्रयम् । पुरे दिनद्वयं भिश्चर्नगरे पंचरात्रकम् ॥

" वर्षास्वेकत्र तिष्ठेत स्थाने पुण्ये जलावृते । आत्मवत्सर्वभूतानि पश्यिन्मश्चश्चरेन्महीम्॥ " अंघवत्कुब्जवचैव बिधरोन्मत्तमूकवत् ॥

" नामगोत्रादि चरणं देशं वासंश्रुतं कुलम् । वयोवृत्तं बलं शीलं ख्यापयन्न वसेद्यतिः"॥ अरुणी श्रुतिः— "वर्षासु ध्रुवशीलोऽष्टसु मासेषु एकाकी यतिश्चरेह्वावेवाचरेत्" इति ॥ ९०गीतमः ( ३१९०-१२; २० )—

" अनिचयो भिश्चरूर्ध्वरेता ध्रुवशीलो वर्षासु" इति "नद्दितीयामपर्तौ रात्रिं मामे वसेत्" इति । वर्षासु वर्षतोधुवशीलः स्यान्न देशांतरं गच्छेत् पत्तीं तद्दर्जीयत्वा ऋत्वंतरेषु यत्र ग्रामे एकरात्रि-मुषितं न तत्र द्वितीयां रात्रिं वसेत्प्रतिदिनं ग्रामाद्ग्रामं गच्छेदित्यर्थः। स एव- (२।१७-२४) "कौपिनाच्छादनार्थं वासो बिभुयात् । प्रहिणमेके निर्णिज्य नाविष्रयुक्तमौषधिवनस्पतीनामङ्ग- २० मुपाददीत वर्जयेत् बीजवधं समो भूतेषु हिंसानुग्रहयोरनारंभी " इति । प्रहिणं जीर्णतया अन्यै-स्त्यक्तम् निर्णिज्य प्रक्षाल्य बिभृयात् । कुतश्चित् न कौपीनाच्छादनार्थं प्रतिगृह्येति एके मन्यंते। औषाधिवनस्पतीनामंगफलपत्रायप्रवृत्तं ततः अप्रच्युतं न गृह्णीयात् । स्वयं शीर्णं तु गृह्णीया-द्वीजानि वीह्यादीनि तेषां वयं मुसलादिना अवघातं वर्जयेन कुर्यान कारयेच हिंसायामनुमहे च भूतेषु समः यो हिनस्ति योऽनुगृह्णाति तत्र समो निर्विकारः अनारंभी किंचिद्प्यारंभं २५ कुर्यात् ऐहलोकिकं पारलोकिकम् चेत्यर्थः । आपस्तंबोऽपि ( २।२१।१०-१७ )-" अनिम-रनिकेतस्याशर्मा अशरणो मुनिः स्वाध्याय एवोत्सृजमानोवाचं ग्रामे प्राणवृत्तिं प्रतिलभ्यानीहो-नामुत्रश्चरेत्तस्य मुक्तमाच्छाद्नं विहितं सर्वतः परिमोक्षमेके सत्याचते सुखदुःखे वेदानिमं लोकममुं च परित्यज्यात्मनात्मानमन्त्रिछेद्बुद्धेक्षेमप्रापणम् तच्छास्त्रेविंप्रतिषिद्धम् बुद्धे चेत्क्षेमप्रापणमिहैव न दुःसमुपलभेत एतेन परं व्याख्यातम् " इति ॥ अनिधः अभिकार्यारहित ३० इत्यर्थः । अनिकेतः स्म भूतवासस्थानरहितः । शर्मजन्यसुखं तदस्य नास्तीत्यशर्मा । कंचिद्पि शरणत्वेन न प्रपन्नः न वा कस्यचिच्छरणभूत इत्यशरणः। स्वाध्यायः प्रणवोपनिषज्जपः तत्रैव वाचं विसृजेद्न्यत्र मौनवतः । स्याद्यावता प्राणा धियंते सा प्राणवृत्तिः । अनीहो ना मुत्रः ऐहिकामुध्मिककर्मरहितः मुक्त अयोग्यतया परैरपि त्यक्तकामाच्छाद्नं कौपीना-च्छादनं वासः सर्वतः विधितः निषेधतश्चास्य परिमोक्षमेके बुवते । एतदेव प्रपंचयति ३५

संत्यावृते इति । सत्यं वक्तव्यमिति यो नियमः तं परित्यज्य तथा तत्र वक्तव्यमवृतं तद्धि सत्यात् विशिष्यते इत्यादिके विषये अन्ततं वक्तव्यामिति यो नियमः तं च परित्यज्य इमं लोकं ऐहलोकिकं कर्म अमं च पारलोकिकं च परित्यज्यात्मानमन्विच्छेत्। ज्ञानबलाबलं बलो-नानादृत्य विधिनिषेधानां स्वैरचारिणामेषां कित्राण तत्र हि बुद्धेक्षेमप्रापणम् " इति आत्मनि ५ बुद्धे अवगते सति तदेव ज्ञानं सर्वमशुभं प्रश्लान्य क्षेमं प्रापयति तदेतत् निराकरोति तच्छास्त्रे-विंप्रतिषिद्धं " क्रुध्यन्त न प्रतिकृध्येदाकृष्टः कुशलं वदेत् " इत्यादिभिर्यतेरंव कर्तव्यकर्मप्रति-पादनपरैर्मन्वादिवचनैर्विरुद्धम् । बुद्धे क्षेमप्रापणम् इत्येतच्च प्रत्यक्षविरुद्धिमत्याह । बुद्धे चेदिति इहैव शरीरे दुःसं नोपालभेत ज्ञानी तच्चैतद्स्ति नहि ज्ञानिनां मूर्घाभिषिकं मन्योक्षुद्रः-खमेव सोढं प्रभवति। तस्माच्छवणमनननिदिध्यानासनैः साक्षात्क्रतात्मास्वरूपः स्वाश्रमं प्रकृत्य

१० विहितानि कर्माणि कुर्वन् प्रतिषिद्धेषु कटाक्षमप्यनिक्षिपन्यतिर्मुच्येत इति ह्ररद्तेन व्याख्यातम् । याज्ञवल्क्यः (प्रा. ६५-६६)--

" नाश्रम: कारणं धर्मे क्रियमाणो भवेद्धि सः । अतो यदात्मनोऽपथ्यं परेषां न तदाचरेत् ॥ "सत्यमस्तेयमकोधो ही: शौचं धीर्धतिर्दमः । संयतेंद्रियता विद्या धर्मः सर्व उदाहृतः॥

" अवेक्ष्या गर्भवासाश्च कर्मजा गतयस्तथा । आधयो व्याधयः क्केशा जरा रूपविपर्ययः॥ (६३)

१५ "भवो जातिसहस्रेषु प्रियाप्रियविपर्ययः।ध्यानयोगेन संपर्श्यत्सूक्ष्म आत्मात्मनि स्थितः॥ (६४) " संनिक्रध्येंद्रियग्रामं रागद्वेषौ प्रहाय च । भयं हित्वा च भूतानाममृती भवती द्विजः"॥(६१) इति । आरुण्युपनिषदि—" ब्रह्मचर्यमहिंसा चापरिग्रहं च सत्यं च यत्नेन हि रक्षेत " इति। कामकोधलोभमोहदंभदर्पासुयाममताहंकारानृतादीनपि त्यजेदिति च। जाबालिः-"न भाषेत स्त्रियं कांचित्पूर्वदृष्टां न च स्मरेत्। कथां च वर्जयेत्तासां न पश्य लिखितामपि" ॥

२० विष्णुपुराणे ( ३।९।२५-२८)

" पुत्रद्रव्यकलत्रेषु त्यक्तस्नेहो नराधिष । चतुर्थमाश्रमं स्थानं गच्छेन्निर्धूतमत्सरः ॥ " वैवर्गिकांस्त्यजेत्सर्वानारम्भानवनीपते । मित्रादिषु समी मैत्रः समस्तेष्वेव जंतुषु ॥ "जरायुजांडजादीनां वाङ्मनःकायकर्मभिः। युक्तः कुर्वीत न द्रोहं सर्वसंगं च वर्जयेत्॥ "एकरात्रस्थितिर्ग्रामे पंचरात्रस्थितिः पुरे । तथा तिष्ठेचथा प्रीतिर्द्वेषो वा नास्य जायते ॥ २५ " कामं क्रोधं तथा दर्प लोभमोहादयश्च ये । तांस्तु दोषान्पारित्यज्य परिवाण्णिर्ममो भवेत् ॥ "मांसासृक्पूयविण्मूत्रस्नायुमज्जास्थिसंहतौ। देहे चेत्प्रीतिमान्मूढो नरके भविता हि सः"॥

" रागांधों हि जनः सर्वोन पश्यति हिताहितम् । रागं तस्मान्न कुर्वीत यदिच्छेदात्मनो हितम् ॥ " अपकारिणि कोपश्चेत्कोपे कोपः कथं न ते। धर्मार्थकाममोक्षाणां प्रसह्य परिपंथिनीम् । "क्षमातीर्थं तपस्तीर्थं तीर्थमिंद्रियनियहः। सर्वभूतद्यातीर्थं घ्यानं तीर्थमनुत्तम्। 3 0 "एतानि पंच तीर्थानि सप्तषष्ठानि सर्वदा । देहे तिष्ठंति सर्वत्र तेषु स्नानं समाचरेत । भगवद्गीतासु (६।२४-२६)

" संकल्पप्रभवान्कामांस्त्यक्त्या सर्वानशेषतः। मनसैवेदियग्रामं विनियम्य समं ततः।

"शनैः शनैरुपरमेद्रबुध्या धृतिगृहीतया । आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिद्पि चिंतयेत् ॥ "यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरम् । ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशं नयेत् ॥

24

"वृत्तिहीनं मनः कृत्वा क्षेत्रज्ञं परमात्मिन । एकीकृत्य विमुच्येत योगाऽयं मुख्य उच्यते" अत्रिः—

"स्नानं त्रिषवणं पात्रनियमाः स्युश्चिदंडिनास्। नेतत्परमहंसानां युक्तानामात्मदर्शिनास्॥ "मौनं योगासनं योगस्तितिक्षैकांतशीलता। निस्पृहत्त्वं समत्वं च सप्तैतान्येकदंडिनास्"॥

व्यासः—
"गुरुमूलाः क्रियाः सर्वा भुक्तिमुक्तिफलप्रदाः। तस्मात् सेव्यो गुरुनिंत्यं मुक्तचर्थं सुसमाहितैः।
"न कुर्यान्नियमारंभमनि मनिवेधवकं गुरुम्। छायाभूतोऽपरित्यागी नित्यमेव वसेत् गुरौ॥
"श्रद्धया परया युक्तः सदा द्वादशसंध्ययोः। दंढप्रणामान्कुर्वीत देवतागुरुसंनिधौ"॥
मन्वायुक्ता ब्रह्मचारीधर्मा गुरुशुश्रूषादयो यतिभिः कर्तव्याः।

" ब्रह्मचारिणो ये धर्मा गुरुशुश्रूषणाद्यः । तेऽपि सर्वे यतीनां स्युः " इति ॥ १ बह्वचपरिशिष्ट अतिदेशात् । ते च धर्माः ब्रह्मचर्यप्रकरणेऽभिहिताः । शंखः— "पर्यटनशीलः स्यादात्मज्ञानार्थे तद्वाप्योधिमेकस्थानरितस्तद्भ्यासपरो नैकत्र देशे मूत्रपुरीषाविति "॥ विष्णुः—

" वृद्धानामातुरणां च मिश्चणां संगवार्जिनास् । यामे वाऽथ पुरे वाऽपि वासो नैकत्र दुष्यति " ॥ परमहंसोपनिषदि—" सौवर्णादीनां न परिग्रहेचसमाद्भिश्चाहिरण्यं रसेन दृष्टं चेत् स त्रह्महा १५ भवेत् । यसमाद्भिश्चाहिरण्यं रसेन स्पृष्टं चेत्स पौल्कसो भवेत् । यसमाद्भिश्चाहिरण्यं रसेन ग्राह्यं चेत्स आत्महा भवेत्तस्माद्भिश्चाहिरण्यं रसेन दृष्टं न स्पृष्टं च न याह्यं च सर्वे कामा मनोगता व्यावर्तते । दुःस्नोद्भिग्नः सुखे निस्पृहस्त्यागो रागे सर्वत्र शुभाशुभयोरनिम्हनेहो न देष्टि न मोदं च सर्वे- षामिद्भियाणां गातिरुपरमते य आत्मन्येव वा स्थीयते यत्पूर्णानंदैकबोधस्तद्भह्माहमस्तीति कृत- कृत्यो भवित कृतकृत्यो भवित इति । अमृतविद्यूपनिषदि—

"मनो हि द्विविधं प्रोक्तं शुद्धं चाशुद्धमेव च । अशुद्धं कामसंकल्पं शुद्धं कामविवार्जितम् ॥ मन एव मनुष्याणां कारणं बंधमोक्षयोः । बंधाय विषयासक्तं मुक्त्ये निर्विषयं स्पृतम् "॥ इति । व्यासः—

" ग्रामांते वृक्षमूळे वा वने देवाळयेऽिं वा । नद्यास्तीरे पुण्यदेशे अग्निहोत्रगृहेऽिं वा ॥ "सुभुभे विजने देशे वसेज्जंतुविवर्जिते " ॥ अथ दिगम्बरळक्षणम् । आचार्यमाह स एव—

" न तस्य विद्यते कार्य न लिंगं वा विपश्चितः । निर्ममो निर्भयः शांतो निर्द्धदः पर्णभोजनः ॥ " नीवीकौपीनवासाः स्यान्नग्नो वा ध्यानतत्परः । एवं ज्ञानपरो योगी ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥

" हिंगे सत्यपि सल्वास्मिन्ज्ञानमेव हि कारणम् । न मोक्षायेह भूतानां लिंगमामो निरर्थकः ॥

" तस्माद्तिंगो धर्मज्ञो ब्रह्मवतमनुवतः । गूढधर्माश्रितो विद्वानज्ञातचरितं चरेत् ॥ " संदिग्धः सर्वभूतानां वर्णाश्रमविवर्जितः । अधवज्जडवचापि मूकवच्च महीं चरेत् ॥

"तं दृष्ट्वा शांतमनसं स्पृह्यंति दिवौकसः । छिंगाभावात्तु कैवल्यमिति ब्रह्मानुशासनम् "॥ कात्यायनः— " अञ्यक्तछिंगा अञ्यक्ताचारा अनुनमत्ता उन्मत्तवदाचरंतः शिखायज्ञोपनीत- त्रिदंडकमंडलुकपालानां च त्यागिनः श्रून्यागारा देवगृह्वासिनो न तेषां धर्मो नाधर्मो न सत्यं नापि चानृतम् । सर्वसहाः सर्वसमाः समलोष्ठाश्मकांचनाः । उपपनमात्राहाराश्चातुर्वण्यं ३५ भेक्षचर्या चरंत आत्मनं मोक्षयंतः " इति ।

२५-[स्मृ. मु. फ.]

#### व्यासः-

" अयाचितं यथालामं भोजनाच्छादनं भवेत् । परेच्छया च दिग्वासाः स्नानं कुर्यात्परेच्छया ॥ "स्वप्नेऽपि योगयुक्तः स्याज्जामतीव विशेषतः। ईहक्चेष्टः स्मृतः श्रेष्ठो विरिष्ठो ब्रह्मवादिनाम्॥ "येनकेनचिदाच्छन्नो येनकेनचिदाशितः। यत्रकचनशायी स्यात्तं देवा ब्राह्मणं विदुः"॥

भ याज्ञवल्क्यः ( आचारे ८ )— " अयं तु परमो धर्मो यद्योगेनात्मद्र्शनम् " इति । भागवते—

" स लिंगानाश्रमांस्त्यक्त्वा चरेद्विधिगोचरः । बुधो बालकवत्क्रीडेत् कुरालो जडवच्चरेत् ॥

" वदेदुन्मत्तविद्दान् गोचर्या नैगमश्चरेत् । यटच्छये।पपन्नान्नमद्याच्छ्रेष्ठमुतापरम् ॥

"तथासनस्तथाशय्यां यथा प्राप्तं भजेन्मुनिः । शौचमाचमनं स्नानं न तु चोदनया चरेत् ॥

" अन्यांश्च नियमान्ज्ञात्वा यथाहं लीलयेश्वरः " ॥ वासिष्ठे—

" धर्माधर्मों सुसं दुःसं तथा मरणजन्मनी । धिया येनेति संत्यक्तं महात्यागी स उच्यते ॥

" सर्वेच्छाः सकलां शंकाः सर्वेहाः सर्वनिश्चयाः। धिया येनं परित्यका महात्यागी स उच्यते॥

" यावती हरूयकलना सकलेयं विलोक्यते । सा येन सुष्ठु संत्यका महात्यागी स उच्यते ॥

"देहेऽहमिति या बुद्धिः सा संसारनिबंधिनी । न कदाचिदियं बुद्धिरादेयाऽत्र मुमुश्चणा ॥

५ " पदार्थमात्रतानिष्ठा सा संसारिनवंधिनी । न किंचिन्मात्रचिन्मात्रक्षपोऽस्मि गगनाद्णुः ॥
 " इति या शाश्वती बुद्धिः सा संसारिवमोचिनी "॥ मनः—

" शास्त्रसज्जनसंपिकैः प्रज्ञामादौ प्रवर्द्धयेत् । प्रथमा भूमिकैवोक्ता योगस्य न च योगिनः ॥

**" विचारणा द्वितीया स्यानृतीया संगनामिका । विलासिनी चतुर्थी स्याद्वासना विलया**त्मिका ॥

" विशुद्धचिन्मयानंद्रसपा भवति पंचमी । अर्थसुप्तप्रबुद्धाभो जीवनमुक्तोऽत्र तिष्ठति ॥

असंवेदनरूपा च षष्ठी भवति भूमिका । आनंदैकघनाकारा सुषुप्तिसहशी स्थितिः ॥

" तुर्यावस्थोपशांता च मुक्तिरेव हि केवलम् । समता स्वस्थता सौम्या सप्तमी भूमिका भवेत् ॥

" तुर्यातीता तु याऽवस्था परा निर्वाणरूपिणी । सप्तमी सा परिप्रोक्ता विषयत्यागजीविता ॥

" अंतः प्रत्याहृतिवशाच्चैत्यं चेति विभावितम् । मुक्त एव न संदेहो महासमतया तया ॥

" यद्भोगसुसदुः सांशैरपरामृष्टपूर्णधीः । आत्मारामो नरस्तिष्ठेत्तनमुक्तत्विमहोद्तिम् ॥

२५ " भावनां सर्वभावेभ्यः समुत्मुज्य समुत्थितः । हाहांकहीतिलः पूर्णो भाति भासेव भास्करः ॥

" कियमाणं कृतं कर्म कुलश्रीदेहरालम ैः । ज्ञानानिल समुद्भूता प्रोड्डीय कापि गच्छति ॥

" सवैंव हि कला जंतोरनभ्यासेन नश्यित । इयं ज्ञानकला त्वतः सकुज्ञाता विवर्धते ॥

" वृद्धिमेति बलादेव सुक्षेत्रव्युप्तशालिवत् । यावद्विषयभोगाशा जीवाख्या तावदात्मनः ॥

" अविवेकेन संपन्ना साऽप्याशाऽत्र न तु स्यतः । विवेकवशतो याता क्षयमाशा यदा तदा ॥

३° " आत्मा जीवत्वमुत्सुज्य ब्रह्मतामेत्य नाम यः । चिन्मात्रत्वं प्रयातस्य तीर्णमृत्योरचेतसः ॥

" यो भवेत्परमानंदः केनासावुपमीयते ॥

" प्रशांतशास्त्रार्थविचारचापलो निवृत्तनानारसकाव्यकौतुकः ॥

" निरस्तनिःशेषविकल्पविष्ठवः समः सुखं तिष्ठति शाश्वतात्मकः॥

" वर्णधर्माश्रमाचारशास्त्रयंत्रेण बोधितः । निर्गच्छति जगज्जालात्पंजरादिव केसरी ॥ ३५ " वाचामतीतविषयो विषयाशामयोज्झिताः । कामभ्युपगतः शोभां शरदीव नभस्थलाम् ॥

१ क्ष-येनेतिसंत्यकं ।

- " गंभीरश्च प्रसन्नश्च गिराविव महाहृदः। परानंदरसात् स्तब्धो रमते स्वात्मनात्मानि॥ " सर्वकर्मफलत्यागी नित्यतृप्तो निराश्रयः। न पुण्येन न पापेन नेतरेण विलिप्यते॥
- " स्फटिकं प्रतिविवेन यथा नायाति रंजनम् । तज्ज्ञः कर्मफलेनांतस्तथा नायाति रंजनम् ॥
  - " विहरन् जनतावृंदे देहकर्ता न पूजनैः। खेदाल्हादौ न जानाति प्रतिबिंबगतैरिव"॥ इति। अथ ज्ञानस्य मोक्षहेतुत्वम्—
- " तत्वमस्यादिवाक्यार्थे यज्जीवपरमात्मनोः । तदात्मविषयज्ञानं तादिदं मुक्तिसाधनम्" ॥ ज्ञानानमोक्ष इत्यत्र तैत्तिर्यक्श्रुतिः (आरण्यके ब्रह्मवल्याम्) । " ब्रह्मविदाप्नोति परम् । तदेषाभ्युक्ता । ब्रह्मणा विपश्चितेति " । कठवल्लयाम्—
  - " अशरीरं शरीरेष्वनवस्थेष्ववस्थितम्। महांतं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचिति ॥
  - " नाविरतो दुश्चरितासाशांतो नासमाहितः । नाशांतमानसो वापि प्रज्ञानेनैवमाप्नुयात् ॥ १०
  - " एके बहूनां यो विद्धाति कामन तमात्मस्थं येनुपर्यंति धीराः॥
  - " तेषां शांतिः शाश्वती नेतरेषाम"।

## मुडकोपनिषदि—

- " तमेवैकं जानथात्मानमन्या वाचो विमुंचथ । अमृतस्यैषसेतुरिति" ॥
- " भिद्यते हृदयग्रंथि। श्चित्रवन्ते सर्वसंश्याः । क्षीयंते चास्य कर्माणि तस्मिन्द्रष्टे परावरे ॥ १५
- " यथा नवः स्यंदमानाः समुद्रे संगच्छते नामरूपे विहाय।
- " तया विद्वानाम्ह्रपाद्विमुक्तः परात्परं पुरुषमुपौति दिव्यम् ॥
- " स यो ह वै तत् परं ब्रह्म वेद ब्रह्मीव भवति" इति ।

## अमृतविंदूपनिषांद्-

- " तदेव निष्फलं ब्रह्म निर्विकारं निरंजनम् । तद्वह्माहमिति ज्ञात्वा ब्रह्म संपद्यते ध्रुवम्" २० कैवल्यश्रुतौ---
  - " उमासहायं परमेश्वरं प्रभुं त्रिलोचनं नीलकंठं प्रशांतस्॥
  - " ध्यात्वा मुनिर्गच्छति भूतयोनिं समस्तसाक्षी तमसः परस्तात्॥
- " सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । संपर्यन्ब्रह्म परमं याति नान्येन हेतुना"॥ स्वास्त्रोपनिषदि—
- " शांतो दांत उपरतास्तितिश्चः समाहितो भूत्वा आत्मन्येवात्मानं पश्यति स सर्वस्यात्मा भवति"॥ श्चत्यंतरेऽपि—–
  - " आत्मानं चेद्विजानीयादयमस्मीति पूरुषः। किमिच्छन्कस्य कामाय शरीरमनुसंज्वरेत्॥
  - " अराब्द्मरपर्शमरूपमन्ययम् तथाऽरसं नित्यमगंधवच यत् ॥
- "अनायनंतं महतः परं ध्रुवं निचाय्य तं मृत्यमुखात्प्रमुच्यते । ज्ञानाभिः शुभाशुभे दहति" इति च । ३० मनुरपि ( ६।৩४)—
  - " सम्यग्दर्शनसंपन्नः कर्मभिर्न निवध्यते । दर्शनेन विहीनस्तु संसारं प्रतिपद्यते ॥
- "बीजान्यग्न्युपद्गधानि न रोहंति यथा पुनः । ज्ञानद्ग्धेस्तथा क्रेशैर्नात्मा संबध्यते तथा"॥ भगवद्गीतायाम् (४।३७)

90

"यथैघांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात्कुरुतेऽर्जुन । ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा"॥ अथ शौचविधिः । बहुचपरिशिष्टे—

" अंतर्धाय तृणेर्भूमिं शिरः प्रावृत्य वाससा । वाचं नियम्य यत्नेन निष्ठीवोच्छ्वासवर्जितः ॥

" कुर्यान्मूत्रपुरीषे तु शुचौ देशे समाहितः ॥

५ " उमे मूत्रपुरिषे तु दिवा कुर्यादुदङ्मुखः । रात्रौ तु दक्षिणे कुर्यादुमे संध्येऽथ वा दिवा ॥ " शतहस्तं परित्यज्य मूत्रं कुर्याज्जलाशयात् । शतद्वयं पुरीषे तु तीर्थे चैव चतुर्गुणम् " ॥ यमः—" उमे मूत्रपुरीषे तु पूर्वं गृह्णीत मृत्तिकाम् । पश्चादृह्णाति यो विष्रः सचैलो जलमाविशेत् ॥

" तीर्थे शौचं न कुर्वीत कुर्वीतोद्भृतवारिणाम "॥

पैठीनसिः—" अनुद्कमूत्रपुरीषकरणे सचैलस्नानम् " इति ।

शातातपः—" शुचिदेशातु संग्राह्या मृत्तिकाऽश्मादिवर्जिता " ॥ इति

" अपकृष्य च विष्मूत्रं काष्ठलोष्ठतृणादिना । उद्स्तवासा उत्तिष्ठेत् दृढविधृतमेहनः " ॥ याज्ञवल्क्यः ( आचारे-९ )—

" गृहीतिशिश्वश्चीत्थाय मृद्भिरभ्युद्धृतैर्जिठैः । गंधलेपक्षयकरं शौचं कुर्यादतंद्रितः "॥ जलपात्राभावे ट्यासः—

१५ " अरात्निमात्रं जलं त्यक्त्वा कुर्याच्छोचमनुद्धृतैः । पश्चात्तु शोचयेत्तीरमन्यथा त्वशुचिर्भवेत्" ॥ रात्निः अरात्निः । शातातपः—

" एका लिंगे करे तिस्रः सब्ये द्वे हस्तयोर्द्वयोः । मूत्रशौचं समाख्यातं शुक्के मूत्रविद्ष्यते ॥

" पंचापाने दशैकस्मिन्नुभयोः सप्त मृत्तिकाः । पुरीषशौचिनिर्दिष्टा देयास्तिस्रः पदद्वये ॥

" दातव्यमुद्रकं तावन्मृद्भावो यथा भवेत्। एतच्छौचं गृहस्थस्य द्विगुणं ब्रह्मचारिणः॥

२० "वानप्रस्थस्य त्रिगुणं यतीनां च चतुर्गुणं । मूत्रशौचं पुरस्कृत्य बृहच्छौचं समाचरेत्॥
"पश्चाच्च पादशौचं तु शौचविद्धिरुदाहृतस्। न्यूनाधिकं न कर्तव्यं शौचं शुद्धिमभीप्सिता"॥
'अधिकं नैव दुष्यतीति ' न्यायान्न्यूनं नकर्तव्यमित्यभिप्रायः॥
दक्षः—" यद्दिवा विहितं शौचं तद्धं निशि कीर्तितस्। तद्धंमातुरे प्रोक्तमातुरस्यार्धमध्वनि "॥
देवलः—

२५ " धर्म्य वै दक्षिणं हस्तमधःशौचेन योजयेत् । तथैव वामहस्तेन नाभेरूर्ध्वं न शोधयेत्" ॥ इति । " किशौचं ततः कुर्यान्मूत्रादिस्पर्शशंकया । धृत्वा च धौतं कौपीनं गंडूषान्द्वादशाचरेत् ॥ " आचम्य प्रयतो भूत्वा प्राणायामान्षडाचरेत्"॥

अथ दन्तधावनम् । वृद्धशातातपः—

" मुखे पर्युषिते नित्यं भवत्यप्रयतो नरः । तस्मात्सर्वप्रयत्नेन कुर्योद्दे दंतधावनम् " ॥

३० विष्णु:-—

" कंटकीक्षीरवृक्षोत्थं द्वाद्शांगुलमवणम् । कानिष्ठिकायवत् स्थूलं कूचीयं समपर्वकम् ॥

" सत्वचं दंतकाष्टं स्यात्तद्रग्रेण प्रधावयेत् । प्राङ्मुखश्चोपविष्टस्तु भक्षयेद्वाग्यतो नरः ॥

" प्रक्षाल्य च शुचौ देशे दंतधावनमुत्सृजेत् ॥

" अलाभे दंतकाष्ठस्य प्रतिषिद्धदिने तथा । अपां द्वाद्शगंद्र्षेर्पुससुद्धिभीविष्यति"॥

३५ ट्यासः-"चतस्रो घटिकाः प्रातर्रुणोद्य इष्यते। यतीनां स्नानकालोऽयं गंगाम्भः सद्दशः स्मृतः॥

" प्रातमेध्यान्हयोः स्नानं वानप्रस्थगृहस्थयोः । यतीनां त्रिषवणस्नानमेकं तु ब्रह्मचारिणः "॥ स्कांदे---

" अयमेव परो धर्मस्त्विद्मेव परं तपः । इद्मेव परं तीर्थं विष्णुपादांबु यः पिबेत् ॥

" स चैवावभृथस्नातः स च गंगाजलाष्ट्रतः । विष्णुपादोदकं कृत्वा शंखे यः स्नाति मानवः ॥

" यतिपादोद्कं राजन्हन्ति पापं पुराकृतम् । सप्तजन्मार्जितं सम्यक् श्रद्धया शिरसा धृतम् ॥ ५ " गुरूपदिष्टमार्गेण स्नानं कुर्योद्यथाविधि " ॥

अत्र संप्रदायिवदः दंडं दक्षिणकरे गृहीत्वा वामांसे वस्त्रं कृत्वा गुरोर्दक्षिणभागे स्थित्वा गुरुमभिवंच जलाशयं गत्वा शुचिदेशे कमंडलुमपसंस्थाप्य विष्णुं जले स्मरेत्

"ततो दंडस्य मूलेन तथाऽभेण स्पृशेज्जलम्। कुर्याज्जलस्य च दिशां देवानां वंदनं कमात्॥

" ततो गुरूणां ज्येष्ठानां यतीनां वंदनं तथा। ततः संस्थापयेहंडमूर्ध्वागं जलमध्यतः॥ १०

" अथवा शुचिवस्त्रादौ स्थापयेत्पागुद्ङ्मुसम् । ततो मृदं समादाय प्रक्षाल्य विभजेत् त्रिधा ॥

" तत एकेन भागेन पाद्शौचं समाचरेत्। आचम्यान्येन भागेन कटिशौचं समाचरेत्॥

" जलांतस्तिसृभिर्मृद्भिः कटिं प्रक्षालयेत्ततः । कौपीनं तिसृभिर्मृद्भिः पुटं प्रत्येकमेव तु ॥ " आचम्य विधिना पश्चात्प्राणायामत्रयं चरेत् । ततस्तु क्षालयेत्सम्यक् मृज्जलाभ्यां कमंडलुम् ॥

" वामहस्तस्य पृष्ठे तु संस्थाप्य स्नानमृत्तिकाम् । दंडं कंमडलुं चैव स्पृष्ट्वाऽऽचामेयथाविधि ॥ १५

" दक्षिणोरौ स्नानमृदं संस्थाप्य विभजेत्त्रिधा । चुलुके जलमादाय तद्दामेन पिधाय च॥

" प्रणवेन द्विषड्वारमाभिमंत्र्य च तेन ताम । संप्रोक्ष्य प्रणवेनैव द्विषट्वेनाभिमंत्रयेत् ॥

" ततः प्रथमभागात्तु गृहीत्वा स्वल्पिका मृद्म् । करावालिप्य सूर्याय प्रदर्श्य क्षालयेत्करौ ॥

" पुनः किंचित्समादाय हस्तयोरुपलिप्य च । सूर्यीय च प्रदृश्यींध्वी मुखं कक्षं विलेपयेत्॥

" जलेनाधोमुखं कक्षे समालिप्य जलं स्पृशेत्। एवं वारत्रयं कुर्यात् कक्षयोरुपलेपनम्॥ २०

" द्वितीयां किंचिदादाय हस्तयोरुपलिप्य च । सूर्याय तु दर्शयित्वा लिंपेत्कालभुजो हृदि॥

" जलं स्पृशेत्ततश्चैव किंचिदादाय मृतिकाम् । ह्रदमारभ्य चा नाभेरालिप्य सलिलं स्पृशेत्॥

" पुनर्श्वेवं समादाय पृष्ठमारभ्य लेपयेत् । आ पादानु जलं स्पृष्ट्वा दक्षिणेन करेण तु ॥

" वृतीयं भागमादाय वामेनोरुं विशोधयेत् । ' यस्य प्रसादात् ' इत्यादिमंज्येण त्रिर्गुरुं नमेत् ॥

" प्रवाहाभिमुखो नद्यामन्यत्र रविसंमुखः। त्रिनिंमज्ज मृदं स्कंधे संस्थाप्य प्रागुदङ्मुखः॥ २५

" तथैव द्विस्त्रिराचम्य प्राणान प्रोक्ष्याभिमंज्य च । मृत्तिकां पूर्वदत्तां च स्कंधादादाय हस्तयोः॥

" उपलिप्य ललाटं च बाहुं हृद्यमेव च । एवं वारत्रयः कृत्वा गृहीत्वा शेषमृत्तिकाम् ॥

" प्रणवेनाप आलोडच कुर्यात्षड्वारमज्जनम् । द्विराचम्य त्रिराचम्य प्राणानष्टोत्तरं शतम् ॥

" जिपत्वा प्रणवं ब्रह्म चिंतयत् स्नानमाचरेत् । नाम्नां तु केशवादीनामेकैकं नाम संस्मरन् ॥

" मंङ्क्त्वा द्वादशवारं तु शिरोवदनबाहुषु । हृदयेषु निषिंचेतु तिस्रः शंसाख्यमुद्रया ॥ ३०

" गुरुपादोदकं सिंचेच्छिर आदौ तु पूर्ववत् । ततस्तु त्रिः पिबेदेवं विष्णोः पादोदकेन च॥

" ततः प्रक्षाल्य कौपीनं निपीड्य परिधाय च । ऊरू प्रक्षाल्य मृत्तोयैईस्तौ प्रक्षालयेनमृद्ा ॥

" एकपादं स्थलं कुत्वा द्विराचम्य यथाविधि । प्राणायामत्रयं कृत्वा द्विषड्वाराभिमंत्रितैः ॥

298 विष्णुपूजाकमः। " जहै: संप्रोक्ष्य वस्त्रादिनांगवस्त्रेण मार्जयत् । कौपीनसहितं दोरमादौ बध्नीत वाग्यतः ॥ " कौपीनमंगवस्त्रं च जहैरासिच्य निक्षिपेत् । कौपीने मुज्जहे क्षिप्त्वा पादौ प्रक्षाहयेन्मृदा ॥ " तत आचम्य विधिवत्प्राणायामान्षडाचरेत् । अज्ञानक्वतिहंसादिप्रत्यवायनिवृत्तये ॥ " पुंड्रं घृत्वा ततः प्राणानायम्य न्यासपूर्वकम् । प्रणवार्थानुसंघानं पंचीकरणपूर्वकम् ॥ " प्रणवं तु जपेद्षशतमष्टोत्तरं तु वा । सहस्रं वा लिखेदप्सु पद्ममष्टदलं तथा ॥ " संचिंत्य सगुणं विष्णुं तत्र पंचोपचारतः । संपूज्य तर्पयेत्तत्र नीरेणाष्टोत्तरं शतम् ॥ " ततो दक्षिणहस्तस्थं तोयं द्वादशवारतः। अभिमंत्र्य शिरः प्रोक्ष्य तथाऽन्यदभिमांत्रितम्॥ " जलं पिबेदथाचम्य दोरं प्रक्षालयेनमृदा । कर्णयोस्तच्च संस्थाप्य कौपीनं क्षालयेनमृदा ॥ " आचम्य दंडमूले तु प्रणवेनाथ तर्पयेत् । द्विषड्वारं तथाऽपे तु तर्पयित्वा समुत्थितः ॥ " मूलाग्राभ्यां तु दंहस्य जलं स्पृष्ट्वा गुरुं नमेत् । कुत्वाऽभिषेकं देवस्य ततो यायान्मठं प्रति ॥ गुर्वादिवन्दनं कृत्वा दंडं नभिस धारयेत् । प्रक्षाल्य पादावाचम्य देवपूजां प्रकल्पयेत्॥ " गुरूपदिष्टमार्गेण न्यासध्यानादिपूर्वकम् "॥ " स्वयं पतिततुलसीपत्रायेः स्वयमाहृतैः । पूजयेन्मोक्षदं विष्णुं ज्ञानदं च महेश्वरम् "॥ विष्णुपूजाकमः । तथा च शौनकः-" ज्ञानं महेश्वरादिच्छेन्मोक्षमिच्छेज्जनार्दनात् । प्रणम्य दंडवद्भूमौ नमस्कारेण चार्चयेत्"॥ 94 कात्यायनः—" त्रिकालमेककालं वा पूजयेत्पुरुषोत्तमम् "॥ व्यासः—" अन्यानीतैश्च कुसुमैरर्चयेज्जगदीश्वरम् ॥ " पकं च तुरुसीपत्रं पुष्पं पर्युषितं च यत् । आनीय तत्प्रयत्नेन पूजयेज्जगदीश्वरम् ॥ "भावपृष्पैर्यजेद्योगी ब्राह्मैर्वा श्रद्धया शिवस् । विष्णोः पादोद्कं जुष्टं नैवेद्यस्य च भक्षणस्॥ " निर्माल्यधारणं चैव महापातकनाशनम् ॥ 20 " यः पूजयेद्धरिं चक्रे सालगामसमुद्भवे । राजसूयसहस्रोण तेनेष्टं प्रतिवासरम् ॥ "विना तींथैविंना दानैविंना यज्ञैविंना मतिस्। मुक्तिं याति नरोऽवर्यं सालग्रामारीलार्चन।त्॥

"यजेदामरणं लिंगं विरक्तः परमेश्वरम् । अग्रौ क्रियावतामप्सु व्योम्नि सूर्ये मनीषिणम् ॥

" काष्ठादिष्वेव मूर्साणां हृदि लिंगेषु योगिनाम्। जपमालां गृहीत्वा तु प्रणवार्थमनुस्मरन्॥ " जपेद्वादशसाहस्रं प्रणवस्य प्रयत्नतः। सहस्रं श्रवणार्थी तु योगाभ्यासी शतं जपेत्॥

" निर्विकल्पसमाधिस्थो न जपेत्किंचिदद्वयात् " ॥

24

बोधायनः — " वृक्षमूलिको भवेत्संन्यासी " इति । वृक्षो वेदः । तस्य मूलं प्रणवः । प्रणवात्मको वेदः प्रणवं ध्यायन् ब्रह्मभूयाय कल्पते " इति । व्यासः —

"वेदो वृक्षस्तथा मूळं प्रणवो यस्य सोऽस्ति सः। वृक्षमूळो यतिः प्रोक्तस्त्यक्तवेदोऽपरिग्रहः॥
" अभ्यसेत्सततं वेदं प्रणवाख्यं सनातनम्। आध्यात्मिकं च सततं वेदांताभिहितं च यत्॥
" यद्यनुत्पन्नविज्ञानो विरक्तः प्रीतिसंयुतः। यावज्जीवं जपेयुक्तः प्रणवं ब्रह्मणो वपुः "॥
मनुः ( १२।९२ )—" आत्मज्ञाने हामे च स्याद्देदाभ्यासे च यत्नवान् "।

अत्र वेदाभ्यासः प्रणवाभ्यासः श्रूयते—

" आत्मानमराणिं कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिम् । ध्याननिर्मननाभ्यासात्पाशं दहति पंडितः ॥

ओमितिब्रह्म ओमितीद् सर्वं। एतद्क्षरं परं ब्रह्म अस्य पादाश्चत्वारो वेदाः। चतुष्पादिद्मक्षरं परं ब्रह्म।

" सर्वे वेदा यत्पदमामनंति तपांसि सर्वाणि च यद्वदंति ।

" यदिच्छंतो ब्रह्मचर्यं चरंति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि "।

" ओमित्येतदालंबनं श्रेष्ठमेतदालंबनं परम् । एतदालंबनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते ॥ ५

" यस्तु द्वादशसाहस्रं नित्यं प्रणवमभ्यसेत् । तस्य द्वादशभिर्मासैः परं ब्रह्म प्रकाशते ॥

" श्रवणान्मननाच्चेव निदिध्यासनतस्तथा । आराध्यं सर्वथा ब्रह्म पुरुषेण हितैषिणा ॥

" ब्रह्मचर्यममानित्वमहिंसा सत्यमार्जवम् । वेदांतश्रवणं ध्यानं भिक्षोः कर्माणि नित्यशः॥

" त्वंपदार्थविवेकाय संन्यासः सर्वकर्मणाम् । श्रुत्या विधीयते यस्मात्तत्त्यागी पतितो भवेत् "॥ संवर्तः—

" योगाभ्यासपरो नित्यमात्मिविद्यापरायणः। स ह्याश्रमैर्विजिज्ञास्यः समस्तैरेवमेव तु ॥ " द्रष्टव्यस्त्वथ मंतव्यः श्रोतव्यश्च द्विजातिभिः। श्रवणादिक्रिया तावत्कर्तव्येह प्रयत्नतः॥

" यावयथोक्तविज्ञानमाविर्भवति भास्वरम् " इति । पुराणे—

" दिने दिने तु वेदांतश्रवणाद्धिकसंयुतात् । गुरुशुश्रूषया लन्धात्कुल्लाशीति फलं लभेत् ॥

"वेदांतश्रवणादेव नरुयत्येवोपपातकम् । तथा पातकसंघाश्च नित्यं वेदांतसेवनात्"॥ इति । द्यासः- "काम एव मनुष्याणां विरोधो ब्रह्मबोधने ॥

"तस्मात्कामं त्यजन् धीरो ज्ञानमाप्नोति मोक्षद्य। ज्ञानमुत्पचते पुंसां क्षयात्वापस्य कर्मणः"॥ इति। अथ भिक्षाचर्या । तत्र मनुः (६।५५-५७)—

" एककालं चरेद्भैक्षं न प्रसज्येत विस्तरे। भैक्षप्रसको भिक्षुहिं विषयेऽतीव सज्जित॥

" विधूमे सन्नमुस् वे ब्यंगारे मुक्तवज्जने । वृते शरावसंपाते मिक्षां नित्यं यतिश्चरेत् ॥ ३० अलाभे न विषादी स्यात् लाभे चैव न हर्षयेत् । प्राणयात्रिकमात्रः स्यान्मात्रासंगाद्विनिर्गतः" ॥ उद्रपूर्णावधिः मात्रा । तत्र संगो मात्रासंगः ततो निवृत्त इत्यर्थः । स एव (६।५८-६०)-

" अभिपूजितलाभांश्च जुगुप्सेतैव सर्वशः । अभिपूजितलाभैस्तु यतिर्मुक्तोऽपि बध्यते " ॥ मुक्तः असकः । अभिपूजितलाभः आत्मने परैरतिबहुमानपूर्वकं यद्दीयते तद्दभिपूजितं तस्य लाभः प्राप्तिः । तद्भोज्यम् । तस्मिन्भुके किचद्नभिपूजितग्रहणे वैमनस्यं स्यात् । अथवा अभि- २५ पूजिताः धनादिना प्रतीताः । तैर्द्तमिपि न भोक्तव्यम्—

" अल्पान्नाभ्यवहारेण रहस्थानासनेन च । ह्रीयमाणानि विषयैरिंद्रयाणि निवर्तयेत् ॥

"इंद्रियाणां निरोधेन रागद्देषक्षयेण च । अहिंसया च भूतानाममृतत्वाय कल्पते ॥ "न चोत्पातनिमित्ताभ्यां न नक्षत्रांगविद्यया। नानुशासनवादाभ्यां भिक्षां लिप्सेत किंहिचत्"॥(५०)

उत्पातो भूकंपादिः । निमित्तं अधरस्पन्दादिः । नक्षत्राविद्या ज्योतिःशास्त्रम् । अंगविद्या ३०

चिकित्सा । अनुशासनं शिष्यपरिग्रहः । वाद्स्तर्कः । स एव (६।५१)

" न नामगोर्गाराणीर्वा वर्गोभिगा वा अवितः । आकीर्गा भिष्ठकैर्वा उत्योग्गरम्पमंवजेत" ॥ इति ।

" न तापस्यैर्बाह्मणैर्वा वयोभिरिप वा श्वभिः। आकीर्ण भिश्चकैर्वाऽन्यैरगारमुपसंत्रजेत्"॥ इति । याज्ञवल्क्यः ( प्रा. ५९ )—

" अप्रमत्तश्चरेद्भैक्षं सायान्हेऽनभिलक्षितः । रहितैर्भिक्षुकैर्पामे यात्रामात्रमलोलुपः " ॥ अनभिलक्षितः ज्योतिःशास्त्रादिज्ञानेनाचिन्हितः । दयासः—

" प्राणयात्रानिमित्तं च व्यंगारे भुक्तवर्जिते । काले प्रशस्तवर्णानां भिक्षार्थं पर्यटेद्गृहान् ॥

" भैक्षेण वर्तयेशित्यं नैकान्नाद्यी वै कचित्।

५ "यस्तु मोहेन वाऽऽलस्यादेकानादी भवेद्यतिः। न तस्य निष्कृतिः काचित् धर्मशास्त्रेषु कुत्रचित्। " एकान्नं वर्जयेन्नित्यं कामं क्रोधं प्रतिग्रहम्॥

" सप्तागारं चरेद्भैक्षमलाभे तु पुनश्चरेत्। गोदोहमात्रं तिष्ठेतु कालं भिक्षुरयोमुखः "॥

हारीतः:-

" सायंकाले तु विप्राणां गृहाण्यभ्यवपय तु । स्थित्यर्थमात्मनो नित्यं भिक्षाटनमथाचरेत् "।

• बोधायनः—( ध. सू. २।१०।४२,४४,५० ) " ब्राह्मणानां शालीनयायावराणामपवृत्ते वैश्वदेवे
भिक्षां लिप्सेत । गोदोहमात्रमाकांक्षेदद्भिः संस्पृश्योषधवत्प्राश्चीयात् ।

" अयाचितमसंक्छतमुपपन्नं यद्दछया। आहारमात्रं भुंजीत केवलं प्राणयात्रिकम्"॥ (५२) इति ।

अथाप्युदाहरंति ।

"अष्टौ ग्रासा मुनेर्भक्ष्याः षोडशारण्यवासिनः । द्वात्रिंशतं गृहस्थास्यापरिमितं ब्रह्मचारिणः ॥

१५ "भेक्षं वा सर्ववर्णेभ्य एकान्नं वा द्विजातिषु । अपि वा सर्ववर्णेभ्यो न चैकान्नं द्विजातिषु"॥ इति । स एव ( ५४ )

" ऊर्ध्व नाभेरघोनाभेः परिघायैकमंबरम् । द्वितीयमुत्तरं वासः पात्री दंडे च वाग्यतः ॥

" सब्येनादाय पात्रं तु त्रिदंडं दक्षिणे करे । योऽसौ विष्ण्वाख्य आदित्यः पुरुषोत्तरवस्थितः ॥ " सोयं नारायणो देव इति ध्यात्वा प्रणम्य तम् । ततो ग्रामं वजेन्मंदं युगामात्रीवलोककः॥

२० " ध्यायन्हरिं च तच्चित्त इमं मंत्रमुद्रीरयेत्॥

" विष्णुस्तिर्यगधोर्ध्वं मे वैकुंठो विदिशं दिशम् । पातु मां सर्वतो रामोधन्वी चक्री च केशवः ॥ " प्राणयात्रिकमत्रं तु भिक्षेत विगतस्पृहः।गोदोहमात्रं तिष्ठेच्च वाग्यतोऽधोमुलस्तथा"॥

स्मृतिरत्ने-

" स्नात्वा ज्ञाचिः ज्ञाचौ देशे कृतजप्यः समाहितः। भिक्षार्थं प्रविशेद्गामे यतिम्लैंच्छकुलान्यपि ॥ २५ " एकान्नं तु न भुंजीत बृहस्पतिसमोऽपि सन्। मेध्यं भैक्षं चरेन्नित्यं सायान्हे वाग्यतः ज्ञाचिः"॥ माधुकरभेदाः । उज्ञानाः—

" माधुकरमसंक्रुतं प्राक्पणीतमयाचितम् । तात्कालिकोपपन्नं च भैक्षं पंचविधं स्मृतम् ॥

" मनः संकल्परहितानगृहान्त्रिः सप्त पंच वा । मधुबद्दाहरणं यतु माधूकरमिति स्मृतम् ॥

" शयनोत्थापनात्प्राग्यत् प्रार्थितं भक्तिसंयुतेः।तत्प्राक्प्रणीतमित्याह भगवानुशना मुनिः॥

"भिक्षाटनसमुद्योगात्प्राक्केनापि निमंत्रितम्। अयाचितं तु तद्भैक्ष्यं भोक्तव्यं मनुरब्रवीत्॥ " उपस्थाने च यत्प्रोक्तं भिक्षार्थं बाह्मणेन हि । तात्कालिकमिति ख्यातं तद्दत्तव्यं मुमुक्षुणा॥

" सिद्धमन्नं भक्तजनैरानीतं यन्मठं प्रति । उपपन्नं तदित्याहुर्मुनयो मोक्षकाङ्क्षिणः " ॥

" भिक्षाः पश्चविधा ह्येताः सोमपानसमाः स्मृताः " । **पितामहः**—

" अयाचितमसंक्रुतमुपपन्नं यद्दच्छयः । जोषयीत सदाभिज्यं ग्रासमागतमस्पृहः " ॥

३५ कतुः-

१ क्ष-युगामत्राविलोककः ।

24

"संप्रार्थितमुपस्थानाद्संक्लप्तमयाचितम् । तत्सदैकान्नमापद्याद्भैक्षान्माधूकराद्वरम् ॥ " अयाचितं यथालामं भोजनाच्छाद्नं भवेत् । निमंत्रितोऽथवाऽश्वीयात्स्वगुणं न प्रकाशयेत्"॥ पराशरः—

"यतीनामातुराणां तु वृद्धानां दीर्घरोगिणाम्।एकान्ने नैव दोषोस्ति एकस्यैव दिनेदिने ॥
"सुजीणोंऽति कृशो रोगी दशांतो विकर्लेद्रियः। पुत्रमित्रगुरुश्रातृपत्नीभ्यो भैक्षमाहरेत् ॥ ५
"नापोमूत्रपुरीषाभ्यां नाभिर्दहनकर्मणा। न वायुस्पर्शदोषेण नान्नदोषेण मस्करी "॥
विसिष्ठः—" सप्तागाराण्यसंकल्पितानि चरेद्भैश्यम् " इति ॥ संवर्तः—
"अष्टौ भिक्षाः समादाय स मुनिः सप्त पंच वा। अद्भिः प्रक्षाल्य ताः सर्वास्ततोऽश्वीयाच्च वाग्यतः"॥
इति । यत्पुनर्वसिष्ठवचनम् (१०।२४)—"ब्राह्मणकुले यद्वभेत तद्धंजीत सायंग्रातमीसवर्जितम्"
इति तदशक्तविषयम्। ' एककालं चरेद्भैश्यम् ' इतिमन्वादिस्मरणात् ॥

"यश्चरेत्सर्ववर्णेषु भेक्ष्यमभ्यवहारकः। न स किंचिदुपाश्चीयात् यावद्भेक्ष्यमिति स्थितिः"॥ काठकबाह्मणे—" चतुर्वर्णेषु भेक्ष्यचर्यं चरेत् पाणिपात्रेणाशनं कुर्यादौषधवत्प्राश्चीयात्प्राणधार-णार्थं यथा मेदोवृद्धिर्न जायते" इति ॥ मेत्रावरुणिश्चातिः—"भिक्षार्थं ग्रामंप्रविशेदा सायं प्रदिक्षिणेनाविकित्सन्सार्ववर्ण्यं भेक्षाचरणमभिशस्तपिततवर्जम् " इति । आरुणीश्चातिः—" यतयो १५ भिक्षार्थं ग्रामं प्रविशंति पाणिपात्रमुद्रपात्रं वा ओं हि ॐ हि ॐ हि एतदुपनिषदं विन्यसे-दिद्वान्य एवं वेद औषधवदश्चनमाचरेत्" इति ॥ पराशरः—

" ग्रामैकरात्रवासिनो नगरतीर्थावसयेयुः पंचरात्रवासिनं उद्शादिपात्रिण अभिशस्तपतित-वर्जं चातुर्वण्ये भैक्ष्यं चरंतः आत्मत्वेनावतिष्ठंत " इति ॥ सर्ववर्णेषु भैक्षचरणमापद्विषयम् । यदाह बोधायनः—

" ब्राह्मणक्षात्रियविशां मेध्यानामन्नमाहरेत् । असंभवे तु पूर्वस्या आददीतोत्तरोत्तरम् ॥

" सर्वेषामप्यभावे तु भक्तद्वयमनञ्जता । भैक्षं शूद्राद्िष श्राह्यं रक्ष्याः प्राणा विजानता "॥ विस्थि। दिश्याः ) " ब्राह्मणकुले यहभते तत् भुंजीत " इति । मैत्रावरणीश्रातः— " त्रिषु वर्णेष्वेकागारं भैक्ष्यमश्रीयान्माधूकरी वो " इति कलौ सर्ववर्णभैक्षाचरणनिषधः । आपदि सर्ववर्णेषु भैक्ष्यचरणमपि कलौ निषिद्धम् ।

"यतेस्तु सर्ववर्णेषु न भिक्षाचरणं कलो " इति स्मरणात् ॥ गौतमः— " हिवः प्राज्ञ्य यथाऽऽचम्य निराहारो भवेद्गृही । प्राज्ञ्याचम्य तथा भिक्षुनिराहारो गृहे गृहे ॥ "पात्रमस्य भवेत्पाणिस्तेन नित्यं गृहानटेत् " ॥ गुंडकोपनिषदि—" पाणिपात्रमुद्रपात्र वा गेहे गेहे विशेत् कवलमात्रेण नापरं गृह्णीयात्पदे पदे भुंजन् गच्छेत्कुलान्कुलेषु सर्वाशी " इति । उद्रपात्रस्वरूपं दर्शितं यतिधर्मसमुच्चये

" आस्येन तु यदाहारं गोवन्मृगयते मुनिः" इति ॥ शौनकः— " पाणिपात्रं चरन्योगी नासकृद्भैक्षमाचरेत् । तिष्ठन् भुंजन् चरन्भुंजन्मध्ये नाचमनं तथा " ॥ गोमुखप्रतिकरपात्रवृत्येत्थं समाकान्तमनुपानहो । सर्वदोपानहो भिश्चर्न त्यजेरशको पात्रांतरेण

भिक्षाचरणमाह विष्णुः— २६-[ स्मृ. मृ. फ. ]

- " संस्कृत्य प्रणवेनाथ भिक्षापात्रं यथाविधि । भास्कराभिमुस्रो भूत्वा संस्मरन्मनसा हरिम् ॥ " सन्येनादाय पात्रं तु दण्डं वै दक्षिणेन तु " ॥ कण्वः—
  - " नमस्कृत्य तथाऽऽदित्यं समाकामन्नुपानहो । सर्वदौपानहो भिक्कृर्न त्यजेतु कदाचन ॥ " उद्पात्रं च भिक्षा च दूष्येद्दत उपानहो " ॥
- प बोधायनः—"भिक्षापात्रविशुध्यर्थमुपमुच्याप्युपानहो । ततो ग्रामं वजेन्मंदं युगमात्रावलोककः"॥ अत्रि:—" अनित्यं वै वृजेद्गेहं नित्यं गेहं विवर्जयेत् । अनावृते विशेद्वारि गेहे नैवावृते वजेत् ॥ " न विश्वेद्वाररंभ्रेण भिक्षां लिप्सेत्कचिवतिः । न कुर्याद्वै कचिद् घोषं न द्वारं ताडयेत्कचित् ॥
  - " नैव सञ्यापसञ्येन भिक्षाकाले वजेहृहान् । अनियातिक्रमे योगी प्राणायामशतं जपेत् ॥
    - " अदृष्टापतितं साधुं यतिर्यः परिवर्जयेत् । स तस्य बुकृतं दत्वा दुष्कृतं प्रतिपद्यते ॥
- ९० "तथैव च गृहस्थस्य निराशो भिक्षुको गतः । हुतं दत्तं तपोधीतं सर्वमादाय गच्छाति ॥ "असंस्कृता तु या कन्या उद्क्या चोदितातु या । तया दत्तं न गृह्णीयात्भाण्यंगेनायसेन वा''॥ शौनकः—
  - "पीडियत्वा य आत्मानं भिक्षां चेत्संप्रयच्छति । सा भिक्षा हिंसिता ज्ञेया नाद्यात्तादृशीं यतिः"॥ अत्रिः—
- १५ " हितं मितं सदाऽश्रीयायत्मुखेनैव जीर्यति । धातुः प्रकुप्यते येन तद्त्रं वर्जयेयातिः ॥
  - " उद्क्या चोदितं चान्नं द्विजानां शूद्रचोदितम् । प्राण्यंगे वायसे कूपं तद्नं वर्जयेयतिः ॥
  - " पित्रर्थं कल्पितं पूर्वमन्नं देवादिकारणात् । वर्जयेत्तादृशीं भिक्षां परवाधाकरीं तथा " ॥

### बोधायनः--

- " भिक्षां न द्युः पंचाहं सप्ताहं वा कदाचन । यस्मिन्ग्रहे जना मौरूर्यात्त्यजेचांडाठवेइमवत् ॥
- २० " एकत्र लोभाद्यो भिक्षुः पात्रपूरणाभिच्छति । दाता स्वर्गमवाप्नोति भोका भुंजीत किल्मिषम् ॥
  - " या तु पर्युषिता भिक्षा नैवेद्ये कल्पिता तु या। तामभोज्यां विजानीयाद्दाता तु नरकं वजेत् ॥
  - " आयसेन तु पात्रेण यदन्नमुपदीयते । भोक्ता विष्ठासमं मुंके दाता तु नरकं वजेत्॥
  - " स्वयमाहृतपर्णेषु स्वयं शीर्णेषु वा पुनः । भुंजीत न वटाश्वत्थकरंजानां च पर्णके ॥
  - " कुंभितिन्दुकयोर्वाऽपि कोविदारार्कयोस्तथा। आपचपि न कांस्ये तु मलाशी कांस्यभोजनः॥
- २५ " सौवर्णे राजते ताम्रमये वा त्रपुसीसयोः " ॥

## भिक्षापात्राण्याह मनुः (६।५४-५३)--

- " अठाबुं दारुपात्रं वा मृण्मयं वैणवं तथा। एतानि यतिपात्राणि मनुः स्वायंभुवोऽबवीत्॥ "अतेजसानि पात्राणि तस्य स्युर्निवणानि च । तेषामद्भिः स्मृतं शौचं चमसानामिवाध्वरे"॥ याज्ञवल्क्यः (प्रा. ६०)—
- 30 "यतिपात्राणि मृद्देणुदार्वछाबुमयानि च । सिल्ठं शुद्धिरेतेषां गोवालैश्चापि घर्षणम्"॥ शुद्धिः तत्र भोजने कृते मुज्जलगोवालघर्षणैः शुद्धिरित्यर्थः। यदाह देवलः—" तद्धैक्षं गृहीत्वा एकांते तेन पात्रेण वा अन्येन वा तूष्णीं मात्रया भुंजीत"॥ इति

## कलौ भिक्षापात्रभोजनं निषेधति पितामहः—

१ क्ष-अनिंदां ।

"द्वापारादियुगेष्वेव पात्रभोजी भवेग्यतिः । कलौ नैव तु भुंजीत स्वपात्रे योगवित्तमः" इति । कण्यः—" ताम्रपर्णे च पाषाणम् " इति । अत्रिः—

" क्षमं पात्रं च पाषाणं ताम्रपर्णे पुटं तथा । उक्तानि यतिपात्राणि ब्रह्मणा विश्वयोनिना"॥ ड्यासः—

" प्रक्षाल्य पात्रे भुंजीयादद्भिः प्रक्षालयेनु तत् । अथवाऽन्यदुपादाय पात्रे भुंजीत नित्यशः ॥ 🤼

" भुक्त्वा तु संत्यजेत्पात्रं यात्रामात्रमलोलुपः । प्रक्षाल्य पाणिपादौ च समाचम्य यथाविधि ॥

" आदित्यं दर्शयित्वाऽन्नं भुंजीत प्राङ्मुखोत्तरः। भुक्त्वा प्राणाहुतीः पंच ग्रासानष्टौ समाहितः॥

" आचम्य देवं ब्रह्माणं ध्यायीत परमेश्वरम् " ॥

बोधायनः (२।१०।४६-५०)—" तस्य प्राणो गाईपत्योऽपानोऽन्वाहार्यपचनो व्यान आहवनीय उदानापानौ सभ्यावसथ्यौ पंच वा एते अग्नय आत्मस्थाः आत्मन्येव जुहोति स एष १० आत्मयज्ञ आत्मनिष्ठ आत्मप्रतिष्ठ आत्मानं क्षेमं नयतीति विज्ञायते भूतेभ्यो द्यापूर्व संविभज्य शेषमद्भिः संस्पृश्योषधवत्प्राश्चीयात्"॥

#### आश्वलायनः--

" उपावृतस्ततो भेक्ष्यं गत्वा तीर्थमकर्द्मम् । प्रक्षाल्यांतर्हिते देशे भिक्षापात्रं विधाय तु ॥

" मृत्तोयेन पृथक् पादौ हस्तौ प्रक्षालयेत्तथा । आचम्याथ त्रिराचम्य प्राणास्तु पुनराचरेत् ॥ १५

" आपोशनं विधिं कृत्वा पंचप्राणाहुतिश्चरेत् " ॥ महाभारते—

" उक्तान्यकालपकानि काषायकटुकानि च । नास्वाद्येत भुञ्जानो रसांश्च मधुरांस्तथा" ॥

आश्वलायनः—" लाक्षां लशुनं हिंगुं ताबूलं पुष्पमंजनम् । मधुमांसमपूपादि तेलं चापि विवर्जयेत्"॥

यमः-"प्रोक्षितं प्रणवेनैव द्वतमध्यात्मकादिषु । शरीरं प्राणवत्परुयेदशं तु प्राणलेपवत् ॥

" गंगातोयाभिषिकां तु भिक्षामश्राति योगवित् । तत्र कतुशतौरिष्ट्रा फलं प्राप्नोति मानवः ॥ 🦫

" सांतपनं सहस्रं तु चांद्रायणशतानि च । अश्वमेधाष्टकं चैव तद्दिष्णोः शेषमुत्तमम् " ॥

# छांदोग्यश्रुतिः—

" आहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धिः सत्त्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृतिः । स्मृतिलंभे सर्वत्रग्रंथीनां विष्रमोक्षः" इति ॥ विष्णुः—

"भैक्षं यवागुं तकं वा पयो यावक्रमेव वा। फलं मूलं विपकं वा कणिपण्याकसक्तपः॥ १५ " इत्येते वै शुभाहारा योगिनां सिद्धिकारकाः"॥

#### यम:--

" आहारस्य चतुर्भागमधे वाऽप्याहरेद्यतिः । युवा चैवारुजः शक्तः प्रसंगं तत्र वर्जयेत् ॥ " अन्नसंगाद्धलं दुर्गो विषयासिक्तरेव च । कामक्रोधस्तथा लोभः पतनं नरके तथा ॥ "अष्टौ ग्रासा मुनेः प्रोक्ताः षोढशारण्यवासिनः। द्वात्रिंशत्तु गृहस्थस्य यथेष्टं ब्रह्मचारिणः"॥ तत्र ग्रासप्रमाणं ट्याघ्र आह—

" चतुरंगुलमुत्सेधं चतुरंगुलमायतम्। एतद्वासप्रमाणं तु व्याघेण परिभाषितम् "॥ जाबालिः— "निमंत्रितस्तु संन्यासी यदि भेक्षं समाचरेत् । लोभात्तत्र प्रवर्तेत पतते च न संशयः॥ " यत्किंचिद्दीयमानं तु गृहिणीकरसंस्थितम् । भिक्षां भिक्षुन् गृह्णीयात् कङ्क्रयोनिषु जायते"॥ भिक्षां प्रशंसित यमः—

" अब्बिन्दुर्यः कुशाग्रेण मासि मासि समश्रुते । न्यायतो यस्तु भिक्षाशी पूर्वोक्ता तु विाशिष्यते ॥ ५ " तप्तकांचनवर्णेन गवां मूत्रेण यावकम् । पिबेह्वाद्शवर्षाणि न तद्भैक्षसमं भवेत् ॥

" शाकमक्षश्च यो भक्षेत् योऽन्यो यावकमक्षकः। सर्वे भिक्षाभुजस्तस्य कलां नाहिति षोडशीम् ॥ " न भैक्षं परपाकान्नं न च भैक्षं प्रतिग्रहः । सोमपानसमं भैक्ष्यं तस्माद्भैक्षेण वर्तयेत् " ॥

#### शातातपः--

" मिक्षा माधूकरी नाम सर्वपापप्रणाशिनी । भिक्षाहारो निराहारो भिक्षा नैव प्रतिग्रहः ॥

> • "श्रोत्रियात्रं च भैक्ष्यं च हुतशेषं च यद्धविः । आ नखाच्छोधयेत्पापं तुषाग्निरिव कांचनम् ॥

" गंगायाः सिक्ठं पुण्यं शालग्रामशिला तथा। भिक्षात्रं पंचगव्यं च पवित्राणि युगे युगे ॥

" भक्तात्परे चोपवास उपवासाद्याचितम् । अयाचितात्परं भैक्षं तस्माद्भेक्षण वर्तयेत्" ॥

मेधातिथिः—

" बव्हन्नं पच्यते यत्र मन्यंते यतिमानवाः। अनुद्धिग्नाः प्रयच्छंति तं ग्रामं यत्नतो त्रजेत्"॥

#### **ा**५ कतुः—

" पंचसप्तगृहाणां तु भिक्षामिच्छेत्क्रियावताम् । गोदोहमात्रमाकांक्षेन्निष्कांतो न पुनर्वजेत् ॥ " विना दंडोद्पात्रं तु न गच्छेचतिसत्तमः । भिक्षाकाले दंडमेव नोद्पात्रं कदाचन "॥ दत्तात्रेयः—

" भैक्षादन्यं न याचेत न चैवोपविशेत्काचित्। उद्यतां नावमन्येत न चैनां श्रावयेत्पुनः॥
" आत्मसंमितमाहारमाहरेदात्मवान्यतिः। अत्यंतक्षुधितस्यापि समाधिर्नैव जायते॥
" मिताशनो भवेन्नित्यं भिश्चमीक्षपरायणः। कामदर्पादयो दोषा न भवंति मिताशिनः"॥

## विष्णुः—

"यदि भैक्षं समादाय पर्युषेद्योगवित्तमः । स पर्युषितदोषेण भिक्षुर्भविति वै किमिः ॥
"सुवृत्तस्य गृहे भिक्षेत्र दुष्टेध्वेव नित्यशः । अभावे बहुगेहानां तेषु भिक्षेद्रलोलुपः ॥
"अन्यपात्रे हिविभुक्ते हृद्यकृद्येष्वनुज्ञया । राजते ताम्रसौवर्णे तत्रायं नास्ति वै विधिः ॥
"सौवर्णेषु च पात्रेषु ताम्ररौप्यमयेषु च । भुंजन्मिक्षुर्ने हृष्येत दृष्यते तत्परिग्रहात् ॥
"भुंजीत पर्णपुटकेपात्रे वा वाग्यतो मुनिः। भुक्त्वा पात्रं यतिर्नित्यं क्षालयेन्मन्त्रपूर्वकम् ॥
"न दुष्येत्तस्य तत्पात्रं यशेषु चमसा इव । अथाचम्य निरुद्धासुरुपतिष्ठेत भास्करम् ॥
"जपध्यानविशेषेषु दिनशेषं नयेद् बुधः । कृतसंध्यस्ततो रात्रं नयेद्वगृहादिषु" ॥

दक्षः—" इतिहासपुराणाभ्यां षष्ठसप्तमकौ नयेत्" ॥

#### अंगिराः--

" पुराणश्रवणाद्भक्तिर्मूर्खस्यापि प्रवर्तते । भक्त्या विनिश्चिता मुक्तिस्तस्मात्पौराणमभ्यसेत् " ॥ " तदभ्यासात्परं ब्रह्मभावमापचते\_मुनिः " ॥

## बृहस्पति:-

" बंधान्मोक्षविभागज्ञो बंधाश्चेन्मोक्षणेच्छया । उपायान्वेषणे युक्तः को न मुच्येत बंधनात् ॥

" यथा चित्तं समासक्तं जंतोर्विषयगोचरे । यदि नारायणेऽप्येवं को न मुच्येत बंधनात्॥

" तत्कर्म यन्न बंधाय सा विद्या या विमुक्तये । आयासाय परं कर्म विद्यान्या शिल्पेनेपुणम् ॥

" लोहितार्कमुपासीत संध्यामा तारकोद्यात् । हृत्पग्नकोटरावासं चिन्मात्रं ज्योतिषं हरिस् ॥

" ध्यायेन्नारायणं ह्यादौ त्रीन्कृत्वा प्राणसंयमान् । तावत् ध्यायेत्पुनयीवन्निद्रावशमुपागतः॥

" सुप्तोत्थितः पुनर्ध्यायेत् तिष्ठन ध्यायेज्जपन बुधः । प्राग्रात्रेऽपररात्रे च मध्यरात्रे समाहितः ।

" संध्यास्वन्हिविशेषेण चिंतयेन्नित्यमीश्वरम् । कृत्वा हृत्पद्मानिलये विष्णवाख्यं विश्वसंभवम् ॥

"आत्मानं सर्वभूतानां परस्तात्तमसि स्थितम्। सर्वस्याधारमव्यक्तमानंदं ज्योतिरव्ययम् ॥

" पुराणं पुरुषं शंभुं ध्यायेन्मुच्येत बंधनात् । मत्वा पृथक् स्वमात्मानं सर्वस्मादेव केवलम् ॥

" आनन्दमक्षरं ज्ञानं ध्यायीत च पुनः पुनः । तस्मात् ध्यानरतो नित्यमात्मविद्यापरायणः ॥

" ज्ञानं समभ्यसेद्रह्म येन मुच्येत बन्धनात्"।

अथ चातुर्मास्यविधिः। तत्र श्रूयते— "वर्षांसु ध्रुवशीलः" इति ॥

### अत्रि:---

" चतुरोऽयं वसेन्मासान्वार्षिकान् द्वावथापि वा। वृद्धाननुक्रमेणैव नमस्कृत्य विधानतः॥ १५

" अनेन विधिना भिश्चराषाढ्यां सुसमाहितः । स्थानाभावं वजेत्तावद्यावद्भवति पंचमी ॥

" प्रायश्चित्ते नियुज्येत पंचमोर्ध्व वजेद्यदि । कक्षोपस्थिशिखावर्जमृतुसंधिषु वापयेत् ॥

" चातुर्मीस्यस्य मध्ये तु वर्जयेद्द्पनं यतिः। आषाड्यां पूर्णमास्यां तु कारयेद्दपनं यतिः॥

" तेषु मासेषु केशादीन् ऋतुसंधों न वापयेत् । नदीं च न तरेत्तेषु क्रोशादूर्ध्वं न च वजेत् ॥

" वापयेचिदि केशादीनुत्तरेचिदि वा नदीम्। प्राणायामान् त्रिंशत्कृत्वा जपेत्त्रिकशतत्रयम्॥ २०

" वर्षाभेदे यतिः कुर्याचदि कश्चिद्नापदि । प्राजापत्येन कुच्छ्रेण मुच्यते नात्र संशयः"॥

# अत्र संप्रदायविद्वद्वचनम्--

" गुरून्नत्वा शिरस्यंतःक्षालनं तदनंतरम् । आचम्य वाग्यतो यत्नात् सवासा क्षौरमाचरेत् ॥

" अंतर्धाय तृणं किंचित् तत्र निक्षेपयेद्यतिः । श्चरं संदंशनं चैव तथा नखनिकृंतनम् ॥

" अभिमंच्य द्विषद्वारं प्रणवैः प्रोक्षयेज्नलम् । क्षुरमादाय तारेण इमश्रुकेशान्त्रिकृत्य च ॥ 💎 🤏

" नासा स्थितांस्तथा लोमान् यत्नेन प्रयतो यतिः । कारयेत् करपादस्य नसानां च निक्कतनम्॥

" द्विषड्वारं निमज्ज्याप्सु तीरं गत्वोपविश्य च । प्रतिस्थानं द्विषड्वारं करावारभ्य पादयोः ॥

" मृदं द्यान्मुखे चैव प्रतिवारं जलं तथा।ततो जलं प्रविश्याथ शिर आलिप्य सन्मृदा॥

" द्विषद्वारं निमज्याथ प्रतिवारं मृदं तथा । पुनरुत्प्कुत्य तत्तीरं गत्वा गंडूषमाचरेत् ॥

" पंचेकाद्शवारांश्च सम्यगाचम्य यत्नतः। प्राणायामांस्तथा कुर्यात्पंचैकाद्शसंख्यमा॥

" क्षौरस्नानं यतीनां तु व्यासायैश्च प्रकीर्तितम् " ॥ इति

अत्रि:--" वपनानंतरं स्नात्वा पूजयेत्पुरुषोत्तम्" इति ।

बातिधर्मसमुच्चये--

"देवं कृष्णं मुनिं व्यासं भाष्यकारं गुरोर्गुरुम् । गुरुं देवं गणाध्यक्षौ दुर्गी देवीं सरस्वतीम् " ॥ गणो गणेशः । अध्यक्षः क्षेत्रपालः । तत्र मध्ये कृष्णसनत्कुमारसनकसनंदनसनत्सुजातान् । तद्दक्षिणतो व्याससुमंतुजैमिनिवैशंपायनेपैलान् । वामतो भाष्यकारपद्मपादविश्वरूपतोटकहस्ता-मलकाचार्याश्च पूज्येत् । भगवतः पुरतः गुरुपरमगुरुपरमेष्ठिगुरूनन्यांश्चाचार्यान्पूज्येत् । यथा- ५ दिशं लोकपालान्भगवत्पार्श्वयोर्बद्धशंकरौ च प्रणवादिनमोन्तैस्तत्तन्नामभिः पूज्येत् । ततो गोपी-चंदनमृत्तिकादंतकाष्टदोरकादि द्यात् । मासचतुष्टयपर्यातं मृत्तिकादंतकाष्टादि संगृह्णीयात् । \*अत्रिः—

- " असतिप्रतिबन्धे तु मासान्वे वार्षिकानिह । निवत्स्यामीति सङ्गरुप्य मनसा बुद्धिपूर्वकम् ॥ " प्रायेण प्रावृषि प्राणिसङ्कुलं वर्त्म दृश्यते । आषाढ्यादिचतुर्मासं कार्तिकान्तं तु संवसेत् ॥
- १० " माधवरचतुरो मासान् सर्वभूतहिताय वै । स्वापं यास्यित रोषाङ्के लक्ष्म्या सह जगत्पितः ॥ " सुप्तरुचैवोत्थितो यावन्न भवेत्स सनातनः । अहं तावन्निवत्स्यामि सर्वभूतिहताय वै" ॥ इति । रातातपः—
  - " निगृहीतेन्द्रियमामो यत्र यत्र भवेद्यतिः । तत्र तत्र कुरुक्षेत्रं नैमिषं पुष्करं तथा " ॥ इति । अत्रिः—
- १५ " पिता श्राता स्वसा माता स्नुषा ज्याया सुतस्तथा । ज्ञातिबन्धुसुहृद्गों दुहितातत्सुताद्यः ॥ " यस्मिन् देशे वसन्त्येते न तत्र दिवसं वसेत् । मुहूर्तमपि नासीत देशे सोपद्रवे यतिः ॥
  - " उपद्रवे तु मनिस समाधिनीपजायते । चातुर्मास्ये च कार्तिक्यां क्षोरं कुर्यान्न चान्तरा ॥
  - " देशकालविरोधे तु भाद्रपद्यामपि कचित्।
  - " चतुःक्रोशान्तरा यत्र नदी भवति कुत्रचित् । पक्षान्ते तत्रु गन्तव्यमापस्तंस्बवचो यथा ॥
- २० " सर्वदा वन्दनं कुर्याद्वरोज्येष्ठयतेस्तथा । आ पश्चमी नमस्कुर्यादतिकान्ते च पर्वणि ॥
  - " त्रिमुहूर्तिधिकं ग्राह्यं पर्वक्षौरप्रमाणयोः । प्रणतं न यतिर्बूयादाशिषं व्यासशासनात् ॥
  - " नारायणोति च ब्र्यात्प्रणताय विवृद्धये " ॥ इति व्या अप्यागताचारादिकं संप्रदायमूळं यथासंप्रदायं वेदितव्यम् ।

## हारीतः-

- २५ " सर्वेषामाश्रमाणां तु संन्यासी ह्युत्तमाऽश्रमी । स एवात्र नमस्यः स्याद्भक्त्या सन्मार्गवर्तिभिः॥
  - " ब्रह्मिष्ठः परमो हंसः साक्षान्नारायणः स्मृतः । यतिं यः पूज्येन्नित्यं विष्णुस्तेन प्रपूजितः ॥
  - " अष्टाक्षरेण मन्त्रेण यतिर्यत्र नमस्कृतः । स्मृतं नारायणो हन्ति प्राणिनां पापपञ्जरम् ॥
  - " अष्टाक्षरेण मन्त्रेण नमो नारायणात्मना । नमस्यो भक्तिभावेन विष्णुरूपी यतिर्यतः ॥
  - " स्वधर्मस्थान् यतीन्वृद्धान् देवांश्च प्रणमेचतिः । नान्यमाश्रमिणं किञ्चित्प्रशस्तमपि तन्नमेत् ॥
- <sup>३०</sup> " अपि शास्त्रसमायुक्तं सदाचारसमान्वतम्। साधुवृत्तं गृहस्थायं न नमस्येत् कचियातिः"॥ इति । प्राणायामाविधिः । मनुः ( ६।७२ )
  - "प्राणायामैर्द्हेहोषान् धारणाभिश्च किल्बिषम् । प्रत्याहारेण संसर्गात् ध्यानेनानीश्वरान् गुणान्" ॥ इति ॥ वसिष्ठः—

**<sup>\*</sup>**एतत्परः काखा पाठः ।

| " प्रणवेनैव कुर्याच्च प्राणायामान्यतिर्मुहुः । रेचकं नाममार्गेण पूरकं दक्षिणे तथा ॥<br>" कुंभकं तु तयोहींनं मध्यमं हृदि तिष्ठति । चतुर्विशातिमावृत्तिं षट्त्रिंशतृद्वादशाथ वा ॥<br>" प्रणवस्य स्मरेत्स स्यात् प्राणायमोऽतिनिर्मेलः" ॥ इति । |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| वैवस्वतः—                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| "द्वादशावर्तितं यतु प्रणवस्य मनो हृदि। प्राणायामा यतेः प्रोक्तः प्राणानायम्य चोमिति"॥इति।                                                                                                                                                   |     |
| कूर्मपुराणे—                                                                                                                                                                                                                                |     |
| " प्राणस्तु देहजो वायुरायामस्तिश्रिरोधनम् । मात्रात् द्वाद्शको मन्दश्चतुर्विशतिमात्रकः ॥                                                                                                                                                    |     |
| " मध्यमः प्राणसंरोधः षट्त्रिंशन्मात्रको मतः । सगर्भमाहुः सजपमगर्भमजपं बुधाः ॥                                                                                                                                                               |     |
| " रेचकः पूरकश्चेव प्राणायामोऽथ कुंभकः । रेचकोऽजस्रनिश्वासात्पूरकस्तन्निरोधकः॥                                                                                                                                                               |     |
| " साम्येन संस्थितिया सा कुंभकः परिगीयते " इति ॥                                                                                                                                                                                             | 8   |
| शीनकपरिशिष्टे—सत्रम " यावत्यो रेचकपानास्तातत विगाणान मन्ते 💝 🛁                                                                                                                                                                              | - 1 |
| युप्पन्यनात्रा रचकः वाडशमात्रः प्रका द्वात्रिज्ञानमात्रः कंभक दति जिज्ञाणात्रामः । जानस                                                                                                                                                     |     |
| ना तका रचक. चतावशातमात्रः परक अवाचलाएं ज्ञानात्रः क्यान बनि मानात्रः है                                                                                                                                                                     |     |
| ९५५) ६।।त्रशन्मात्रः पूर्काऽष्ट्रषाष्ट्रमात्रः कुभक इति प्राणायामः । अकारकार्रो प्राचाणगञ्जिननं                                                                                                                                             |     |
| नतात्वते दृष्टिपाव्याप् । ५०१कः                                                                                                                                                                                                             | 9   |
| ''रेचकं दक्षिणे न्यस्येत्पूरकं वामनासिके । अङ्गुष्ठाङ्गुलिभिश्चैवं प्राणायामं समाचरेत्"॥                                                                                                                                                    |     |
| अथ यतानाषद्धाान ।                                                                                                                                                                                                                           |     |
| " प्राणायामैकनिष्ठस्य न किञ्चिद्पि दुर्लभम् "। इति ॥                                                                                                                                                                                        |     |
| तत्र व्यासः—                                                                                                                                                                                                                                |     |
| " द्वावेतौ समवीर्यौ तौ सुरा तांबूरुमेव च । तस्मात्सर्वप्रयत्नेन तांबूरुं वर्जयेवातिः ॥                                                                                                                                                      | 2   |
| " मायति प्रमदां दृष्ट्वा सुरां पीत्वाऽपि मायति । तस्मादृष्टमदां नारीं दूरतः परिवर्जयेत् ॥                                                                                                                                                   |     |
| " शिल्पं व्याख्यानियोगरूच कामा रागः परिग्रहः । अहङ्कारो ममत्वं च चिकित्साकर्म साहसम्॥                                                                                                                                                       |     |
| " एकान्नं मद्मात्सर्ये गन्धपुष्पविभूषणम् । तांबूहाभ्यञ्जने कीडा भोगे कांक्षा रसायनम् ॥                                                                                                                                                      |     |
| " सन्धिश्च विग्रहो यानं मञ्चकं शुक्कवस्त्रकम् । शुल्कोत्सर्गो दिवास्वापो भिक्षाधारस्तु तैजसः ॥                                                                                                                                              |     |
| " एतानि वर्जयेन्नित्यं यतिर्मूत्रपुरीषवत् । न स्नानमाचरेद्भिक्षुः पुत्रादिनिधने श्रुते ॥<br>" पितृमातृक्षयं श्रुत्वा स्नात्वा शुध्यति साम्बरः ।                                                                                             | 3,  |
| विश्वनायुक्त श्रुत्वा स्नात्वा शुर्व्यात साम्बर्सः ।                                                                                                                                                                                        |     |
| " अन्नदानपरो भिक्षः भिक्षादानपरो गृही । उभौ तौ मन्दबुद्धित्वात्पूतीनरकशायिनौ ॥<br>" यस्तु प्रवजितो भूत्वा पुनः सेवेत मैथुनम्।षष्ठिर्वर्षसहस्राणि विष्ठायां जायते क्वामि:॥                                                                   |     |
| 'न किञ्चिद्धेक्षजादन्यद्पानादन्तधावनम्। विना भोजनकाले न जातुचिद्धक्षयेद्यतिः"॥ इति ।                                                                                                                                                        |     |
|                                                                                                                                                                                                                                             |     |
|                                                                                                                                                                                                                                             | 3 6 |
| (संन्यासं चैव यः कृत्वा पुनरुत्तिष्ठते द्विजः।न तस्य निष्कृतिः कार्या स्वधर्मात् प्रच्युतस्य च॥                                                                                                                                             |     |
| 'आरूढो नैष्ठिकं कर्म पुनरावर्तयेद्यातिः। आरूढपतितो ज्ञेयः सर्वधर्मबाहिष्क्वतः॥                                                                                                                                                              |     |
| 'चण्डालाः प्रत्यवसिताः परिवाजकतापसाः। तेषां जातान्यपत्यानि चण्डालैः सह वासयेत्''॥इति ।                                                                                                                                                      |     |

''नैष्ठिकानां वनस्थानां यतीनामवकीर्णिनास्। शुद्धानामपि लोकेऽस्मिन् प्रत्यासत्तिर्न विचते'गाइति। दक्षः—

५ "यस्तु प्रवजिताज्जातः प्रवज्यावसितश्च यः।तावुभौ ब्रह्मचण्डालौ प्राह वैवस्वतो यमः "॥ इति । संवर्तः—

''संन्यस्य दुर्मितिः कश्चित् प्रत्यापत्तिं वजेयतिः। स कुर्यात् क्वच्छ्रमश्रान्तः षण्मासात् प्रत्यनन्तरम्''॥ इति ।

## बह्वपरिशिष्टे--

१० " पतत्यसौ ध्रुवं भिक्षुर्यस्यं भिक्षोर्द्वयं भवेत् । धीपूर्वरेत उत्सर्गो द्रब्यसङ्ग्रह एव च "॥ इति " अत्रानुक्त आचमनादिसाधारणो धर्मः तत्तद्वसरे वक्ष्यते ।

व्यासः--

94

" मोक्षाश्रमं यश्चरते यथोक्तं शुचिः सुसङ्कल्पितबुद्धियुक्तः ।

" अनिन्धनं ज्योतिरिव प्रशान्तं स बह्मभावं वजते द्विजातिः ॥ इति ।

॥ इति यतिधर्माः ॥

इति श्री**वैद्यनाथदीक्षित**विरचिते स्मृतिसुक्ताफले

्वर्णाश्रमधर्मनिरूपणं नाम प्रथमः परिच्छेदः॥

समाप्तोऽयं वर्णाश्रमधर्मकाण्डः ॥